#### श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन प्रन्थमाला २,१.

1



# मेरी जीवन गाथा

लेखक

पूज्य श्री १०५ चु० गर्गोशप्रसादजी वर्गी

प्रस्तावना लेखक
श्रीमान् पं० द्वारकाप्रसाद जी मिश्र गृहमंत्री मध्यप्रान्त प्रकाशक— श्री गरोशप्रसाद वर्णी जैन प्रन्थमाला भदैनीपाट काशी

> पहलीवार अक्षय तृतीया २४०५ मूल्य लागत मात्र ६।) ः [सर्वाधिकार सुरक्षित ]

मुद्रक पं० पृथ्वीनाथ भागव, भागव भूषण प्रेस, गांयघाट, वनारस

## "मेरी जीवनगाथा" के विषय में पूज्य श्री वर्णीजी के उद्गार

में ज्यमी जीवनी निमं इसकी कल्यना स्वप्न में भी नथी। इसमें एसा विद्याय है ही क्या ने शिक्ष करा दूसरे भाई देशे जिस क्षित्र में देखते हैं उस में मेरा कुछ भी ज्यानक या नहीं है। नेता में श्रीध्व हूं जीय स्वतन्त्र विचार कही हैं। में तो भगवान महाबीर के महान सिद्यानों को ज्यान ही हैं। में तो भगवान महाबीर के महान सिद्यानों की जा ज्यान त्या में जी न्यान के श्रीता उनके मार्ग ज्यान ति के महान सिद्यानों के जी ज्यान त्या ने श्रीता चित्र विद्यान ति तहें में नहीं चाहता कुछ भाई बहिनों ने ऐसी परिस्थात असन कर ही जिस सम्मा दूस के लियन के लिय नाह्य होना पहा है यह दूसरी जात है। अपादा है यह दूसरी जात है। आद्या है यह दूसरी जात है। आद्या है यह दूसरी जात है। आद्या है

फालान मुदि १५ म २००५

जारोज्ञा नगरि







तपोमूर्ति श्री १०५ चुल्लक गगोशप्रसादजी वर्णी

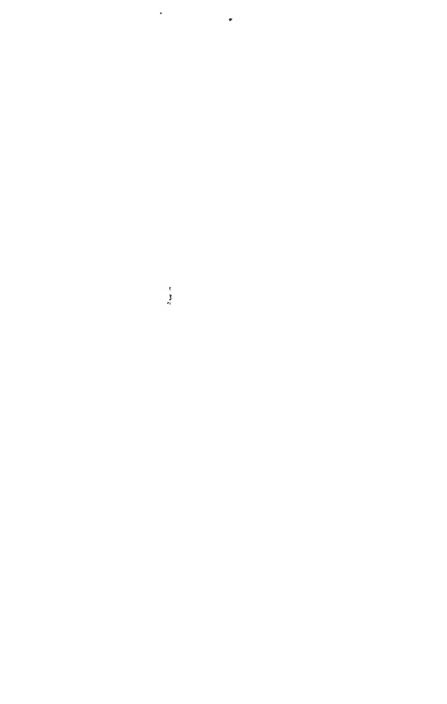

#### प्रकाशकके दो शब्द

यह हमारा सौभाग्य है कि हमें पूज्य श्री गुरुदेव वर्णीजी महाराज के निकटसे दर्शन करनेका अवसर मिला है। उन्होंने अपने जीवन निर्माणके साथ जो सांस्कृतिक सेवाएं की हैं वे महान हैं। ऐसे महात्मा शता-ब्दियों बाद उत्पन्न होते हैं। ज़ुन संघमें वे सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं। यह इसलिये नहीं लिख रहे हैं कि वे क्षुल्लक हैं या त्यागी हैं। ऐसे अनेक त्यागी मुनि हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान केवल इसलिये जाता है कि वे हमारी अपेक्षा कुछ साँस्कृतिक विशेषता रखते हैं। किन्तु पूज्य श्री वर्णीजी महाराजकी बात इससे भिन्न है। एक तो उन्होंने जन संस्कृतिके उद्घारार्थ अनवरत परिश्रम किया है और दूसरे उनके कारण वर्तमानमें हम अपनेको उठा हुआ अनुभव करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इस कालमें सहज ही सबका गुरुत्व स्थान प्राण कर लिया है। ऐसे महापुरुवकी सेवाओंकी स्मृतिमें श्रमण संस्कृतिके अनुरूप किसी विशेष कार्यकी आयोजना की जाय यह विचार मेरे हृदयमें बहुत दिनसे आ रहा था। इसी विचारके परिणाम स्वरूप श्री 'गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला'की स्थापना की गई है। यह नाम बहुत सोच विचार कर रखा गया है। इसमें अब तक की समस्त सन्त परम्परा व गुरुपरम्परा समाई हुई है।

सर्व प्रथम ये विचार मेरे मनमें सन् ४४में आये थे जिन्हें मैने श्रीमान पण्डित पन्नालालजी धर्मालंकार प्रोफेसर हिन्दु विश्वविद्यालय बनारस के समक्ष भी रखे थे और उन्होंने इन विचारोंको आगे बढ़ानेका प्रयत्न भी किया था किन्तु अनायास कुछ ऐसी परिस्थित उत्पन्न हुई कि मुझे उस समय वे विचार छोड़ देने पड़े। इसके बाद सन ४७ में पूज्य कू गुरुवर्यं पं० देवकी नन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री, श्रीमान् पं० पन्नालालजी धर्मालंकार, श्रीमान् पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य और श्रीमान् पं० वंशीधरजी व्याकरणाचार्यके साथ विचार विनिमय करनेसे पुनः ऐसा योग आया जिससे में अपने इन विचारोंको कार्यान्वित करनेमें समर्थ हुआ। इस समय पहलेकी अपेक्षा मुझे सहयोग भी अच्छा मिल गया। इसीका फल है कि आज इस ग्रन्यमालाने मूर्त रूप ले लिया है।

प्रारम्भमें मैंने इस प्रन्यमालासे सर्वार्थसिद्धि, पञ्चाध्यायी और तत्त्वार्थसूत्र प्रकाशित करनेका निर्णय किया था जो इस समय प्रेसमें हैं। किन्तु जब योगायोग बलवान् होता है तो सहज हो अनुकूल सामग्री मिलती जाती है। मुझे इस बातका स्वप्नमें भी ख्याल न था कि जिस महापुष्ठवकी सेवाओं के उपलक्ष्यमें इस प्रन्थमालाकी स्थापना की गई है उनकी पित्र जीवनी 'मेरी जीवन गाथा' इससे प्रकाशित करनेके लिये मिल जायगी। परन्तु आज हमें यह लिखते हुए परम आनंदका अनुभव हो रहा है कि ग्रंथमालाका यह सबसे पहला ग्रंथ है जो इससे प्रकाशित हो रहा है।

'मेरी जीवन गाथा' वया है इसकी अपेक्षा यह क्या नहीं है यह कहना अधिक उपयुक्त है। इसमें वर्तमान कालीन समाजका सुन्दर चित्रण तो किया ही गया है। साथ ही यह अद्भुत धर्म शास्त्रका भी प्रत्य है। इसमें प्रायः सभी विषयोंका समावेश है। अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं व कार्यकर्ताओंका परिचय भी इसमें विया गया है। यह पूज्य श्री वर्णीजी महाराजके कर कमलों द्वारा लिखा गया है। इससे उनकी कल्पकता और लेखन शैलीका सहज ही पता लग जाता है। जीवनीको पढ़ते समय अनेक भाव मनमें उदित होते हैं। कहीं कहीं तो घटनाओंका इतने कार्यणक और रोचक ढंगसे चित्रण किया गया है जिससे बलात् आंखोंमें आंसु आ जाते हैं और धिगगी

बैंध जाती है। जहां पूज्यश्रीका किसीसे मतभेद हुआ वहाँ उसका उन्हों में स्पष्ट निर्देश किया है।

पूज्यश्री महराज अपने पदके अनुसार स्याहीसे बहुत ही कम लिखते हैं। अधिकतर सीस पेंसिलसे लिखा करते हैं। 'मेरी जीवन गाथा' भी इसी प्रकार लिखी गई है। अतएव इसकी वर्तमान रूप देनेका काम श्रीमान पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य सागरने किया है। हेडिंग आदि भी उन्होंने ही बनाये हैं। उन्होंने यह कार्य पूज्यश्री महाराजकी आज्ञासे किया है। इसमें भाषा और भाव बिल्कुल नहीं बदले गये हैं। केवल प्रकरणोंको आनुपूर्वीरूप दिया गया है। इस काममें साहित्याचार्य जी को बड़ा श्रम करना पड़ा है अतएव उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा है।

मेरी इच्छा थी कि जितने अच्छे ढंगसे इस का प्रकाशन हो रहा है और जितनी अच्छी साधन सामग्री इसके लिये जुटाई जा रही है उतनी ही महत्त्वपूर्ण इसकी प्रस्तावना रहे। किन्तु प्रस्तावना लिखाई किससे जाय यह प्रश्न तब भी सामने था। बहुत कुछ विचार विनिमयके बाद यह निश्चय हुआ कि इसकी प्रस्तावना लिखनेके लिये कांग्रेसके प्रसिद्ध नेता श्रीमान् पं० द्वारकाप्रसाद जी मिश्र (गृहमंत्री मध्यप्रान्त सरकार ) से प्रार्थना की जाय । तदनुसार मैं नागपुर गया और उनसे प्रस्तावना लिख देनेके लिये निवेदन किया । मैं डरता था कि कहीं ऐसा न हो कि वे देशकी वर्तमान अड़चनों को देखते हुए इनकार कर द। किन्तु प्रसन्नता है कि उन्होंने प्रस्तावके अभिप्राय को समझ कर सहज ही उसकी स्वीकारता दे दी और जहां तक बन सका शीघातिशीघ इसकी प्रस्तावना लिख दी । प्रस्तावना क्या है जैन समाज और खास कर जैन नवयुवकों को एक चेतावनी है। उन्हें उनके तत्त्वज्ञान को समझने, मनन करने और तदनुकूल आचरण करने की उसमें प्रेरणा है। में यह अच्छी तरह ज़ानता हूं कि पडिण्त जी इस स्थितिमें नहीं थे कि वे इस

नार जरा मां ध्यान देते फिर भी उन्होंने संस्थाके अनुरोध को स्थीकार करके जो अपनी इस उदार सेवासे संस्थाको लाभान्वित किया है इसके लिये संस्था की ओरसे में उनका विशेष ऋणी हैं।

इस ग्रंथके प्रकाशन कार्यमें श्रीमान पं० पत्रालालजी धर्मालंकार, श्रीमान पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्री कटनी, श्रीमान पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य, श्रीमान पं० वंशीधरजी व्याकरणाचार्य और श्रीमान पं० चन्द्रमौलिजी शास्त्रीका पूरा सहयोग रहा है। पूज्यश्री वर्णीसंघके त्यागियोंका खासकर पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहरलालजी और श्रीमान ब० सुमेरचन्दजीका भी पूरा सहयोग रहा है। इसलिए इनके भी हम आभारी हैं।

कोर भी ऐसे अनेकों प्रसंग आये है जब हमें अन्य वन्युओंको सहायता मिली हैं। उनमें प्रिय भाई देवेन्द्रकुमारजी व प्रिय भाई नरेन्द्रकुमारजी मुख्य हैं। हमें प्रसन्नता है कि इस ग्रंथको हम इस रूपमें राजनेमें समर्थ हुए हैं। इसमें अनेक चित्र है। उनमें कई महत्वके हैं जो घीमान बाबु रामस्वरूपजी वरुआसागर और श्रीमान लाला स्यालीरामजी आगराकी कृपा से प्राप्त हुए हैं अतः हम इनके भी आभारी है।

ठीक समय पर छपाईकी सुविधा प्रदान करनेमें भागेव भूषण प्रेसके मालिक श्रीमान पण्डित पृथ्वीनाथजी भागेवने कुछ कसर न रखी। साथ ही श्रीविश्वनाथजी यादव (भगतजी) मार्कण्डेयजी यादव और कम्पोज व छपाई विभागके अन्य वन्धुओंने भी पूरा सहयोग दिया है एतदथे इनके भी आभारी हैं।

यह काम जितना बड़ा है उसका उत्तरदायित्व भी उतना हो बड़ा है। यदि मुझे पूज्य श्रीवर्णीजी महाराजका व गुरुस्वरूप पूज्य पण्डित देवकी-नंदनजी व पूज्य पण्डित वंशीघरजी इन्दौरका आशीर्वाद प्राप्त न होता तो कौन जाने मैं इस काममें सफल होता। यह उन्होंके आशीर्वादका सुफल है जो आज हम ग्रन्थमालाके कामको इस रूपमें देख रेहे हैं भुझे विद्वास है कि भविष्यमें भी हमें यह आशीर्वाद इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा।

वर्णी ग्रन्थमालाका उद्देश्य महान और उदार है। वह संकुचितता और साम्प्रदायिकतासे दूर रहकर सत्साहित्यके प्रकाशन और प्रचार द्वारा मानवमात्रकी सेवा करना चाहती हैं। मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत ग्रन्थ इस उद्देश्यकी पूर्तिमें पूरा सहायक होगा। अधिक क्या।

काशी अक्षय तृतीया वी० नि० सं० २४७५ फूछचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री संयुक्त मंत्री श्री० ग० व० जैन यन्थमाला काशी



#### प्रस्तावना

हिन्दी भाषामें आत्म-कथाओंका अभाव है। अभी दो वर्ष पूर्व देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसादकी आत्म-कथा प्रकाशित हुई थी इसी प्रकारकी एकाध और पुस्तकें हैं । वर्णीजीने अपना आत्म-चरित लिख-कर जहां जैन-समाजका उपकार किया है वहां हिन्दीके भंडारको भी भरा है। एतदर्थ वे वधाईके पात्र हैं।

श्रीमान् वर्णीजीसे मेरा परिचय किस प्रकार हुआ इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं इस ग्रन्थमें किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेरा हृदय उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु है । राजनीतिक क्षेत्रमें कार्य करते रहनेके कारण मेरा सभी प्रकारके व्यक्तियोंसे सम्बन्ध आता है। साधुस्वभाव व्यवितयोंकी ओर में सदा ही आकर्षित हो जाता हुँ । प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधीके लिए मेरे हृदयमें जो असीम श्रद्धा है उसका कारण उनका राजनीतिक महत्त्व तो कम और उनके चरित्रकी उच्चता ही अधिक रही है। उनके सामने जाते ही मुझे ऐसा अनुभव होता था कि मैं जिस व्यक्तिसे मिल रहा हूँ उसने अपने सभी मनोविकारोंपर विजय प्राप्त कर ली है। वर्णीजीके संपर्कमें मैं अधिक नहीं आया परंतु मिलते ही मेरा हृदय श्रद्धासे भर गया। उन्होंने जबलपुरके जैन समाजके लिए बहुत कुछ किया है जिससे भी में भलीभांति परिचित हूँ । इसीलिए कुछ जैन मित्रोंने जब मुझसे इस ग्रन्थकी प्रस्तावना लिखनेका आग्रह किया तब समयका अभाव रहते हुए भी में 'नहीं' न कह सका।

बचपनमें जब मैं रायपुरसें पढ़ता था मेरे पड़ोसमें एक जैन गृहस्थ रहते थ । उनके पाससे मैं जैन धर्म संबंधी पुस्तकोंको लेकर पढ़ा करता था।

१ सर्वप्रथम आत्मकथाके लिखनेका श्रेय कविवर बनारसी-दासजीको है यह हिन्दी कवितामें हैं और अर्ध कथानकके नामसे प्रसिद्ध है। कविवर बनारसीदासजी कविवर तुलसीदासजीके समकालीन है।

अनेक बार मैं जैन मन्दिरों में भी गया। तीर्यं करों की सीम्य मूर्तियों ने मेरे ह्वयको अत्यधिक प्रभावित किया। कुछ रिस्तेदारों को यह बुरा भी लगा परंतु जब उन्हों ने देखा कि मैं ईसाई मतको भी पुस्तकें पढ़ा करता हूँ तब उन्हों ने मेरा पीछा छोड़ दिया।

आयु बढ़ने पर भी मेरा जैन साहित्यके प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। कुछ वर्षो पूर्व प्रयाग की "विश्ववाणी" पत्रिकाने जैन धर्म पर एक विशेपाङ्क निकाला था। संपादकने मुझे जैन धर्म का विशेष ज्ञान रखनेवाला समझ कर एक लेख भी माँगा या। महावीर जयन्तीके अवसर पर प्रायः प्रतिवर्षं मुझे किसी न किसी सभामें निमंत्रित किया जाता है। अभी हाल हो में सागर विश्वविद्यालयके हिन्दी-विभागके अध्यक्ष श्री नंददुलारे जी वाजपेयीने मेरे ग्रन्थ 'कृष्णायन' की आलोचना करते हुए रेडियो पर कहा था "जीवन की मुक्त दशा का वर्णन हिन्दू दार्शनिक जिस रूपमें करते हैं, जैन दार्शनिक उससे भिन्न रूपमें करते हैं। जैनोंके निरूपणमें मुक्त जीव ही ईश्वर संज्ञा धारण करता है । वही पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रकट होता है १ । हिन्दू दर्शनोंमें जीव को ईश्वर की संज्ञा नहीं दी गयी है। फ़ुप्णायनके कविने मुक्त जीव की कल्पना जैन आधार पर ग्रहण की है, क्योंकि वह उसे अधिक व्यावहारिक प्रतीत होती है।" वाजपेयी जी का यह कथन ठीक हो या न हो लोगों की यह घारणा अवश्य है कि जैन-दर्शन का मुझ पर बड़ा प्रभाव है। मुझे ऐसी घारणाओं का खण्डन करने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती। आखिर जैन-दर्शन भी मेरी उसी प्रकार पैतृक संपत्ति है जिस प्रकार अन्य भारतीय दर्शन । मैं उसकी उपेक्षा क्यों करूँ ?

परन्तु आज इन बारीक विवादोंके लिए अवसर ही कहां रहा ? मैं जैन-दर्शनसे प्रभावित होऊँ, परन्तु जैन समाजके ही शिक्षित नव-युवक अपनी बहुमूल्य सम्पत्तिको छोड़ मार्क्स-वादको अपनाते जा

१ जैन दर्शनके अनुसार मुक्त जीव लौटकर नहीं आता।

रहे हैं ! कोई जैन विद्वान् गिनती करके तो देखें कि भारतके 🥠 मार्क्सवादियोंमें जैन नवयुवकोंकी संख्या कितनी है । मार्क्सके भौतिर्क्न-वादके चरणोंपर समस्त भारतीय दर्शन चढ़ाये जा रहे हैं । यह खतरा हम सबके सामने हैं। आवश्यकता इस बातकी है कि जैन और अजैन सभी दर्शनोंके वेत्ता मोक्सवादका अध्ययन कर उसकी निस्सारता प्रकट करें । जैन गुरुकुलोंमें मार्क्सवादका अध्ययन और खण्डन होना चाहिए । भारतवर्षमें दार्शनिक विचारोंकी **धारा सू**ख गयी है। उसमें प्रवाह लाने के लिए हमें योरपीय दर्शन विशेषकर मार्क्सवादका प्रगाढ़ अध्ययन करना होगा । तभी हमारे दार्शनिक विचारोंमें फिरसे मौलिकताका जन्म होगा । मार्क्सवाद बिल्कुल उथला तथा थोथा है। अपनी मणियोंको तिरष्कृत कर हम काँचको ग्रहण करने जा रहे हैं। परन्तु हमारे नवयुवक तो पारखी नहीं हैं।जबतक हम दोनोंका तुलनात्मक अध्ययन कर उनकी भूल न प्रमाणित कर देंगे तबतक वे कांचको ही मणि समझकर ग्रहण करते जावेंगे । इसमें हमारे नवयुवकोंकी अपेक्षा हमारा ही अपराध अधिक है ।

वर्णी जी ने गुरुकुलों की स्थापना करने में महान् योग दिया है।
मैं इन गुरुकुलों का बड़ा पक्षापाती हूँ, पर हमें इन में आधुनिकता लाने
का भी प्रयत्न करना होगा। किठनाई यह है कि जो हमारे प्राचीन
प्रन्थों के विद्वान हैं वे नयी विचारधारासे अपरिचित हैं और जो
नयी विचारधारा में डूबे हुए हैं वे प्राचीन साहित्य के ज्ञान से कोरे हैं।
जब तक दोनों का समन्वय न होगा तब तक हमारा प्राचीन ज्ञान आज
की सन्तित का उपकार न कर सकेगा।

नयी धारावाले हमारे नवयुवकों की आंखें पाश्चात्य विज्ञान के आविस्कारोंसे चौंधिया गयी हैं। कठिनाई तो यह है कि विज्ञानकी नवीन तम प्रगतिसे भी अपरिचित हैं। भारतको राजनैतिक स्वराज्य अवश्य प्राप्त हो गया है, परन्तु हमारो मानसिक गुलामी अब भी कायम है। योरपमें जिस प्रकार के फर्निचरका प्रचलन सौ साल पहले था और जिसे

अब यहाँ कोई नहीं पूछता उसकी कह भारतमें नये फैशनके रूपमें होती है। इसी प्रकार जो विज्ञान अब योरपमें पुराना हो गया है उसे आज भी हमारे विश्वविद्यालयोंमें विद्यार्थियोंको देववायय मान कर पढ़ाया जाता है। दो शताब्दी पूर्व जब योरपमें विज्ञानकी प्रगति हुई तो उसे धर्मका शत्रु मान लिया गया । भारतीय विद्यार्थी आज भी वही माने बैठे है। परन्तु पिछले पच्चीस वर्षोमें हो योरपमें विज्ञानकी और भी प्रगति हुई है। विशेष कर मनोविज्ञानके क्षेत्रमें तो इतनी उन्नति हुई है कि भीतिकवाद की जड़ें ही हिल गयी है। अब विज्ञानके अनुसार भी 'पदायं' (matter) पदार्थं न रहकर 'मन' की रचना मात्र रह गया है। 'सापेक्षवाद' (Theory of Relativity) का प्रभाव भी वैज्ञानिकों के चिन्तन पर पड़ने लगा है। विज्ञान स्वयं ही अब 'पदायं' में सृष्टि का मुल न पाकर 'नेति, नेति' कहने लगा है। पदार्थ विज्ञान अब गीण और मनोविज्ञान खोजका प्रधान विषय हो गया है । मेरी यह दृढ़ धारणा है कि मनोविज्ञानमें भारतीयोंने जो लोज प्राचीनकालमें की थी उस तक पहुँचने के लिए योरप को अभी शायद एक शताब्दी लगेगी। यदि हम योरपकी मानसिक गुलामीसे अपना पीछा छुड़ा सके तो दस वर्षीके अन्दर ही भारतीय मनोविज्ञानका अध्ययन कर इस क्षेत्रमें संसारको एक बड़ी देन दे सकते हैं। परन्तु जो कुछ हो रहा है उससे तो यह जान पड़ता है कि अभी पचास वर्ष तक हमारे विश्वविद्यालयों में वही पुराना विज्ञान पढ़ाया जावेगा। ई० सन् २००० के लगभग हमारे वच्चे वह ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जो आज योरपको मिल चुका है। तब तक योरप और भी नये आविष्कार करेगा जो हमें २०५० ई० में पढ़ाये जावेंगे । इस प्रकार हम सदा योरपके शिष्य ही बने रहेंगे । अगर २०५० ई० में नये मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोंको सुनकर कोई संस्कृत भाषाका पंडित भारतीय विद्वान् यह कहेगा कि ये सिद्धान्त ती हमारे प्रन्योंमें कई हजार वर्ष पहलेसे लिखे है तो नयी सन्तित उसका मजाक करेगी।

आज हमारे राजनीतिक नेता हमें यह बता रहे हैं कि शिध्य-ही भारतवर्ष द्विया का नहीं, तो एशिया का नेता होनेवाला है। में अभी तक नहीं समझ पाया कि यह नेतृत्व हमें अपने किस गुणके बल पर प्राप्त होगा । हम अमरीकासे बढ़ कर अणु-वम न बना पावेंगे । हम योरपसे बढ़ कर फौजी अनुशासन अपने सिपाहियों को न सिखा सकेंगे। सच बात तो यह है कि मनुष्य को मृत्युके मुखमें ले जानेवाले साधनोंके आविष्कारमें हम भारतीय कभी पटु नहीं रहे। हमारे बाप दादोंने तो हम जीवन की कला ही सिखायी है, हम एशिया ही नहीं समस्त विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं यदि हम अपनी पंरपरा के प्रति सच्चे रहें। आज सारा संसार द्वेषजनित युद्धाग्निमें जल रहा है। प्रेम और आहंसाके द्वारा हम इस अग्नि को बुझा कर संसार को शान्ति प्रदान कर सकते हैं। यही हमारी विशेषता और हमारा जातीय धर्म है। हमारे इस युगके विचारक गांधीने भी हमें यही मार्ग बताया है । जैनियोंने अहिंसा को विशेष रूपसे अपना रक्खा है। यदि वे उसे केवल उपदेश तक हो सीमित न रख वर्तमान युग की समस्याओं के हल करने में उसकी उपयोगिता प्रमाणित करने का भी प्रयास करें तो वे संसारके लिए प्रकाश स्तंभ सिद्ध होंगे। जैन नवयुवकोंका यह कर्तव्य है कि वे मार्क्सवाद पढनेके बाद जैन-दर्शन का भी अध्ययन करें।। यदि वे सत्यके अन्वे-पक हैं तो वह उन्हें घरमें ही प्राप्त होजावेगा।

वर्णी जी नयोवृद्ध हैं। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने पितामह की आयु प्राप्त हो जिससे कि वे जैन समाज ही नहीं समस्त भारतीय समाज का उत्तरोत्तर कल्याण कर सकें। उनकी 'आत्मकथा' लोगों को विद्यानुरांगी, त्यांगी, दृढ़प्रतिज्ञ तथा धर्मनिष्ठ वनावे यही मेरी इच्छा ह।

सेमिनेरी हिल, नागपुर द्वारकाप्रसाद मिश्र २।४।१९४९

#### अपनी वात

पूज्य क्षुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णी, वावा भागीरयजी और पं० दीप-चन्द्रजी वर्णी य तीनों महानुभाव जैन समाजमें विणत्रयके नामसे प्रसिद्ध है। इनका पारस्परिक सम्बन्ध भी बहुत अच्छा रहा है। पूज्य वर्णी-जीके सम्बन्धसे सागरमें वावा भागीरयजी और पं० दीपचन्द्रजी वर्णीका अनेकों चार शुभागमन हुआ है। पहले किसी समय दीपचन्द्रजी वर्णी सागरकी सत्तकंसुधातरिङ्गणी पाठशालामें (जो अब गणेश दि० जैन विद्यालय के नामसे प्रसिद्ध है) सुपरिन्टेन्डेन्ट रह चुके ये। तब उन्हें वहांका छात्र-वर्ग 'बाबूजी' कहा करता था। पीछे वर्णी बन जानेपर भी सागरमें उनका वही 'बाबूजी' सम्बोधन प्रचलित रहा आया और उन्होंने छात्र वर्ग द्वारा इस सम्बोधन का प्रयोग होनेमें कभी आपित्त भी नहीं की।

एक बार अनेक त्यागी वर्गके साथ उक्त विणव्रयका सागरमें चातु-मिस हुआ। उस समय में प्रवेशिका हितीय खण्डमें पढ़ता था और मेरी आयु लगभग १३ वर्ष की थी। लगातार चार माह तक संपर्क रहनेसे श्री पं० दीपचन्द्रजी वर्णीके साथ मेरी अधिक घनिष्ठता हो गई। पहले उनके साथ वार्तालाप करनेमें जो भय लगता था वह जाता रहा।

पूज्य वर्णीजी सारी जैन समाजके श्रद्धा भाजन हैं। मैंने जबसे होश संभाला तबसे मै बराबर देखता आ रहा हूँ कि उनमें जैन समाजके आवाल वृद्ध की गहरी श्रद्धा है और वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। पूज्य वर्णीजी कौन हैं? इनमें क्या विशेषता है? यह सब समझना उस समय ही क्यों अब भी मेरे ज्ञानके बाहर है। फिर भी वे जब कभी शास्त्र प्रवचनों अथवा व्याख्यानोंमें अपनी जीवनकी कुछ घटनाओंका उल्लेख करते थे तब हृदयमें यह इच्छा होती थी कि यदि इनका पूरा जीवन चरित कोई लिख देता तो उसे एक साथ पढ़ लेता।

मैंने एक दिन श्री दीपचन्द्रजी वर्णीसे कहा कि 'बाबूजी आप बड़े पण्डितजीका (उस समय सागरमें पूज्य वर्णीजी इसी नामसे पुकारें जाते थे) जीवनचरित क्यों नहीं लिख देते ? आप उनके साथ सदा रहते हैं और उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। एक छोटी कक्षाके विद्यार्थीके मुखसे इनके जीवन चरित लिख देनेकी प्रेरणा सुनकर उन्हें कुछ आइचर्य सा हुआ। उन्होंने सरल भावसे पूछा कि तूं इनका जीवन चरित क्यों लिखाना चाहता है ? मैंने कहा 'बाबूजी ! देखो न, जब कभी ये शास्त्र सभामें अपनी जीवन घटनाएं सुनाने लगते हैं तब दुखद घटनाओंसे समस्त समाजकी आँखोंसे आँसू निकल पड़ते हैं और कभी विनोदपूर्ण घटना सुनकर सभी लोग हैंसने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि इनके जीवन चरितसे लोगोंको बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा— 'पन्नालाल! तू समझता है कि इनका जीवनचरित लिखना सरल काम है और मैं इनके साथ रहता हूँ इसलिये समझता है कि मैं इन्हें जानता हुँ पर इनका जीवनचरित इनके सिवाय किसी अन्य लेखकको लिखना सरल नहीं है और ये इतने गंभीर पुरुष हैं कि वर्षों के सम्पर्कसे भी इन्हें समझ सकना कठिन है। सम्भव है तेरी इच्छा ये स्वयं ही कभी पूर्ण करेंगे।' बाबूजीका उत्तर सुनकर मैं चुप रह गया और उस समयसे पूज्य वर्णीजीमें मेरी श्रद्धाका परिमाण कई गुणा अधिक हो गया ।

में पहले लिख चुका हूँ कि वर्णीजी इस युगके सर्वाधिक श्रद्धा-भाजन व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी निःस्वार्थ सेवाओं हे द्वारा जैन समाजमें अनूठी जागृति कर उसे शिक्षा के क्षेत्रमें जो आग बढ़ाया है वह एक ऐसा महान् काम है कि जिससे जैन समाजका गौरव बढ़ा है। जहां तत्वार्थसूत्रका मूल पाठ कर देनेवाले विद्वान् दुर्लभ ये वहां आज गोम्मटसार तथा धवलादि सिद्धान्त ग्रंथोंका पारायण करनेवाले विद्वान् सुलभ हैं। यह सब पूज्य वर्णीजीकी सतत साधनाओंका हो तो फल है। पूज्य वर्णीजीकी आत्मा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रते प्रकाशमान है। उनके दर्शन करने मात्रसे ही दर्शकके हृदयमें शान्तिका संचार होने लगता है और न जाने कहांसे पिवत्रताका प्रवाह वहां लगता है। वनारसमें स्याद्वाद विद्यालय और सागरमें श्री गणेश दि॰ जैन विद्यालय स्थापित कर आपने जैन संस्कृतिके संरक्षण तथा पोपणके सबसे महान् कार्य किये हैं। इतना सब होनेपर भी आप अपनी प्रशंसासे दूर भागते हैं। अपनी प्रशंसा सुनना आपको बिलकुल पसंद नहीं हैं। और यही कारण रहा कि आप अपना जीवनचरित लिखनेके लिये बार बार प्रेरणा होनेपर भी जसे टालते रहे। वे कहते रहे कि 'भाई! कुंदकुंद, समन्तभद्र आदि लोक कल्याणकारी उत्तमोत्तम महापुरप हुए जिन्होंने अपना चरित कुछ भी नहीं लिखा। मैं अपना जीवन प्या लिखुं? उसमें हैं हो पया।

अभी पिछले वर्षोमें पूज्य श्री जब तीर्थराज सम्मेद शिखरसे पैदल भ्रमण करते हुए सागर पधारे और सागरकी समाजन उनके स्वागत समारोहका उत्सव किया तब वितरण करनेके लिये मैने जीवनझांकी नामकी १६ पृष्ठात्मक एक पुस्तिका लिखी थी उत्सवके बाद पूज्य वर्णीजीने जब वह पुस्तिका देखी तब हॅसते हुए वोले 'अरे ! इसमें यह क्या लिख दिया ? मेरा जन्म तो हुँसेरामें हुआ था तुमने लुहर्रामें लिखा है और मेरा जन्मसंवत् १९३१ है पर तुमने १९३० लिखा है । बाकी सब स्तुतिवाद है । इसमें जीवन को झांकी है ही कहां ?' मैंने कहा, 'वावाजी ! आप अपना जीवन चरित स्वयं लिखते नहीं हैं और न कभी किसीको कमवद्व घटनाओं के नोट्स ही कराते हैं। इसीसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मैं क्या करूँ ? लोगोंके मुंहसे मेने जैसा सुना वैसा लिख दिया ।' सुनकर वह हैंस गये और बोले कि अच्छा अब नोट्स करा देवेंगे। मुझे प्रसन्नता हुई। परन्तु नोट्स लिखानेका अवसर नहीं आया। दूसरी वर्ष जवल-पुरमें आपका चातुर्मास हुआ । वहां श्री ग्र० कस्तूरचन्द्रजी नायक, उनकी धर्मपत्नी तया ब० सुमेरुचन्द्रजी जगाधरी आदिने जीवनचरित लिख देनेकी आपसे प्रेरणा की । नायकन वाईने तो यहांतक कहा कि महाराज !

जबतक आप लिखना शुरू न कर देंगे तबतक में भोजन न करूँगी। फलत: अवकाश पाकर उन्होंने स्वयं ही लिखना शुरू किया और प्रारंभसे लेकर ईसरीसे सागरकी ओर प्रस्थान करने तकका घटनाचक क्रमशः लिपिबद्ध कर लिया।

जवलपुरसे हमारे एक परिचित बन्धुने मुझे पत्र लिखा कि पूज्य वर्णीजीने समयसारकी टीका तथा अपना जीवन चरित लिखा है उसे आप प्रकाशित करनेके लिये प्राप्त करनेका प्रयत्न करें। मित्रकी बातपर मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने उन्हें लिख दिय। कि वर्णीजीने समय-सारकी टीका लिखी है यह तो ठीक है पर जीवनचरित भी लिखा है इस बातपर मुझे विश्वास नहीं होता।

भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्की ओरसे सागरमें सन् १९४७ के मई जूनमें शिक्षणशिविरका आयोजन हुआ था। उस समय पूज्य वर्णीजी मलहरामें थे। मैं शिविरके समय सागर पशारनेकी प्रार्थना करनेके लिये मलहरा गया। ब० चिदानन्दजीने (अब आप क्षुत्लक हैं) कहा कि बाबाजीने अपना जीवनचरित्र लिख लिया है। मध्यान्हकी सामाधिकके बाद वे उसे सुनावेंगे। सुनकर मेरे हर्षका पारावार न रहा। 'सम्भव है, यह स्वयं ही कभी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे' स्वर्गीय दीपचन्दजी वर्णीके उक्त शब्द स्मृतिमें आ गये। २ बजेसे पूज्य वर्णीजीने जीवनचरितके कुछ प्रकरण सुनाये। एक प्रकरण बाईजीकी सम्मेदिशखर यात्रा और श्री पार्श्वनाथ स्वामीके मन्दिरमें आलोचनाके रूपमें उनकी आत्मकथाका भी था। सुन कर हृदय भर आया। बहुत बार प्रार्थना करनेके बाद आपने सब कापियाँ मुझे दे दीं। मुझे ऐसा लगा मानों निधि मिल गई हो।

अवकाश पाते ही मैंने प्रेस कापी करना शुरू कर दिया लगातार ३-४ माह काम करनेके बाद पूरी प्रेस कापी तैयार कर पूज्यश्रीको दिखानेके लिये बरुवासागर गया। वहाँ ३-४ दिन अनवरत बैठकर आपने पूरी प्रेस कापी देखी तथा सुनी। भाग्यवश उसी समय वहां पं० फलचन्द्रजो शास्त्री वनारस, पं० पन्नालालजी काव्यतीथं वनारस और पं० वंशीधरजी व्याकरणाचार्य बीना भी पहुँच गये। याबू रामस्वरूपजी वहां थे ही। सब का आग्रह हुआ कि इसका प्रकाशन श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन प्रत्यमाला से होना चाहिये। इसके पहले इसी प्रकारकी प्रेरणा पं०जगन्मोहनलालजी कटनीसे भी प्राप्त हो चुकी थी। अतः मैने पूज्य वर्णीजी की सम्मत्यनुसार पूरी प्रेस कापी जसी वक्त पं० फूलचन्द्रजी शास्त्रीको सींप वी और उन्होंने प्रकाशित करना भी शुरू कर दिया। ईसरीसे प्रस्यान करनेके बाद के कई प्रकरण पूज्य वर्णीजीने वावमें लिखकर दिये जिनकी प्रेस कापी कर मैं पं० फूलचन्द्रजीके पास भेजता रहा। पं० फूलचन्द्रजीको इसके प्रकाशन में एक वर्ष तक काफी श्रम करना पड़ा है। इस पुस्तकका मेरी जीवन-गाथा नाम भी बख्वासागरमें ही निश्चित हुआ था।

पाठकगण स्वयं पढ़कर देखेंगे कि मेरी जीवन गाया पुस्तक कितनी कल्याणप्रद है। इस पुस्तकको पढ़कर पाठकगण अनायास समझ सकेंगे कि एक साधारण पुरुप कितनी विपदाओं को अचि सहकर खरा सोना बना है। इस पुस्तकको पढ़कर कहीं पाठकों के नेत्र आंसुओं से भर जावेंगे तो कहीं हृदय आनन्दमें उछलने लगेंगे और कहीं वस्तु स्वरूपकी तात्त्विक व्याख्या समझ करके ज्ञान्ति सुधाका रसास्वाद करने लगेंगे। इसमें सिर्फ जीवन घटनाएँ ही नहीं हैं किन्तु अनेक तात्त्विक उपदेश भी हैं जिससे यह एक धर्मज्ञास्त्रका ग्रन्थ बन गया है। पूज्यश्रीने अपने जीवनसे सम्बद्ध अनेकों व्यक्तियोंका इसमें परिचय दिया है जिससे यह आगे चलकर इतिहासका भी काम देगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

अन्तमें मेरी भावना है कि इसका ऐसे विशाल पैमानेपर प्रचार हो जिससे सभी इससे लाभान्वित हो सकें।

वर्णीभवन सागर २–२–१९४९

तुच्छ पन्नालाल जैन्

### विषय सूची

| ζ   | जन्म और जैनत्वकी ओर आकर्षण                 | ;          |
|-----|--------------------------------------------|------------|
| २   | मार्गदर्शक कड़ोरेलालजी भायजी               | ,          |
| ₹ , | धर्म माता श्री चिरोंजावाईजी                | ξ:         |
| ४   | जयपुरकी असफल यात्रा                        | 80         |
| ų   | श्री स्वरूपचन्द्रजी वनपुरया और खुरई यात्रा | ं २१       |
| Ę   | खुरई में तीन दिन                           | . ૨        |
| હ   | सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी                        | ३०         |
| 6   | रेशंदीगिरि और कुण्डलपुर                    | ३२         |
| ९   | रामदेक                                     | ४०         |
| १०  | मुक्तागिरि                                 | ४४         |
| ११  | र<br>कर्मचक                                | 89         |
| १२  | गजपन्थासे वम्वई                            | 89         |
| १३  | विद्याध्ययनका सुयोग                        | ५३         |
| १४  | चिरकांक्षित जयपुर                          | ५१         |
| 84  | ्यह जयपुर है                               | لار        |
| १६  | महानू मेला                                 | ६०         |
| १७  | पण्डित गोपालदासजी वरैयाके सम्पर्कमें       | Ę          |
| १८  | महासभाका वैभव                              | ६८         |
| १९  | ंगुरु गोपालदासजी  वरैया                    | <b>७</b> १ |
| २०  | मथ्रासे ख्रजा                              | ७६         |

| २१  | विरारजीके लिए प्रस्थान                             | ণ   |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 38  | मागैमें गंगा यमुना संगम                            | 6   |
| २३  | दर्शन और परिक्रमा                                  | 6   |
| 38  | श्री दुलार द्या                                    | c,  |
| २५  | पं० ठाकुरदासजी                                     | 2   |
| २६  | जैनत्वका अपगान                                     | 10  |
| २७  | गुरुदेवकी खोजमें                                   | 20  |
| 38  | स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन                       | ११  |
| २९  | स्यादाद विद्यालयका उद्घाटन                         | 226 |
| ą p | अधिष्ठाता वावा भागीरेयजी                           | १२  |
| 3?  | छात्र राभामें मेरा भाषण                            | १२  |
| ३२  | महान् प्रायश्चित                                   | 8.6 |
| इ ३ | लाला प्रकाशचन्द्र रईस                              | १४१ |
| ३४  | हिन्दू यूनिवर्सिटीमें जैन कोर्स                    | १५  |
| ३५  | सहस्रनामका अद्भुत प्रभाव                           | १६  |
| ३६  | बाईजीके शिरस्शूल                                   | १६  |
| ३७  | वर्णजीका स्वाभिमान                                 | १६६ |
| 36  | वाईजीका महान् तत्त्वज्ञान                          | १६० |
| ३९  | डाक्टर या सहृदयताका अवतार                          | १७३ |
| 80  | बुन्देलखण्डके दो महान विद्वान                      | 860 |
| ४१  | चकौती                                              | १८५ |
| ४२  | द्रौपदी                                            | 866 |
| ४३  | नीच जाति पर उच्च विचार                             | १९५ |
| 88  | नवद्रीप कलकत्ता फिर वनारस                          | २०२ |
| ४५  | वावा शिवलालजी और वावा दौलतरामजी                    | २०४ |
| ४६  | कोई उपदेष्टा न या                                  | २०८ |
| ४७  | सागरमें श्री सत्तर्कमुघातरंगिणी जैन पा० की स्थापना | २१२ |

| ४८ पाठशालाकी सहायताके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २१८   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ४९ मड़ावरामें विमानोत्सव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२६   |
| ५० पतित पावन जैनधर्म किंग्स्ति कार्या करें रे. जिल्लामा किंग्सिक | .२२९  |
| ५१ : दूरदर्शी मूलचन्द्रजी सर्राफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २३९   |
| ५२ शिङ्कत संसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 780   |
| ५३ निवृत्तिकी ओर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५३   |
| ५४. पञ्चोंकी अदालत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २७८   |
| ५५ जातिका संवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २८३   |
| ५६ ं श्रीमान् वावा गोकुलंचन्द्रजी 🐪 🐪 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 266   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २९१   |
| ५८ र धर्मका ठेकेदार कोई नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३०५   |
| ५९ 🗸 रसखीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३१३   |
| ६० असफल चोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३१५   |
| ६१० आज यहां कल वहां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३१८   |
| ६२ मोरारजीके विशाल प्रांगणमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२२   |
| ६३ कलशोत्सवमें श्री पं० अम्बादासजी शास्त्रीका भाषण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३२५   |
| ६४ वैशाखिया श्री पन्नालालजी गढ़ाकोटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३३८   |
| ६५ चन्देकी धुनमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३४०   |
| ६३ श्री सि॰ रतनलालजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 385   |
| ६७ वानवीर श्री कमरया रज्जीलालजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३४५   |
| ६८ जैन जातिभूषण श्री सिघई कुन्दनलालजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 389   |
| ६९ द्रोणगिरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३५४   |
| ७० रुढ़िवादका एक उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३५६   |
| ७१ द्रोणगिरि क्षेत्रपर पाठशालाकी स्थापना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३८५   |
| ७२ दया ही मानवका प्रमुख कर्तव्य है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६१   |
| ७३ वेश्याव्यसन . े े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३६३   |
| ७४ महिला का विवेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | રેદ્દ |

| •   |                                           |                   |
|-----|-------------------------------------------|-------------------|
| ७५५ | ्वान्द्रादिवि गुभावितं यात्मम्            | ₹ <sup>1</sup> 9? |
| ৬६  | श्री गोम्पर्टिस्वर गात्रा                 | <b>३</b> ७२       |
| ৩৩  | गिरिनार यात्रा                            | ३८७               |
| 50  | भिक्षा से निक्षा                          | ३९७               |
| ७९  | प्रभावना                                  | ४०६               |
| 60  | परवार सभा के अधिवेदान                     | ४२०               |
| 18  | निस्पृह् विद्वान और उदार गृहस्य           | ४२३               |
| ८२  | जबलपुरमें शिक्षा मन्दिर                   | ४२७               |
| 62  | परवार सभामें विधवा विवाहका प्रस्ताव       | 830               |
| 85  | पपीरा और अहार                             | ४३९               |
| ८५  | रुढ़ियोंकी राजधानी                        | 885               |
| 15  | वध्वासागर                                 | ७४४७              |
| ८७  | वाईजीका सर्वस्व समपंण                     | ४५०               |
| 66  | वण्डाकी दो वार्ताएं                       | ४५४               |
| ८९  | पुण्य परीक्षा                             | ४५६               |
| ९०  | अपनी भूल                                  | ४५८               |
| ९१  | विल्ली की समाधि                           | ४६१               |
| ९२  | वाईजी की हाजिर जवाबी                      | ४६३               |
| 63  | व्यवस्थाप्रिय वाई जी                      | ४६५               |
| 98. | अवला नहीं सवला .                          | ४६८               |
| ९५  | हरी भरी खेती                              | ४७३               |
| ९६  | शाहपुर में विद्यालय                       | ७७४               |
| ९७  | खतौली में कुन्दकुन्द विद्यालय             | ४८१               |
| ९८  | 3                                         | ४८५               |
| ९९  | शिखर जी की यात्रा और वाई जी का व्रत ग्रहण | ४८९               |
|     | श्री वाई जी की आत्मकथा                    | ४९५               |
| १०१ | श्री वाई जी का समाधिमरण                   | ५०३               |
|     |                                           |                   |

|     |                                        | . /                 |
|-----|----------------------------------------|---------------------|
| १०२ | समाधि के इ                             | 488                 |
| १०३ | शाहपुर में                             | ५१८                 |
| १०४ | गिरिराज की पैदल यात्रा                 | ५२१                 |
| १०५ | गिरिराज की वन्दना                      | . ५५८               |
| १०६ | ईशरी में उदासीनाश्रम                   | ५६०                 |
| १०८ | यह ईशरी है                             | ५७४                 |
| १०९ | दम्भ से बचो                            | ५६१                 |
| १०९ | मलेरिया                                | ५७४                 |
| ११० | श्री वावा भागीरथजीका समाधिमरण          | ५८१                 |
| १११ | ईशरीसे गया फिर पावापुर                 | ५८४                 |
| ११२ | वीर निर्वाणोत्सव                       | ५८९                 |
| ११३ | राजगृहीमें धर्मगोष्ठी                  | ५९६                 |
| ११४ | गिरडीहका चातुर्मास                     | ६०१                 |
| ११५ | सागरकी ओर                              | ं६०५                |
| ११६ | मार्ग में                              | ६०८                 |
| ११७ | सागरका समारोह                          | ६१८                 |
| ११८ | सागरके अञ्चलमें                        | ६२१                 |
| ११९ | कटनीमें विद्वत्परिषद्                  | ६२७                 |
| १२० | जवलपुरके साथी                          | ६३४                 |
| १२१ | जबलपुरमें गुरुकुल                      | ६३६                 |
| १२२ | जवलपुरसे सागर फिर द्रोणगिरि            | ६४२                 |
| १२३ | सागरमें शिक्षणशिविर                    | ६४७                 |
| १२४ | सागरमें सर सेठ हुकुमचन्द्रजीका शुभागमन | ६५४                 |
| १२५ | सागरसे प्रस्थान                        | ६५८                 |
| १२६ | दमोहमें कुछ दिन                        | <b>६</b> ६२         |
|     | बुन्देलखण्डका पर्यटन                   | <b>६</b> ६ <b>६</b> |
|     | •                                      |                     |

| १२८   | यर्वासागरमें विभिन्न समरोह | • | દુહદ્  |
|-------|----------------------------|---|--------|
| १२९   | वम्बासागरसे सोनागिरि       |   | €73    |
| 930   | महाशीर जयन्ती              |   | ६८७    |
| १३'१' | एक स्वन                    | , | . 5.63 |
| १३२   | दिल्ली यात्राका निश्चय     | * | ६२१    |
| १३३   | लशारकी और                  |   | ६०३    |
| १३४   | गोपानलके अञ्चलमं           |   | इ९९    |

# .

मेरी जीवन गाथा

\_\_\_\_\_

#### जन्म और जैनत्वकी ओर आकर्षण

नमः समयसाराय स्वानुभृत्या चकासते । चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ।।

मेरा नाम गणेश वर्णी है। जन्म सम्वत् १९३१ के कुँवार विद ४ को हसेरे गाँउमें हुआ था। यह जिल्ला लिलतपुर (मांसी), तहसील महरोनीके अन्तर्गत मदनपुर थानेमें स्थित है। पिताका नाम श्रीहीरालालजी और माताका नाम उजियारी था। मेरी जाति असाटी थी। यह प्रायः बुन्देलखण्डमें पाई जाती है। इस जाति-वाले वैष्णव धर्मानुयायी होते हैं। पिताजी की स्थिति सामान्य थी। वे साधारण दुकानदारीके द्वारा अपने कुदुम्बका पालन करते थे। वह समय ही ऐसा था जो आजकी अपेक्षा बहुतही अल्प द्रव्य में कुदुम्बका भरण पोपण हो जाता था।

उस समय एक रूपयामें एक मनसे अधिक गेहूँ, तीन सेर घी और आठ सेर तिलका तेल मिलता था। शेप वस्तुएँ इसी अनु-पात से मिलतो थीं। सब कोग कपड़ा प्रायः घरके सूतका पहिनते थे। सबके घर चरखा चलता था। खानेके लिए घी दूध भरपूर मिलता था। जैसा कि आज कल देखा जाता है उस समय क्षय रोगियोंका सर्वथा अभाव था।

आजा-दादाकी आयु ५० वर्ष की होने पर मेरे पिताका जन्म हुआ था। इसके बाद पिताके दो भाई और हुए थे जो क्रमशः आजादादा की ६० और ७० वर्षकी उम्रमें जन्मे थे। तब दादीकी आयु ६० वर्ष की थी। उस समय मनुष्यों के श्रार सुदृढ़ श्रीर विलिष्ट होते थे। ये अत्यन्त सरल श्रक्टतिक होते थे। श्रनाचार नहीं के वरा-वर था। घर घर गाय रहती थीं। दूध छोर दही की निद्यों बहनी थीं। देहातमें दूध ओर दही की विकी नहीं होती थी। तीर्थ-यात्रा सब पैदल करते थे। लोक प्रसन्नचित्त दिखाई देते थ। वर्षाकाल में लोग प्रायः घर ही रहते थे। ये इतने दिनों का सामान छपने श्रपने घर ही रख लेते थे। व्यापारी छोग येलोंका लादना वन्द कर देते थे। यह समय ही एसा था जो इस समय सबको आश्चर्यमें डाल देता है।

वचपनमें मुक्ते श्रसाताके उद्यसे सुकीका रोग हो गया था साथ ही लीवर आदि भी यह गया था। किर भी आयुष्कमंक निपेकोंकी प्रवलताके कारण इस संकटसे मेरी रख़ा हो गई थी। मेरी श्रायु जब ६ वर्षकी हुई तब मेरे पिता महावरा आगये थे। तब यहाँ पर मिडिल स्कूल था, डाकखानाथा और पुलिसथाना भी था। नगर श्रतिरमणीय था। यहाँ पर १० जिनालय और दिग-म्बर जैनियोंके १५० घर थे। प्रायः सब सम्पन्न थे। दो घराने तो वहुत ही धनाह्य और जनसमृहसे पूरित थे।

मेंने ७ वर्षकी श्रवस्थामें विद्यारम्भ किया और १४ वर्षकी अवस्थामें मिडिल पास हो गया। चूंकि यहाँ पर यहीं तक शिक्षा थी अतः आगे नहीं वढ़ सका। मेरे विद्यागुरु श्रीमान् पण्डित मूलचन्द्र जी ब्राह्मण थे जो वहुत ही सज्जन थे। उनके साथ में गांवके वाहर श्रीरामचन्द्र जीके मन्दिरमें जाया करता था। वहीं रामायण पाठ होता था। उसे में सानन्द श्रवण करता था किन्तु मेरे घर के सामने एक जिनालय था इसलिये वहाँ भी जाया करता था। उस मुहल्लेमें जितने घर थे सव जैनियों के थे, केवल एक घर वढ़ईका था। उन लोगों के सहवाससे प्रायः हमारे पिताका

#### जन्म और जैनत्वकी श्रोर आकर्षणः

श्राचरण जैनियोंके सदश हो गया था। रात्रि मोजन मेरे पिता नहीं करते थे।

जब मैं १० वपका था तबकी बात है। सामने मन्दिरजीके चवूतरे पर प्रति दिन पुराग प्रवचन होता था। एक दिन त्याग का प्रकरण आया। इसमें रोवणके परस्ती त्यागव्रत लेनेका उल्लेख किया गया था। बहुतसे भाईयोंने प्रतिज्ञा छी, मैंने भी उसी दिन आजन्म रात्रि भोजन त्याग दिया। इसी त्यागने मुमे जैनी बना दिया।

एक दिनकी बात है, मैं शालांके मन्दिरमें गया। दैवयोगसे उस दिन वहाँ प्रसादमें पेड़ा बाँटे गये। मुझे भी मिलने लगे तब मैंने कहा—'मैंने तो रात्रिका भोजन त्याग दिया है।' यह सुन मेरे गुरुजी बहुत नाराज हुए, बोले, छोड़नेका क्या कारण है ? मैंने कहा, 'गुरु महराज! मेरे घरके सामने जिन मन्दिर है, वहाँ पर पुराण-प्रवचन होता है उसकी अवण कर मेरी अद्धा उसी धर्ममें हो गई है। पद्मपुराणमें पुरुषोत्तम रामचन्द्रजीका चिरत्र चित्रण किया है। वही मुक्ते सत्य भासता है। रामायणमें रावणको राक्तस ख्रीर हनुमान को बन्दर बतलाया है। इसमें मेरी अद्धा नहीं है। ख्रव मैं इस मन्दिरमें नहीं ख्राऊंगा। ख्राय मेरे विद्यागुरु हैं, मेरी अद्धाको ख्रन्यथा करनेका ख्राग्रह न करें।'

गुरुजी बहुत ही भद्र प्रकृतिके थे अतः वे मेरे श्रद्धानके साधक हो गये। एक दिनका जिकर है—मैं उनका हुका भर रहा था, मैंने हुक्का भरनेके समय तमाखू पीनेके लिये चिलमको पकड़ा, हाथ जल गया। मैंने हुक्का जमीन पर पटक दिया और गुरुजीसे कहा, 'महाराज! जिसमें ऐसा दुर्गन्धित पानी रहता है उसे आप पीते हैं ? मैंने तो उसे फोड़ दिया, अब जो करना हो सो करो।'

गुरुंजी प्रसन्न होकर कहने लगे 'तुमने दस रुपयेका हुक्का

फोड़ दिया, अच्छा किया, अब न पियेंगे, एक बला टली।' मेरी प्रकृति बहुत भीरु थी, मैं डर गया परन्तु उन्होंने सान्त्वना दी 'कहा—भयकी बात नहीं।'

मेरे कुलमें यहोपवीत संस्कार होता था १२ वर्षकी स्रवस्था में । बुड़ेरा गांवसे मेरे कुल पुरोहित आये, उन्हींने मेरा यहोपवीत संस्कार कराया, मन्त्रका उपदेश दिया । साथमें यह भी कहा कि यह मन्त्र किसीको न वताना स्नन्यथा अपराधी होगे ।

मैंने कहा—'महाराज ! आपके तो हजारों शिष्य हैं। आपको सबसे श्रिथक अपराधी होना चाहिये। आपने मुक्ते दीक्षा दी यह ठीक नहीं किया, क्योंकि आप स्वयं सदीप हैं।'

इस पर पुरोहितजी मेरे ऊपर वहुत नाराज हुए। माने भी बहुत तिरस्कार किया, यहाँ तक कहा कि ऐसे पुत्रसे तो अपुत्रवती ही मैं श्रव्छी थी। मैंने कहा—'मार्जा! श्रापका कहना सर्वथा उचित है, मैं श्रव इस धर्ममें नहीं रहना चाहता। श्राजसे मैं श्रो जिनेन्द्रदेवको छोड़कर श्रन्थको न मार्न्गा। मेरा पहलेसे यही भाव था। जैन धर्म ही मेरा कल्याण करेगा। बाल्यावस्थाते ही मेरी कचि इसी धर्मकी श्रोर थी।'

मिडिल क्लासमें पढ़ते समय मेरे एक मित्र थे जिनका नाम तुलसीदास था। ये बाह्यण पुत्र थे। मुक्ते दो रूपया मासिक वजीका मिलता था। वह रूपया में इन्हींको दे देता था। जब में मिडिल पास कर चुका तव मेरे गांवमें पढ़नेके साधन न थे अतः श्रिषक विद्याभ्याससे मुक्ते विद्यात रहना पड़ा। ४ वर्ष मेरे खेल कूंदमें गये। पिताजी ने वहुत कुछ कहा—'कुछ धंधा करो, परन्तु मेरेसे कुछ नहीं हुआ।

मेरे दो भाई छौर थे, एक का विवाह हो गया था, दूसरा छोटा था। वे दोनों ही परलोक सिधार गये। मेरा विवाह १८ वर्ष में हुआ था। विवाह होनेके बाद ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उनकी जैन धर्ममें दृढ़ श्रद्धा थी। इसका कारण णमोकार मन्त्र था।

वह एकबार दूसरे गाँव में जा रहे थे, साथमें बैछ पर दुका-नदारी का सामान था। मार्गमें भयङ्कर बन पारकरके जाना था। ठीक बीच में जहाँ से दो कोश इधर उधर गाँव न था, शेर शेरनी आगये। २० गजका फासला था, मेरे पिताजी की आँखों के सामने अँधेरा छा गया। उन्होंने मन में णमोकर मन्त्रका स्मरण किया, दैवयोगसे शेर शेरनी मार्ग काटकर चले गये। यही उनकी जैन मतमें दृढ़ श्रद्धा का कारण हुआ।

स्वर्गवास के समय उन्होंने मुभे यह उपदेश दिया कि-

'वेटा, संसार में कोई किसी का नहीं...यह श्रद्धान हट रखना। तथा मेरी एक बात श्रोर हट रीतिसे हृदयंगम कर लेना। वह यह कि मैंने एमोकार मन्त्र के स्मरण से श्रपनेको बड़ी २ श्रापतियों से बचाया है। तुम निरन्तर इसका स्मरण रखना। जिस धर्म में यह मंत्र है उस धर्म की महिमा का वर्णन करना हमारे से तुच्छ ज्ञानियों-द्वारा होना श्रसम्भव है। तुमको यदि संसार बन्धन से मुक्त होना इप है तो इस धर्म में हट श्रद्धान रखना श्रीर इसे जाननेका प्रयास करना। बस, हमारा यही कहना है।'

जिस दिन उन्होंने यह उपदेश दिया था उसी दिन सायं-काल को मेरे दादा जिनकी आयु ११० वर्ष की थी वड़े चिन्तित हो उठे। अवसानके पहले जब पिताजीको देखने के लिये वैद्य-राज आये तब दादाने उनसे पूछा 'महाराज! हमारा वेटा कब-तक अच्छा होगा?

वैद्य महोद्यने उत्तर दिया—'शीव्र निरोग हो जायगा ?' यह सुनकर दादाने कहा—'मिथ्या क्यों कहते हो ? वह तो

jέ

प्रातः कालतक ही जीवित रहेगा। दुःख इस वात का है कि मेरी श्रापकीर्ति होगी—'बुइडा तो बंठा रहा पर लड़का मर गया।' इतना कह कर वे सो गये। प्रातःकाल में दादाका जगाने गया पर कोन जागे? दादाका स्वर्गवास हो चुका था। उनका दाह कर श्राये ही थे कि मेरे पिता का भी वियोग हो गया। हम सब रोने लगे, अनेक वेदनाएँ हुई पर श्रन्तमें सन्तोप कर बंठ गये।

मेरे पिता ही ज्यापार करते थे, में तो बुद्ध था ही—कुछ नहीं जानता था। छतः पिताके मरनेके वाद मेरी माँ बहुत ज्यथित हुई। इससे मेंने मदनपुर गाँवमें मास्टरी कर छी। वहाँ चार मास रहकर नार्मछ स्कूछमें शिक्षा लेने के अर्थ आगरा चला गया परन्तु वहाँ दो मास ही रह सका। इसके वाद छपने मित्र ठाछु-रदासके साथ जयपुरकी तरफ चला गया। एक मास वाद इन्दों र पहुँचा, शिक्षा विभागमें नोकरी कर छी। दहातमें रहना पड़ा। वहाँ भी उपयोग की स्थिरता न हुई अतः फिर देश चला छाया।

# मार्गदर्शक कड़ोरेलालजी भायजी

दो मासके वाद द्विरागमन हो गया। मेरी स्त्री भी माँके वह-कावेमें आ गई और कहने लगी 'तुमने धर्म परिवर्तन कर बड़ी भूल की, अब फिर अपने सनातन धर्म में ह्या जाओ और सानन्द जीवन वितास्रो । ये विचार सुनकर मेरा उससे प्रेम हट गया । मुक्ते आपत्तिसी जँचने लगी; परन्तु उसे छोड़नेको असमर्थ था। थोड़े दिन बाद मैंने कारीटोरन गाँवकी पाठशालामें अध्यापकी करली ऋौर वहीं उसे बुला लिया। दो माह आमोद प्रमोदमें ऋच्छी तरह निकल गये। इतनेंमें मेरे चचेरे भाई लक्ष्मणका विवाह आ गया। उसमें वह गई, मेरी माँ भी गई, और मैं भी गया। वहाँ पंक्तिभोजनमें मुक्तसे भोजन करनेके छिए आग्रह किया गया। मैंने काकाजीसे कहा कि 'यहाँ तो अशुद्ध भोजन बना है। मैं पंक्तिभो-जन में सम्मिलित नहीं हो सकता।' इससे मेरी जातिवाले वहुत क्रोधित हो उठे, नाना अवाच्य शब्दोंसे मैं कोशा गया। उन्होंने कहा-'ऐसा आदमी जाति बहिष्कृत क्यों न किया जाय, जो हमारे साथ भोजन नहीं करता किन्तु जैनियोंके चौकोंमें खा त्राता है।'

मैंने उन सबसे हाथ जोड़कर कहा कि 'आपकी बात स्वीकार है। श्रीर दो दिन रहकर टीकमगढ़ चला आया। वहाँ श्राकर मैं श्रीराम मास्टरसे मिला। उन्होंने मुफ्ते जतारा स्कूल का अध्यापक बना दिया। यहाँ त्रानेपर मेरा पं० मोतीलालजी वर्णी, श्रीयुत कड़ोरेलाल भायजी तथा स्वरूपचन्द वनपुरिया आदि

से परिचय हो गया।

इससे मेरी जैनधर्ममें खाँर ख्रधिक श्रद्धा बढ़ने लगी। दिन रात धर्मश्रवणमें समय जाने लगा। संसारकी ख्रसारतापर निर-न्तर परामर्श होता था। हम लोगोंमें कड़ोरेन्छालजी भायजी अच्छे, तत्त्वज्ञानी थे। उनका कहना था—'किमी कार्यमें श्रीवना मन करो, पहले तन्वज्ञानका सम्पादन करो। पश्चान त्याग भर्म की छोर दृष्टि डालो।'

परन्तु हम छोर मोतीलाल वर्णी तो रंगहट थे ही छतः जो मनमें आता सो त्याग कर बैठते। वर्णीजी पूजनके बट्टे रसिक थे। वे प्रतिदिन श्री जिनेन्द्रदेव की पूजन करनेमें अपना समय लगाते थे। में छुछ छुछ स्वाध्याय करने लगा था छोर खाने पीने के पदार्थीके छोड़नेमें ही छपना धर्म समकने लगा था। चित्त तो संसार से भयभीत था ही।

एक दिन हम छोग सरोवरपर भ्रमण करने के छिये गये। वहाँ मेंने भाईजी साहवसे कहा 'कुछ ऐसा उपाय वतलाइये जिस कारण कर्मवन्धन से मुक्त हो सकूँ।'

उन्होंने कहा—'उतावली करनेसे कर्मबंधनसे छुटकारा न मिलेगा, शनैः शनैः कुछ कुछ अभ्यास करो पधात् जब तत्त्वज्ञान हो जावे तब रागादि निवृत्तिके लिये बतोका पालन करना उचित है।'

मैंने कहा 'श्रापका कहना ठीक है परन्तु मेरी स्त्री और माँ हैं जो कि वेष्णवधर्म की पालनेवाली हैं। मैंने वहुत कुछ उनसे आ-यह किया कि यदि श्राप जैनधर्म स्वीकार करें तो मैं आ के सह-वासमें रहूँगा अन्यथा मेरा आपसे कोई सम्बन्ध नहीं।

माँ ने कहा—'वेटा! इतना कठोर वर्त्ताव करना श्रच्छा नहीं। मैंने तुम्हारे पीछे क्या क्या कष्ट सहे यदि उनका दिग्दर्शन कराऊँ तो तुम्हें रोना आजायगा।

परन्तु मैंने एक नहीं सुनी क्योंकि मेरी श्रद्धा तो जैनधर्म की

ओर मुक गई थी। उस समय विवेक था ही नहीं, श्रतः माँ से यहाँ तक कह दिया—'यदि तुम जैनधर्म अंगीकार न करोगे तो माँ! मैं श्रापके हाथ का भोजन तक न कहँगा।' मेरी माँ सरल थीं, रह गई श्रोर रोने लगीं।

उनकी यह धारणा थी कि अभी छोकरा है भले ही इस समय मुझसे उदास हो जाय कुछ हानि नहीं, परन्तु खीका मोह न छोड़ सकेगा। उसके मोहवश कि मारकर घर रहेगा। परन्तु मेरे हृदयमें जैनधर्म की श्रद्धा होनेसे श्रज्ञानतावश ऐसी धारणा हो गई थी कि 'जितने जैनी होते हैं वे सब ही उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं। इनके सिवा दूसरों से सम्बन्ध रखना श्रच्छा नहीं।' श्रतः मैंने माँ से कह दिया 'श्रव न तो हम तुम्हारे पुत्र ही हैं श्रीर न तुम हमारी माता हो।' यही बात खीसे भी कह दी; जब ऐसे कठोर वचन मेरे मुखसे निकले तब मेरी माता और खी श्रत्यन्त दुखी होकर रोने लगीं पर मैं निष्ठुर होकर वहाँ चला गया।

यह बात जब भायजी ने सुनी तब उन्होंने बड़ा डांटा और कहा—'तुम बड़ी गलती पर हो। तुम्हें अपनी माँ और स्नीका सहवास नहीं छोड़ना चाहिये। तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी तुम संयम के पात्र नहीं हो, एक पत्र डालकर उन दोनों को बुला लो। यहाँ आनेसे उनकी प्रवृत्ति जैनधर्ममें हो जायगी। धर्म क्या है ? यह अभी तुम नहीं जानते।' धर्म ग्रात्मा की वह परिणति है जिसमें मोह राग देंपका अभाव हो। अभी तुम पानी छानकर पीना, रात्रि को भोजन नहीं करना, मन्दिरमें जाकर भगवान्के दर्शन कर लेना, दुखित—बुभुच्ति—नृषित प्राणिवर्गके ऊपर दया करना, स्त्रीसे प्रेम नहीं करना, जैनियों के सहवासमें रहना, और दूसरों के सहवासका त्याग करना आदिको ही धर्म समक्ष वैठे हो।'

मैंने कहा—'भाई साहव! मेरी तो यही श्रद्धा है जो आप

कह रहे हैं। जो मनुष्य या छी जैनधर्म को नहीं मानते उनसे सह-वास करनेको मेरा चित्त नहीं। चाहना। जिनदेवके सिवा अन्यमें मेरी जरा भी अभिकत्ति नहीं।'

उन्होंने कहा—'धर्मना स्वरण जानने है लिये काल चाहिये, आग-माभ्यासकी महनी आवश्य हता है, । इसके विना नन्ते हा निर्णय होना असंभव है । नन्त्रनिर्णय आगमग पण्डितं हि सहवासने होगा, अतः तुम्हें उचित है कि शासोंका अध्ययन करों।'

मेंने कहा—'महाराज। तत्त्व जाननेवाले महात्मा छोगोंका निवास स्थान कहाँ पर है ?'

उन्होंने कहा—'जयपुरमें अच्छे श्रच्छे बिहान हैं वहाँ जानेसे तुन्हें यह लाभ हो सकेगा।

में रह गया, कसे जयपुर जाया जाय ?

उनका आदेश था कि 'पहले अपनी धर्मपत्नी और पूज्य माताको द्वलाओ किर सानन्द धर्मसाधन करो' मेंने उसे शिरो-धार्य किया और एक पत्र उसी दिन अपनी माको डाल दिया। पत्रमें लिखा था—

'हे माँ! में श्रापका वालक हूँ, वाल्यावस्थासे ही विना किसीके उपदेश तथा प्रेरणाके मेरा जनधर्ममें अनुराग है। वाल्यावस्थामें ही मेरे ऐसे भाष होते थे कि हे भगवन्! में किस कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ ? जहाँ न तो विवेक हे ऑर न कोई धर्मकी श्रोर प्रवृत्ति ही है। धर्म केवल पराश्रित ही है। जहाँ गायकी पूजा की जाती है, बाह्यणोंको भगवान्के समान पूजा जाता है, भोजन करनेमें दिन रातका भेद नहीं किया जाता है। ऐसी दुर्दशामें रहकर मेरा कल्याण कैसे होगा ? हे प्रभो! में किसी जैनीका वालक क्यों न हुआ ? जहाँ पर छना पानी, रात्रि भोजनका त्याग, किसी अन्य

धर्मीके हाथकी वनी हुई रोटीका न खाना, निरन्तर जिनेन्द्र देवकी पूजन करना, स्तवन करना, गा गाकर पूजन पढ़ना, स्वाध्याय करना, रोज रात्रिको शास्त्र सभाका होना, जिसमें मुहल्ला भरकी स्त्रीसमाज और पुरुषसमाजका त्र्याना, व्रत नियमोंके पालनेका उपदेश होना आदि धर्मके कार्य होते हैं। मैं यदि ऐसे कुलमें जनमता तो मेरा भी कल्याण होता...। परन्तु आपके भयसे भें नहीं कहता था। आपने मेरे पालन पोषणमें कोई तृटि नहीं की। यह सब आपका मेरे ऊपर महोपकार है। मैं हृदयसे वृद्धावस्थामें आपको सेवा करना चाहता हूँ, अतः आप अपनी वधूको लेकर यहां आ जावें, मैं यहाँ भद्रसामें अध्यापक हूं मुक्ते छुट्टी नहीं मिलती, अन्यथा मैं स्वयं आपको लेनेके लिये आता। किन्तु आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना अब भी है। वह यह कि आपने अब तक जिस धर्ममें अपनी ६० वर्षकी त्र्रायु पूर्ण की अब उसे वदल कर श्रीजिनेन्द्रदेव द्वारा प्रकाशित धमका आश्रय लीजिये जिससे त्रापका जन्म सफल हो श्रीर श्रापकी चरणसेविका वहूका भी संस्कार उत्तम हो। आशा है, मेरी विनयसे आपका हृदय द्रवीभूत हो जायगा। यदि इस धर्मका अनुराग आपके हृदयमें न होगा तव न तो आपके साथ ही मेरा कोई सम्बन्ध रहेगा और न श्रापकी वहूके साथ ही। मैं चार मास तक श्रापके चरणोंकी प्रतीक्षा करूँगा। यद्यपि ऐसी प्रतिज्ञा न्यायके विरुद्ध है, क्योंकि किसीको यह अधिकार नहीं कि किसीका वलात्कार पूर्वक धर्म छुड़ावे तो भी मैंने यह नियम कर लिया है कि जिसके जिन धर्मकी श्रद्धा नहीं उसके हाथका भोजन नहीं करूंगा। अव आपकी जैसी इच्छा हो सो वरें।

्पत्र डालकर में निःशल्य हो गया और श्रीभायजी तथा वर्णी मोतीलालजी के सहवाससे धर्म साधनमें काल विताने लगा। तव मयौदाका भोजन, देवपूजा, स्वाध्याय, तथा सामायिक आदि

कार्योमें सानन्द काल जाता था।

### धर्ममाता श्री चिरांजाबाईजी

एक दिन श्रीभायजी च वर्णीजी ने कहा सिमरामें चिरोंजाबाई बहुत सजन और त्यागकी मृति हैं, उनके पास चली ।'

मेंने कहा—'आपकी आज्ञा शिरोधाय है परन्तु मेरा उनसे परिचय नहीं, उनके पास कैसे चल्ँ ?'

तब उन्होंने कहा—बहाँ पर एक शुल्छक रहते हैं उनके दर्शन के निमित्त चलो, अनायास बाईजीका भा परिचय हो जायगा।'

में उन दोनां महारायों के साथ सिमरा गया। यह गाँव जतारा से चार मील पूर्व हैं। उस समय वहाँ पर २ जिनालय और जैनियों के २० घर थे। वे सब सम्पन्न थे! जिनालयों के दर्शन कर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। एक मन्दिर बाई जीके इबसुरका बनवाया हुआ है। इसमें संगममर की चेदी और चार फुटकी एक सुन्दर मूर्ति है, जिसके दर्शन करनेसे बहुत आनन्द आया। दर्शन करनेके बाद शास्त्र पढ़नेका प्रसङ्ग आया। भायजी ने मुक्तसे शास्त्र पढ़नेको कहा। में डर गया। मैंने कहा—'मुक्ते तो ऐसा बोध नहीं जो सभा में शास्त्र पढ़ सक्टूँ। 'फर धुल्लक महाराज आदि खच्छे अच्छे विझ पुरुप विराजमान हैं इनके सामने मेरी हिस्मत नहीं होती।' परन्तु भाई साहबके खायहसे शास्त्र गदी पर बेठ गया। यदापि चित्त किम्पत था तो भी साहस कर बांचने का उद्यम किया। देवयोगसे शास्त्र पद्मपुराण था। इसलिये विशेष कठिनाई नहीं हुई। दस पत्र बांच गया। शास्त्र सुनकर जनता प्रसन्द हुई, धुल्लक महाराज भी प्रसन्न हुए।



वाईजी (चिरोंजावाईजी) ने कहा—"वटा! … में तुम्हारी धर्ममाता हूँ, यह घर तुम्हारे छिये हैं, कोई चिन्ता न करे।।"

उस दिन भोजन भी बाईजीके घर था—बाईजी साहव हम तीनों को भोजन के लिये ले गईं। चौकामें पहुँचने पर अपरिचित होने के कारण मैं भयभीत होने लगा किन्तु अन्य दोनों जन चिरकालसे परिचत होने के कारण बाईजीसे वार्तालाप करने लगे। परन्तु मैं चुपचाप भोजन करनेके लिये बैठ गया। यह देख वाईजी ने मुक्ससे स्नेह भरे शब्दोंमें कहा—'भय की कौन सी बात हैं? सुख पूर्वक भोजन करो।'

में फिर भी नीची दृष्टि किये चुपचाप भोजन करता रहा। यह देख वाईजीसे न रहा गया। उन्होंने भायजी व वर्णीजीसे पूछा—'क्या यह मौनसे भोजन करता है ?' उन्होंने कहा—'नहीं यह आपसे परिचित नहीं है इसीसे इसकी ऐसी दशा हो रही है'

इस पर बाईजीने कहा—'वेटा! सानन्द भोजन करो, मैं तुम्हारी धर्ममाता हूँ, यह घर तुम्हारे लिए है, कोई चिन्ता न करो, मैं जब तक हूँ तुम्हारी रक्षा करूँ गी।'

में संकोचमें पड़ गया। किसी तरह भोजन करके वाईजीकी स्वाध्यायशालामें चला गया। वहीं पर भायजी व वर्णीजी आगये। भोजन करनेके बाद वाईजी भी वहीं पर आगर्ष। उन्होंने मेरा परिचय पूळा। मैंने जो छळ था वह वाईजी से कह दिया। परिचय सुनकर प्रसन्न हुईं। और उन्होंने भायजी तथा वर्णीजी से कहा—'इसे देखकर मुक्ते पुत्र जैसा स्नेह होता है—इसकी देखते ही मेरे भाव हो गये हैं कि इसे पुत्रवत् पालूँ।'

वाईजीके ऐसे भाव जानकर भायजीने कहा 'इसकी माँ और धर्मपत्नी दोनों हैं।'

बाईजीने कहा—'उन दोनोंको भी बुला लो, कोई चिन्ता की बात नहीं, मैं इन तीनों की रक्षा करूँगी, ।

भायजी साहवने कहा—'इसने अपनी माँ को एक पत्र डाला

है। जिसमें लिखा है कि यदि जो तुम चार मासमें जैनधर्म स्वीकार न करोगी तो में तुमसे सम्बन्ध छोड़ दृंगा।

यह सुन वाईजीने भायजी को डाँटने हुए कहा—'तुमने पत्र पयों डालने दिया ? साथ ही सुकेभी डाँटा—'वेटा ! ऐना करना तुम्हें डांचन नहीं, हम मंमारमें कोई किमी ना म्वामी नहीं, तुमको कीन मा ग्रांभकार है ! जो उनके धर्मका पारेवर्तन कराने हो ।'

मेंने कहा—'गलती तो हुई। परन्तु मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि यदि वह जैनधर्म न मानेगी तो में उसका सन्वन्ध छोड़ दूंगा। बहुत तरहसे बाईजीने समकाया परन्तु यहाँ तो मृद्ता थी, एक भी बात समक्रमें न आई।

यदि दूसरा कोई होता तो मेरे इस व्यवहारसे रुष्ट हो जाता। फिर भी वाईजी शान्त रहीं, खाँर उन्होंने समकाते हुए कहा— 'ख्रभी तुम धर्म का मर्म नहीं नमकते हो इसीते यह गलती करते हो।'

में फिर भी जहाँ का तहाँ बना रहा । बाईजी के इस उपदेशका मेरे ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा । खन्तमें बाईजीने कहा—'ब्रिविवेक का कार्य खंतमें मुखाबह नहीं होता ।' अस्तु,

सांयकालको वाईजीने दृसरी वार भोजन कराया, परन्तु में अवतक वाईजीसे संकोच करता था। यह देख वाईजीने फिर समभाया—'वेटा! मॉ ते नंकोच मत करो।'

रात्रिको फिर शास्त्रसभा हुई, भाई साहवने शास्त्र प्रवचन किया, धल्लक महाराज भी प्रवचनमें उपस्थित थे। उन्हें देख मेरी उनमें छत्यन्त भक्ति हो गई। मैंने रात्रि उन्हींके सहवास में निकाली। प्रातःकाल नित्य कार्यसे निवृत्त होकर श्री जिन मन्दिर गया और वहाँ दर्शन, पूजन व स्वाध्याय करने के वाद धल्लक महाराजकी वन्दना करके बहुत ही प्रसन्न चित्तसे याच्चा की— निवेदन किया— 'महाराज! ऐसा उपाय बतायों जिससे मेरा कल्याण हो सके। मैं त्रानादिकालसे इस संसार बंधनमें पड़ा हूँ। त्राप धन्य हैं यह त्रापकी ही सामर्थ्य हैं जो इस पद को त्राङ्गीकार कर त्रात्महितमें लगे हो। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा भी हित हो।'

क्षुल्लक महाराजने कहा—हमारे समागममें रहो श्रौर शास्त्र लिखकर आजीविका करो साथ ही व्रत नियमोंका पालन करते हुए आनन्द से जीवन विताश्रो। श्रात्महित होना दुर्लभ नहीं'।

मैंने कहा—'श्रापके साथ रहना इष्ट है परन्तु आपका यह आदेश कि शास्त्रोंको लिखकर श्राजीविका करो मान्य नहीं। श्राजीविका का साधन तो मेरे लिये कोई कठिन नहीं, क्योंकि मैं अध्यापकी कर सकता हूँ। वर्तमान में यही श्राजीविका मेरी है भी। मैं तो आपके साथ रहकर धार्मिक तत्त्वोंका परिचय प्राप्त करना चाहता था। यदि आप इस कार्य की श्रनुमति दें तो मैं आपका शिष्य हो सकता हूँ किन्तु जो कार्य श्रापने बताया है वह मुक्ते इष्ट नहीं। संसारमें मनुष्य जन्म मिलना श्रित दुर्लभ है। श्राप जैसे महान पुरुषोंके सहवाससे श्रापकी सेवावृत्ति करते हुए हमारे जैसे क्षुद्र पुरुषों का भी कल्याण हो। यही हमारी भावना है।

यह सुन पहले तो महाराज अचरजमें पड़ गये बादमें उन्होंने कहा 'यदि तुमको मेरा कहना इष्ट नहीं तो जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो।'

ं उस समय वहाँ उस गाँवके प्रतिष्ठित व्यक्ति वसोरेलाल आदि वैठे हुए थे। वे सुक्तसे वोले—'तुम चिन्ता न करो, हमारे यहाँ रहो और हम लोगोंको दोनों समय पुराण सुनास्रो। हम लोग आपको कोई कष्ट न होने देंगे।'

वहाँ पर बाईजी भी बैठी थीं सुनकर कुछ उदास हो गई और

बोली-'वेटा ! घर पर चली। मैं उनके साथ घर चला गया।

े घर पहुँचने पर सान्त्वना देते हुए उन्होंने कहा—'वेटा! चिन्ता मन करो, में नुम्हारा पुत्रयत् पालन कर्मांगा। नुम निम्झल्य होकर धर्मसाधन करो छीर दश लन्त्मा पर्थमें यहीं छा बाछो; किसीके चक्करमें मन छाछो, झुल्लक महाराज स्वयं पदे नहीं है तुन्हें वे क्या पदायेंगे ? यदि तुन्हें विद्यास्थान करना ही एवं है तो जयपुर चले जाना।'

यह बात घाजसे ५० वर्ष पहलेकी है। उस समय इस प्रान्तमें कहीं भी विद्याका प्रचार न था। ऐसा सुननेमें घ्राता था कि जयपुरमें बड़े बड़े बिहान हैं। में बाईजीकी सम्मतिस सन्तुष्ट हो मध्याहोपरान्त जतारा चला आया।

भाद्रमास था, संयमसे दिन तिताने लगा, पर संयम क्या वस्तु है ? यह नहीं जानता था। संयम समभ कर भाद्रमास भरके लिये छहों रस छोड़ दिये थे। रस छोड़नेका अभ्यास तो था नहीं इससे महान् कष्टका सामना करना पड़ा। अन्नकी खुराक कम हो गई और शरीर शक्तिहीन हो गया।

व्रतों में वाईजीके यहाँ आने पर उन्होंने व्रतका पालन सम्यक् प्रकारसे कराया श्रीर श्रम्तमें यह उपदेश दिया—'तुम पहले ज्ञाना-जीन करो पश्चात् व्रतीको पालना, शीव्रता मत करो, जैनधर्म संसारसे पार करनेकी नौका है, इसे पाकर प्रमादी मत होना, कोई भी काम करो सम-तासे करो। जिस कार्यमें श्राकुलता हो उसे मत करो।'

मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और भाद्र मासके बीतने पर निवेदन किया कि 'मुक्ते जयपुर भेज दो।'

वाईजीने कहा-'अभी जल्दी मत करो, भेज देंगे।'

मेंने पुनः कहा—'में तो जयपुर जाकर विचाभ्यास करूँगा।' वाईजी वोठीं—'अच्छा वेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो

#### जयपुरकी असफल यात्रा

जाते समय वाईजीने कहा—'भैया! तुम सरल हो, मार्गमें सावधानीसे जाना, ऐसा न हो कि सब सामान खोकर फिर वापिस आ जाओ।' मैं श्री बाईजीके चरणोंमें प्रणाम कर सिमरासे श्री सोनागिरिकी यात्राका चल पड़ा। यहांसे १६ मील मं रानीपुर है। वहां आया और वहांके जिनालयोंके दर्शन कर आनन्द्भें मग्न हो गया। यहांसे रेटगाड़ीमें वैठकर श्रीसोनागिरि पहुंच गया। यहांकी वन्दना व पारकसा की। दो दिन यहांपर रहा पश्चात् लश्कर-ग्वालियरके लिये स्टेशनपर गया। टिकिट लेकर ग्वालियर पहुंचा। चम्यावागकी धमशालामें ठहर गया। यहांके मन्दिरोंकी रचना देखकर आश्चयमें डूव गया। चूं कि प्रामीण मनुष्योंको वड़े वड़े शहरों के देखनेका अवसर नहीं आता, अतः उन्हें इन रचनाओं को देख महान् श्राश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। श्रीजिनालय और जिन विस्वोंके दर्शन कर मुझे जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत है। दो दिन इसी तरह निकल गये। तीसरे ।दन दो बजे दिनके शौचकी वाधा होनेपर त्र्यादतके अनुसार गांवके वाहर दो भील तक चला गया । लोटकर शहरके वाहर कुन्नापर हाथ पांच घोए, स्नान किया और वड़ी प्रसन्नताके साथ धमेशालामें छोट आया। आकर देखता हूँ कि जिस कोठीमें ठहरा था उसका ताला दृटा पड़ा है ऋोर पासमें जो कुछ सामान था वह सव नदारत है।

केवल विस्तर वच गया था। इसके सिवा अंटीमें पांच आना पंसे एक छोटा, छन्ना, डोरी, एक छतरी छोर एक धोती जो बाहर हे गया था इतना सामान शेप बचा था। चित्त बहुत खिन्न हुआ। 'जयपुर जाकर अध्ययन कहंगा' यह विचार खब वपोंक लिये टल गया। शोक-सागरमें इब गया। किस प्रकार सिमरा जाऊं ? इस चिन्तामें पड़ गया।

शामको भूखने सताया श्रतः वाजारसे एक पंसेक चने श्रांर एक छदामका नमक छेवर डेरेमें आया आर आनन्दसे चने चावकर सायंकाछ जिन भगवान्के दर्शन किये तथा अपने भाग्यकी निन्दा करता हुआ कोठोमें सो गया। प्रातःकाछ सोनागिरिके छिये प्रस्थान कर दिया। पासमें न तो रोटी बनानेको वर्तन थे श्रार न सामान ही था। एक गांवमें जो ग्वालियरसे १२ मील होगा वहां आकर दो पंसेके चने श्रार थोड़ासा नमक लेकर एक कुएपर आया श्रार उन्हें आनन्दसे चावकर विश्रामके बाद सायंकाछको किर चल दिया। १२ मील चल कर किर दो पंसेके चने छेकर विवाल की। किर पद्ध परमेष्टीका ध्यान कर सो गया। यही विचार श्राया कि जन्मान्तरमें जो कमाया था उसे भोगनेमें श्रव श्रानाकानीसे क्या छाम ?

्रह्म प्रकार ३ या ४ दिन वाद सोनागिरि ह्या गया। फिरसे सिद्धक्षेत्रकी वन्दना की। पुजारीके वर्तनों में भोजन बनाकर फिर पेंदल चल दितया ह्याया। मार्गमें चने खाकर ही निर्वाह करता था। दितयामें एक पैसा भी पास न रहा, वाजारमें गया, पासमें कुछ न था केवल छतरी थी। दुकानदारसे कहा 'भैया! इस छतरीको ले लो।' उसने कहा 'चोरी की तो नहीं है, में चुप रह गया। ह्यांखोंमें अशु आ गये परन्तु उसने उन ह्यांखोंमें अशु आ गये परन्तु उसने उन ह्यांखोंमें इह

त्राना पैसे ले जान्रो।' मैंने कहा—'छतरी नवीन है कुछ और देदो,।' उसने तीव स्वरमें कहा 'छह त्राने ले जाओ नहीं तो चले जाओ।' लाचार छह आना ही लेकर चल पड़ा।

दो पैसेके चने लेकर एक कुए पर चावे फिर चल दिया, दूसरे दिन झांसो पहुंचा। जिनालयोंकी वन्दना कर वाजारमें गया परन्तु पासमें तो साढ़े पांच आना ही थे अतः एक आने के चने लेकर गांवके बाहर एक कुए पर आया और खाकर सो गया। दूसरे दिन बरुआसागर पहुंच गया। यह वही वरुआसागर है जो स्वर्गीय श्री मूलचन्द्रजी सर्राफ और पं० देवकीननन्दनजी महाशयकी जन्मभूमि है। उन दिनों मेरा किसीसे परिचय नहीं था अतः जिनालयकी वन्दना कर बाजारसे एक आनेके चने लेकर गांवके बाहर चावे और वाईजीके गांवके लिये प्रस्थान कर दिया।

यहांसे चलकरकटेरा आया। थक गया। कई दिनसे भोजन नहीं किया था। पासमें कुल तीन आना ही शेष थे। यहां एक जिनालय है उसके दर्शन कर वाजारसे एक आनेका आटा, एक पैसेकी उड़द ी दाल, आध आनेका घी और एक पैसेका नमक व धनियां आदि लेकर गांवके बाहर एक कुए पर आया। पासमें वर्तन न थे, केवल एक लोटा और छन्ना था। कैसे छानूं ? आटा कैसे गूनूं ? 'आवश्यकता आविष्कारकी जननी है' यह यहां चिरतार्थ हुई। आटाको तो पत्थर पर गून लिया। परन्तु दाल कैसे वने ? तब यह उपाय सुमा कि पहले उड़दकी दालको कपड़ेके पल्लोमें भिंगो दी। इसके भींग चुकने पर आटेकी रोटी बनाकर उसके अन्दर उसे रख दिया। उसीमें नमक धनिया व मिर्च भी मिला दी। प्रभात उसका गोला वनाकर और उस

पर पलांशके पत्ते लपेट कर जमीन खाद कर एक खड़ेमें उसे रख दिया। उपर अण्डे कण्डा रख दिया। उनकी आग तयार होने पर शेप आटेकी ४ वाटियां बनाई और उन्हें सेंक कर वीसे चुपड़ दिया। उन दिनों दो पंसेमें एक छटाक घी मिलता था। इसिलये बाटियां अच्छी तरह चुपड़ी गई। पश्चात् आगको हटाकर नीचेका गोला निकाल लिया। धीरे धीरे उसके ठण्डा होने पर उसके उपरसे अधजल पत्तांको दूर कर दिया। फिर गोलेको फोड़कर छेबलेकी पत्तरमें दालको निकाल लिया। दाल पक गई थी। उसको खाया। मैने आजतक बहुन जगह भोजन किया है परन्तु उस दालका जो स्वाद था वेसी दाल आजतक भोजनमें नहीं आई। इस प्रकार चार दिनके बाद भोजन कर जो तृप्ति हुई उसे मैं ही जानता हूं। अब पासमें एक आना रह गया। यहांसे चलकर फर वहा चाल अर्थात् दो पेसेके चने लेकर चावे और वहांसे चलकर पारके गांव पहुंच गया।

यहांसे सिमरा नो मील दूर था परन्तु ल्जावरा तहां न जाकर यहीं पर रहने लगा। और यहीं एक जैनी भाईके घर आनन्दसे भोजन करता था श्रोरगांचके जैन वालकोंको प्राथमिक शिक्षा देने लगा।

दैव का प्रवल प्रकोप तो था ही—मुक्ते मलेरिया आने लगा। ऐसे वेगसे मलेरिया आया कि शरीर पीला पड़ गया। औपिध रोग को दूर न कर सकी। एक वैद्य ने कहा—'प्रातः काल वायु सेवन करो स्त्रोर स्त्रासमें आध घंटा टहले।'

मेरे वही किया। पन्द्रह दिनमें ज्वर चला गया। फिर वहां से आठ मील चल कर जतारा आगया। यहां पर भाईजी साहव और वर्णाजीसे भेट हो गई और उनके सहवासमें पूर्ववत् धमें साधन करने लगा।

### श्री स्वरूपचन्द्र जी वनपुरया और खुरई यात्रा

बाईजोने बहुत बुलाया परन्तु मैं लज्जाके कारण नहीं गया। उस समय यहां पर स्परूपचन्द्र बनपुरया रहते थे। उनके साथ उनके गांव माची चला गया जो जतारासे तीन मील दूर है। वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। इनकी धर्मपत्नी इनके श्रमुकूल तो थी ही साथ ही अनिथि सरकारमें भी अत्यन्त पटु थी। इनके चौकेमें प्रायः प्रतिदिन तीन या चार अतिथि (श्रावक) भोजन करने थे । ये बड़े उत्साहसे मेरा अतिथि सत्कार करने लगे। इनके समागमसे स्वाध्यायमें मेरा विशेष काल जाने छगा। श्री मोनोलालजी वर्णीभी यहीं छागये। उनके आदेशानुसार मैंने बुधजन छहढाला कण्ठस्थ कर लिया। अन्तरङ्गसे. जैनधर्मका मर्मे कुछ नहीं समकता था। इसका मूल कारण यह था कि इस प्रान्तमें पद्धतिसे धर्मकी शिक्षा देनेवाला कोई गुरु न था। यों मन्दकषायी जीव वहुत थे, वत उपत्रास करनेमें श्रद्धा थी, घर घर शुद्ध भोजन की पद्रति चाल् थी, श्री जीके विमान निकालनेका पुष्कल प्रचार था, विमानोत्सवके समय चारसौ पांचमौ साधर्मियों को भोजन कराया जाता था, दिनमें श्री जिनेन्द्रदेव का आंभपेक पूजन गानविद्याके साथ होता था, लोग गान विद्यामें अति कुशल थे व मांमा मजीरा ढोल आदि वाजोंके साथ श्री जिनेन्द्रदेव की पूजा करते थे। इतना सुन्दर गान होता था कि छोग विशुद्ध परिणामीक द्वारा श्रनायास पुण्यवंध कर तेते थे। इन उत्सवींसे जनतामें सहज ही जैन धर्मका प्रचार होजाता था।

स्वह्मप्यन्द्रजी वनपुरयोक यहां प्रतिवर्ष श्री जिनेन्द्रकी जल-यात्रा होती थी। इनके यहां आनन्द्रसे हो माह यीत गये। अन्तर श्री स्वह्मप्यन्द्रजी वनपुरयाका किसी कार्य वश श्रीमन्तके यहां जाने का विचार हुआ। उन्होंने श्रायहके साथ मुझसे कहा—'जवतक में वापिस न आ जाऊं तवतक श्राप यहांसे अन्यत्र न जाएं।' इस समय श्रीयुत वर्णांजी जतारा चले गये थे। इससे मेरा चित्त खिन्न हो उठा। किन्तु संसारकी दशाका विचार कर यही निश्चय किया कि 'बहां संयोग है वहां वियोग है श्रीर जहां वियोग है वहां संयोग होता है। जब वस्तुस्थित ही इस रूप है तब शोक करना व्यर्थ है।

इतना विचार किया तो भी वर्णीजीके वियोगमें में उदास ही रहने छगा। इससे इतना लाभ अवश्य हुआ कि मेरा माची रहना छूट गया। यदि वर्णीजी महोदय जतारा न जाते तो में माची कदापि न छोड़ता। स्वरूपचन्द्रजी वनपुरयाके साथ मेरे भी भाव खुरई जानेके हो गये। उन्होंने भी हार्दिक प्रेमसे साथ चलने की अनुमित दे दी। दो दिनमें हम छोग टीकमगढ़ पहुंच गये। उन दिनों यहां जैनधमें के मिर्मिक ज्ञाता दो विद्वान थे। एकका नाम श्री गोटीराम भायजी था। आप संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान तो थे ही साथ ही श्री गोम्मटसारादि अन्थोंके मार्मिक विद्वान थे। आपकी वचिनकामें अच्छा जनसमुदाय उपस्थित रहता था। मैं भी आपके प्रवचनमें गया और आपकी व्याख्यानशैंही

सुन मुग्ध हो गया। मनमें यही भाव हुआ कि—'हे प्रभी ! वया स्त्रापके दिन्यज्ञानमें यह देखा गया है कि मैं भी किसी दिन जैनधर्मका ज्ञाता होऊंगा।'

दूसरे पण्डित जवाहरलालजी दरगैयां थे। इनके शास्त्र प्रवचनमें भी मैं गया। आप भाषाके प्रखर पण्डित थे। गला इतना सुरीला था कि अच्छे अच्छे गानविद्यावाले मोहित हो जाते थे। जब ये उच्च स्वरसे किसी चौपाई या दोहेका उचारण करते थे तब दो फर्लांग तक इनका शब्द सुनाई पड़ता था। पांच हजार जनता भी इनका प्रवचन सुन सकती थी। इनकी मधुर ध्विन सुन रोते हुए बालक भी शान्त हो जाते थे। कहां तक लिखूं? इनके प्रवचनमें आपसे आप सभा शान्तभावका आश्रय ले धम काम करती हुई अपनेको कृतकृत्य सममती थी। जो एक बार आपका प्रवचन सुन चुकता था वह पुनः प्रवचन सुननेको उत्सुक रहता था। इनके प्रवचनके लिये लोग पहलेसे ही उपस्थित हो जाते थे। मैंने दो दिन इनके श्रीमुखसे प्रवचन सुना था। और फिर भी सुननेकी इच्छा वनी रही।

किन्तु खुरई जाना था इसिलये तीसरे दिन यहांसे प्रस्थान कर दिया। यहाँ से श्रीनन्दिकशोर वैद्य भी खुरईके लिये वनपुरयाके साथ हो गये। श्राप वैद्य ही न थे जैनधमके भी विद्वान थे। इनका साथ हो जानेसे मागमें किसी प्रकारकी थकान नहीं हुई। श्रापने मुझे बहुत समभाया और यह आदेश दिया कि तुम इस तरह भ्रमण मत करो, इससे कोई लाभ नहीं। यदि वास्तवमें जैनधमका रहस्य जाननेकी श्रमिलाषा है तो मड़ावरा रहो श्रीर श्रपनी मां तथा धर्मपत्नीको साथ रखो। वहां भी जैनी हैं। उनके सम्बन्धसे तुम्हारी समभमें जैनधर्मका रहस्य श्रा जायगा । इसीमें तुम्हारी प्रतिष्ठा है । घर घर फिरनेसे स्त्रनादर होने छगता है ।

में उनकी बात मान गया और खुरई यात्राके बाद घर चले जानेकी इच्छा जाहिरकी। खुरई चलनेका प्रयाजन बत-लाते हुए मेंने कहा—'सुनते हैं कि बहां पर श्री पन्न लालजी जैनधर्मके प्रखर बिद्वान् हैं। उनके दशन कर महाबरा चला जाऊँगा।



# खुरईमें तीन दिन

तीन या चार दिनमें में खुरई पहुंच गया। वे सव श्रीमन्तके यहां ठहर गये। उनके साथ में भी वहीं ठहर गया। यहां श्रीमन्तसे तात्पर्य श्रीमान् श्रीमन्त सेठ मोहनलालजीसे हैं। आप व रोड़पति थे। करोड़पति तो वहुत होते हैं परन्तु आपकी प्रतिभा वहस्पतिके सहश थी। आप जैन शास्त्रके ममझ विद्वान् थे। आप प्रतिदिन पूजा करते थे। आप जैन शास्त्रके ही ममझ विद्वान् न थे किन्तु राजकीय कान्त्रके भी प्रखर पण्डित थे। सरकारमें आपकी प्रतिहा अन्छे रईसाके समान होती थी। खुरईके तो आप राजा वहलाते थे। आपके सव ठाट राजाओं के समान थे। जैन जातिके आप भूपण थे। आपके यहां तीन माह बाद एक कमेटी होती थी जिसमें खुरई-सागर प्रान्तकी जैन जनता समिनिलत होती थी। उसका कुळ व्यय आप हो करते थे। आपके यहां पण्डित शानिलालजी न्यायदिवाकर व श्रीमान् शान्तिलालजी साहव आगरावाले आते रहते थे। उनके आप अत्यन्त भक्त थे। उस समय आप दिगम्बर जन महासभाके मन्त्री भी थे।

सायंकालको सब लोग श्री जिनालय गये। श्रीजिनालयकी रचना देखकर चित्त प्रसन्न हुआ किन्तु सबसे अधिक प्रसन्नता श्री १००८ देवाधिदेव पार्श्वनाथके प्रतिविम्बको देखकर हुई। यह सातिशय प्रतिमा है। दखकर हृदयमें जो प्रमोद हुआ वह अवर्णनीय है। नासायद्याष्ट्र देखकर यही प्रतीत होता था कि प्रभु

की सोम्यता श्रातुल है। ऐसी मुद्रा वीतरागताको श्रातुमापक है। निराकुलता रूप वोतरागता ही अनन्त सुखकी जननी है। मुझे जो आनन्द आया वह किससे कहूं ? उसकी कुछ उपमा हो तब तो कहूं। वह ज्ञानमें तो आ गया परन्तु वर्णन करनेको मेरे पास शब्द नहीं। इतना अर कह सकता हूं कि वह आनन्द पञ्चेन्द्रियों के विषय सेवनसे नहीं श्रा सकता। यश्पि पञ्चेन्द्रियों के विषय सेवनसे नहीं श्रा सकता। यश्पि पञ्चेन्द्रियों के विषय सेवनसे नहीं श्रा सकता। यश्पि पञ्चेन्द्रियों के विषयसे भो आनन्द आता है परन्तु इसमें तृष्णारोग कर श्राकुछना बनी रहती है। मृर्तिके देखनेसे जो आनन्द श्राया उसमें वह वात नहीं थी। आप लोग माने या न माने परन्तु मुझे तो विलक्षणताका भान हुआ और श्राप मेरे द्वारा सुनना चाहें तो मेरी शक्ति वास है। मेरा तो यहां तक विश्वास है कि सामान्य घट पटादिक पदार्थोंका जो ज्ञान है उसके व्यक्त करनेकी भी हममें सामर्थ्य नहीं है किर इसका व्यक्त करना तो वहुत ही कठिन है।

श्रीप्रमु पार्श्वनाथके दर्शनके अनन्तर श्रीमान् पण्डितजीका प्रवचन सुना। पण्डितजी बहुत ही रोचक और मार्मिक विवेचनके साथ तत्त्वकी व्याख्या करते थे। यद्यपि पण्डितजोका विवेचन सारगर्भित था परन्तु हम अज्ञानी लोग उसका विशेष लाभ नहीं ले सके। किर भी विशुद्ध भाव होनेसे पुण्यका संचय करनेमें समर्ष हुए। शास्त्र समाप्तिके अनन्तर डेरापर आकर सो गये।

प्रातःकाल शोचादि से निवृत्त होकर श्रीमन्दिर जीमें दर्शनादि करनेके निमित्त चले गये। प्रातःकालका समय था। लाग स्वरके साथ पूजन कर रहे थे। सुनकर में तो गद्गद हो गया। देव-देवाङ्गनाओं की तरह मन्दिरमें पुरुप और नारियों का समुद्राय था। इन सबके स्तवनादि पाठसे मन्दिर गृंज उठा था। ऐसा प्रतीत होता था मानों मेघध्वनि हो रही हो।

पूजा समाप्त होनेके अनन्तर श्रीमान् पण्डितजीका प्रवचन

हुआ। पण्डितजी समयसार और पद्मपुराण-शास्त्रोंका रहस्य इतनी स्वच्छ प्रणालीसे कह रहे थे कि दोसी स्त्रीपुरुष चित्रलिखित मनुष्योंके समान स्थिर होगये थे। मेरी आत्मामें विलक्षण स्फूर्ति हुई। जब शास्त्र विराजमान हो गये तब मैंने श्रीमान् वक्ताजीसे कहा—'हे भगवन्! मैं अपनी मनोवृत्तिमें जो कुछ आया उसे आपको श्रवण कराना चाहता हूँ।'

आज्ञा हुई—'सुनात्रो।'

मेंने कहा—'ऐसा भी कोई उपाय है जिससे में जैनधर्मका रहस्य जान सकूं?'

आपने कहा—'तुम कौन हो ?'

मेंने कहा—'मो भगवन्! में वैष्णंव कुलके श्रसाटीवंश में उत्पन्न हुन्ना हूँ, मेरे वंशके सभी लोग वैष्णव धर्मके उपासक हैं। मेरा वंश हा क्या जितने भी श्रसाटी वैश्य हैं सर्व ही वैष्णव धर्मके उपासक हैं, किन्तु मेरी श्रद्धा भाग्योदय से इस जैनधर्म में हद हो गई है। निरन्तर इसी चिंता में रहता हूँ कि जैनधर्मका कुछ ज्ञान हो जाय।'

पण्डित जी महोदयने प्रश्न किया—कि 'तुमने जैनधर्ममें कौन सी विलक्षणता देखी ? जिससे कि तुम्हारी श्रमिरुचि जैनधर्म की श्रीर होगई है।

मेंने कहा—'इस धर्मवाले दयाका पालन करते हैं, छानकर पानी पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, स्वच्छता पूर्वक रहते हैं, छीपुरुष प्रति-दिन मन्दिर जाते हैं, मन्दिरमें मूर्तियां बहुत सुन्दर होती हैं, प्रतिदिन मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन होता है, किसी दूसरी जातिका भोजन नहीं करते हैं श्रीर भोजनकी सामग्री सम्यक् प्रकार देखकर उपयोगमें लाते हैं इत्यादि शुभाचरणकी विशेषता देखकर मैं जैनधर्ममें हद श्रद्धावान हो गया हूँ।'

पण्डित जीने कहा—'यह किया तो हर धर्मवाले कर सकते हैं, हर कोई दया पालता है। तुमने धर्मका मर्म नहीं समका। ध्राजकल मनुष्य न तो कुछ समकें छीर न जाने केवल खान पानके लोभसे जंनी हो जाते हैं। तुमने वड़ी भूल की जो जेनी हो गये, ऐसा होना सर्वथा अनुचित है। वंचना करना महापाप है। जाओ, में क्या समझाऊं १ पुमे तो तुम्हारे ऊपर तरस घ्राता है। न तो तुम वेष्णव ही रहे और जनी ही। व्यर्थ ही तुम्हारा जन्म जायगा।

पण्डित जी की बात सुनकर मुक्तेबहुत खेद हुआ । भैंने कहा-न्महाराज ! श्रापने मुक्ते सान्त्वनाके बदले वाकुवाणों की वर्षाने श्राच्छन्न कर दिया । गेरी आत्मामें तो इतना रोद हुआ जिसे मैं व्यक्त ही नहीं कर सकता । छापने मेरे साथ जो इस तरह व्यवहार किया हो छाप ही वतलाइये कि रेने क्या आपसे चन्दा मांगा था?या कोई याचना की थी? या ब्याजीविका का साधन पृछा था १ व्यर्थ ही ब्यापने मेरे साथ ब्रन्यया व्यवहार किया। क्या यहां पर जितने श्रीता है वे सब ग्रापकी तरह शास्त्र वांचने में पट्ट हैं ? या सब ही जैन धर्म के मार्मिक पण्डित हैं ? नहीं, में तो एक भिन्न कुल का भिन्न धर्म का अनुयायी हूँ योड़िसे काल में विना किसी समागम के जैन धर्म का स्वरूप कैसे जान सकता थ। १ ग्रीर फिर ग्राप जैसे विद्वानों के सामने कहता ही क्या ? मैंने जी कुछ कहा बहुत था, परन्तु न जाने श्रापको मेरे ऊपर क्योंइतनी वैरहमी हो गई। मेरे टुर्दैव का हो प्रकीप है। श्रस्तु, श्रव पण्डित जी! श्रापसे शपथ पूर्वक कहता हूँ—उस दिन ही आपके दर्शन कहाँगा जिस दिन धर्मका मार्मिक स्वरूप ग्रापके समज्ञ रख कर ग्रापको सन्तुष्ट कर सकृंगा। त्राज त्राप जो वाक्य मेरे प्रति व्यवहार में लाये हैं तन ग्रापको वापिस लेने पहेंगे।'

में इस तरह पण्डितजी के ऊपर वहुत ही खिन्न हुआ ! साथ

ही यह प्रतिज्ञा की कि किसी तरह ज्ञानार्जन करना आवश्यक है। प्रतिज्ञा तो करली परन्तु ज्ञान साधन करने का कोई भी साधन न था। पासमें न तो द्रव्य ही था और न किसी विद्वान का समागम ही था। कुछ उपाय नहीं सूमता था, रेवाके तट पर स्थित मृग जैसी दशा थी। रेवा नदी के तट पर एक वड़ा भारी पर्वत है, वहां पर असहाय एक मृग का वच्चा खड़ा हुआ है, उसके सामने रेवा नदी है और पर्वत भी! दाएं वाएं दावानल की ज्वाला धँधक रही है, पीछे शिकारी हाथ में धनुप वाण लिये मारने को दौड़ रहा है। ऐसी हालतमें वह हरिण का वालक विचार करता है कि कहां जावें और क्या करें ? इसी वात को एक किव इन शब्दोंमें व्यक्त करता है—

'पुरारे वापारे गिरिश्तिदुरारोहशिखरो गिरौ सन्येऽसन्ये दवदहनज्व.लान्यतिकरः।

धनुःपाणिः पश्चान्मृगयुशतको धावति स्रशं क्व यामः कि कुर्यः हरिणशिशुरेवं विलपति ॥

उस समय हमारी भी ठीक यही श्रवस्था थी! क्या करें कुछ भी निएाय नहीं कर सके।

दो या तीन दिन खुरईमें रह कर बनपुरया और वैद्य नन्द-किशोरजी की इच्छानुसार मैं मड़ावरा मेरी माँ के पास चला गया। रास्तेमें तीन दिन लगे। छज्जावश रात्रिको घर पहुँचा।



#### सेठ लक्षीचन्द्र जी

मुक्ते स्त्राया हुस्रा देख माँ बड़ी प्रसन्न हुई। बोली 'बेटा! आ गये ?'

भेंने कहा—'हाँ माँ ! आ गया।'

माँ ने उपदेश दिया—'वटा! आनन्द से रहो, क्यों इधर उधर भटकते हो १ श्रपना कीलिक धर्म पालन करो, और कुछ ह्यापार करो, तुम्हारे काका समर्थ हैं। वे तुम्हें व्यापारकी पद्धति सिखा देंगे।'

में माँ की शिक्षा युनता रहा परन्तु जैसे चिकने घड़े में पानी का प्रवेश नहीं होता चसे ही मेरे ऊपर उस शिक्षाका कोई भी श्रसर नहीं हुआ। में तीन दिन वहां रहा परचात् माँ की आज्ञा से वमराना चला गया।

यहां श्री सेठ व्रजलाल, चन्द्रभान व श्री लक्ष्मीचन्द्रजी साह्य रहते थे। तानों भाई धर्मात्मा थे। निरन्तर पृजा करना, स्वाध्याय करना व आये हुए जैनी को सहभोजन कराना ज्ञापका प्रति दिनका काम था। तव आपके चौका में प्रति दिन ५० से कम जैनी भोजन नहीं करते थे। कोई विद्वान् व त्यागी आपके यहां सदा रहता ही था। मन्दिर इतना सुन्दर था मानों स्वगं का चैत्यालय ही हो। जिस समय तीनों भाई पूजा के लिये खड़े होते थे उस समय ऐसा माल्यम होता था मानों इन्द्र ही स्वर्गसे

आये हों। तीनों भाईयों में परस्पर राम छक्ष्मण्की तरह श्रेम था। मन्दिर में पूजा श्रादि महोत्सव होते समय चतुर्य कालका स्मरण हो श्राता था। स्वाध्याय में तीनों भाई बराबर तत्व चर्चा कर एक घण्टा समय लगाते थे। साथ ही श्रन्य श्रोता गण भी उपस्थित रहते थे। इन तीनों में लक्ष्मीचन्द्रजी सेठ प्रखरबुद्धि थे। श्रापको शास्त्र प्रवचनका एक प्रकार से न्यसन ही था। आपको चित्तवृत्ति भी निरन्तर परोपकार में रत रहती थी।

उन्होंने मुक्तसे कहा 'अापका शुभागमन कैसा हुआ ?'

मैंने कहा—'क्या कहूं ? मेरी दशा अत्यन्त करणामयी है उसका दिग्दर्शन कराने से आपके चित्त में खिन्नता ही बढ़ेगी। प्राणियों ने जो अर्जन किया है उसका फल कोन भोगे ? मेरी कथा सुननेकी इच्छा छोड़ दीजिये। कुछ जैन धर्मका वर्णन कीजिये जिससे शान्तिका लाभ हो।'

आपने एक घण्टा आत्मधर्मका समीचीन रीतिसे विवेचन कर मेरे खिन्न चित्तको सन्तोष लाभ कराया। अनन्तर पूछा— अब तो अपनी आत्म कहानी सुना दो। मैं किंकर्राव्यविमूढ़ था अतः सारी बातें तो नृंबता सका। केवल जानेकी इच्छा जाहिर की। यह सुन श्री सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीने बिना मांगे ही दस रुपया मुक्ते दिये और कहा आनन्द्रसे जाइये। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि यदि कुछ न्यापार करने की इच्छा हो तो सौ या दो सौ की पूंजी लगा देंगे।

पाठकगण, इतनी छोटी सी रकमसे क्या व्यापार होगा ऐसी आशंका न करें क्यों कि उन दिनों दो सौ में वारह मन घी ओर पांच मन कपड़ा आता था। तथा एक रुपये का एक मन गेहूं, सवा मन चना, डेढ़ मन जुवारी और दो मन कोदों विकते थे। उस समय अन्नादि की व्ययता किसी को न थी। घर-घर दूध और घी का भरपूर संग्रह रहता था।

## रेशन्दीगिरि और कुण्डलपुर

में दस रूपया लेकर चमराना से महाबरा छा गया। पांच दिन रहकर माँ तथा छी की छातुमित के बिना ही छुण्डलपुरकी यात्राके लिये प्रस्थान कर दिया। मेरी यात्रा निरुद्देश्य थी। क्या करना छुछ भी नहीं समकता था! 'हे प्रभो! आप ही संरक्षक हैं। ऐसा विचारता हुआ महाबरासे चलकर चीदह मील बरायठा नगरमें छाया।

यहां जैनियों के साठ घर हैं। सुन्दर एच स्थान पर जिनेन्द्र-देवका मन्दिर है। मन्दिरक चारों तरफ कोट है। कोटके बीचमें ही छोटीसी धर्मशाला है। उसो में रात्रिको ठहर गया। यहां सेठ कमलापित जी बहुत ही प्रखरवृद्धिके मनुष्य हैं। ख्रापका शाखज्ञान बहुत ख्रच्छा है। उन्होंने मुक्ते बहुत आश्वासन दिया और समकाया कि तुम यहां ही रहो। में सब तरह से सहाय कहांगा। ख्राजीविकाकी चिन्ता मत करो। अपनी मां और पत्नी को बुला लो। साथ ही यह भी कहा कि मेरे सहवाससे आपको शीव ही जैनधर्मका बोध हो जायगा।

मैंने कहा—'श्रभो श्री कुण्डलपुरकी यात्रा को जा रहा हूं। यात्रा करके श्रा जाऊंगा।'

सेठजी साहब ने कहा—'आपकी इच्छा, परन्तु—निरुद्देश्य भ्रमण करना श्रच्छा नहीं है।' में उनको धन्यवाद देता हुआ भी सिद्धक्षेत्र नैनागिरि के लिये चल पड़ा। मार्गमें महती अटबी थी, जहां पर वनके हिंसक पशुओं का संचार था। में एकाकी चला जाता था। कोई सहायी न था। केवल आयु कर्म सहायी था।

चलकर रुरावन पहुंचा। यहां भी एक जैन मन्दिर है। दस घर जैनियों के हैं। रात्रि भर यहीं रहा। प्रातःकाल श्री नेनागिरि के छिये प्रध्थान कर दिया और दिनके दस वजे पहुंच गया। स्नानादिसे निवृत्त हो श्री जिन मन्दिरों के दशनके छिये उद्यमी हुआ। प्रथम तो सरोवर के दर्शन हुए जा अत्यन्त रम्य था। चारों ओर सारस आदि पत्तीगण शब्द कर रहे थे। चकवा आदि अनेक प्रकारके पत्तीगणों के कलरव हो रहे थे। कमछों के फूलों से वह ऐसा सुशोभित थ। मानों गुलाबका बाग ही हो। सरोवरका वंधान चँदोल राजाका वंधाया हुआ है। इसी पर से पर्वत पर जानेका मार्ग था। पर्वत बहुत उन्नत न था। दस मिनट में ही मुख्य द्वार पर पहुंच गया।

यहां पर एक अत्यन्त मनोहर देवीका प्रतिविम्ब देखा जिसे देखकर प्राचीन सिलावटोंकी कर कुशलताका अनुमान सहजमें हो जाता था। ऐसी अनुपम मूर्ति इस समयके शिल्पकार निर्माण करनेमें समर्थ नहीं। पश्चात् मन्दिरोंके विम्बोंकी भक्ति पूर्वक पूजा की।

यह वही पर्वतराज है जहां श्री १००० देवाधिदेव पार्श्वनाथ प्रभुका समवसरण आया था और वरदत्तादि पांच ऋषि राजोंने निर्वाण प्राप्त किया था। नैनागिरि इसीका नाम है। यहां पर चार या पांच मन्दिरोंको छोड़ शेष सब मन्दिर छोटे हैं। जिन्होंने निर्माण कराये वे अत्यन्त रुचिमान् थे, जो मन्दिर तो मामूळी बनवाये पर प्रतिष्ठा करानेमें पचासों हजार रुपये खर्च कर

दिये। यहां प्रगहन सुदी ग्यारससे पृश्चिमा तक मेला भरता है। जिसमें प्रान्त भरक जैनियोंका सामराह होता है। इस हजार तक जनसमुदाय हो जाता है। यह साधारण मेळाकी बात है। रथके समय तो पचास हजार तककी संख्या एकत्रिन हो जाती है। एक नाला भी हैं जिसमें सदा स्वच्छ जल बहता रहता है। चारों तरफ सचन वन है। एक धमशाला है जिसमें पांच सी श्रादमी ठहर सकते है। यह प्रान्त धमेशाला बनानेमें द्रव्य नहीं लगाता । प्रतिष्टामें लाखों रुपये न्यय हो जाते हैं। जो कराता है उसके पशीस हजारसे कम खर्च नहीं होते। आगन्तुक महाशयोंके छाठ रूपया प्रति आदमीके हिसावसे चार लाख रुपये हो जाते हैं। परन्तु इन छोगांकी दृष्टि धर्मशालांक निर्माण करानेकी छोर नहीं जाती। मेला या प्रतिष्टाके समय यात्री अपने अपने घरसे डेरा या भुंगी त्रादि हाते हैं और उन्हीं मं निवास कर पुण्यका मंचय करते हैं। यहां पर अगहन मासमें इतनी सरदी पड़ती है कि पानी जम जाता है। प्रातःकाल कँपकँपी लगने लगती है। ये सब कष्ट सहकर भी हजारों नर नारी धर्म साधन करनेमें कायरता नहीं करते। एसा निर्मल स्थान प्रायः भाग्यसे ही मिलता है।

यहां में तीन दिन रहा। चित्त जानेको नहीं चाहता था। चित्तमें यही आता था कि 'बर्व विकल्पोंको त्यागो छोर धर्म साधन करो। परन्तु साधनोंके छभावमें दिखांके मनोरयोंके समान कुछ न कर सका।' चार दिनके वाद श्री अतिशय क्षेत्र-कुम्डलपुरक लिये प्रस्थान किया। प्रस्थानके समय छांखों में अश्रुधारा छागई। चलनेमें गतिका वेग न था, पीछे, पीछे, देखता जाता था छौर छागे आगे चला जाता था। वलात्कार जाना ही पड़ा। सायंकाल होते होते एक गांवमें पहुँच गया। थकावटके कारण एक अहीरके

घरमें ठहर गया। उसने रात्रिको आग जलाई और कहा 'भोजन बना लो। मेरे यहां भूखे पड़े रहना अच्छा नहीं। श्राप तो भूखे रहो श्रीर हम लोग भोजन कर लें यह अच्छा नहीं लगता।'

मैंने कहा—'भैया! मैं रात्रिको भोजन नहीं करता।' उसने कहा—'अच्छा भैतका दूध ही पी छो जिससे मुक्ते तसल्ली हो जाय।'

मैंने कहा-'मैं पानोके सिवा और कुछ नहीं लेता।'

वह बहुत दुखी हुआ। उसकी स्त्रीने तो यहां तक कहा— 'भला, जिसके दरवाजे पर मेहमान भूखा पड़े उसको कहां तक संतोष होगा।' मैंने कहा—'मां जी! लाचार हूँ।' तब उस गृहिणीने कहा—'प्रातःकाल भोजन करके जाना अन्यथा ज्ञाप दूसरे स्थान पर जाकर सोवें।' मैंने कहा—'अब आपका सुन्द्र घर पाकर कहां जाऊं? प्रातःकाल होनेपर आपकी आज्ञाका पालन होगा।

किसी प्रकार उन्हें संतोप कराके सोगया। बाहर दहलानमें सोया था अतः प्राप्तः काल मालिकके विना पूछे ही ५ वजे चल दिया और १० मोल चलकर एक प्राममें ठहर गया। वहीं पर श्रो जिनालयके दशॅन कर पश्चात् भोजन किया और सायं-काल फिर १० मील चलकर एक प्राममें रात्रिको सो गया पश्चात् प्रातः काल वहाँ से चल दिया। इसीप्रकार मार्गको तय करता हुआ ३ दिन बाद कुण्डलपुर पहुंच गया।

अवर्णनीय चेत्र है। यहाँ पर कई सरोवर तथा आमके बगीचे हैं। एक सरोवर ऋत्यन्त सुन्दर है। उसके तटपर अनेक जैन मन्दिर गगनचुम्बी शिखरोंसे सुशोभित एवं चारों तरफ आमके बृक्षोंसे वेष्टित भन्य पुरुषोंके मनको विशुद्ध परिणामोंके कारण वन रहे हैं। उनके दर्शन कर चित्त छत्यन्त प्रसन्न हुछा।
प्रतिमाओं के दर्शन करने से जो आनन्द होता है उसे प्रायः सन्न हो
अस्तिक जनतोग जानते हैं छोर नित्य प्रति उसका अनुभव भी
करते हैं। अनन्तर पर्वतके ऊपर श्री महाबीर स्वामीक पद्मामन
प्रतिविम्बको देलकर तो साक्षान श्री वीरदर्शनका ही छानन्द
छागया। ऐसी सुभग पद्मासन प्रतिमा मैंने नो छाज तक नहीं
देखी। ३ दिन इस चेन्न पर रहा छोर तीनों ही दिन श्री बीर
प्रभुके दर्शन किये। मैंने बीर प्रभुसे जो प्रार्थना की श्री उसे आज
के शब्दों में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

'हे प्रभो ! यद्यपि आप वीतराग सर्वद्य हैं, सब जानते हैं, परन्तु बीतराग होनेसे चाहे आपका भक्त हो चाहे भक्त न हो उस पर आपको न राग होता है खोर न हेप। जो जीव खापक गुलोंमें खनुरागी हैं उनके स्वयमेव शुभ परिणामोंका संचार हो जाता है खोर वे परिणाम ही पुण्य बन्धमें कारण हो जाते हैं।' तदुक्तम्—

> 'इति स्तुतिं देव ! विधाय दैन्याद् वरं न याचे त्वमुपेत्तकोऽति । छायातरुं संधयतः स्वतः स्थात् करछायया याचितयात्मलाभः ।'

यह इलोक धनख़य सेठने श्री आदिनाथ प्रभुके स्तवनके अन्तमें कहा है। इस प्रकार आपका स्तवन कर हे देव! में दीनतासे कुछ वर की याचना नहीं करता क्योंकि आप उपज्ञक हैं। 'रागद्दें पयोरप्रणिधानमुपेता' यह उपेत्ता जिसके हो उसको उपेक्षक कहते हैं। श्री भगवान उपेक्षक हैं क्योंकि उनके राग द्वेप नहीं है। जब यह बात है तब विचारो जिनके राग द्वेप नहीं

उनकी अपने भक्त में भलाई करने की बुद्धि ही नहीं हो सकती। वह देवेंगे ही क्या ? फिर यह प्रश्न हो सकता है कि उनकी भक्ति करनेसे क्या लाभ ? उसका उत्तर यह है कि जो मनुष्य लाया वृत्त के नीचे बैठ गया उसको इसकी आवश्यकता नहीं कि वृत्तसे याचना करे-हमें छाया दीजिये। वह तो स्वयं ही वृक्षके नीचे बैठनेसे छाया का लाभ ले रहा है। एवं जो रुचि पूर्वक श्री श्ररिहन्त देवके गुणों का स्मरण करता है उसके मन्द कपाय होनेसे स्वयं शुभोपयोग होता है और उसके प्रभावसे स्वयं शान्ति का लाभ होने लगता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध वन रहा है। परन्तु व्यवहार ऐसा होता है जो वृज्ञकी छाया। वास्तवमें छाया तो वृक्ष की नहीं, सूर्यकी किरणों का वृत्तके द्वारा रोध होनेसे वृक्षतलमें स्वयंमेव छाया हो जाती है। एवं श्री भगवान्के गुणों का रुचि पूर्वक स्मरण करनेसे स्वयमेव जीवोंके शुभ परिणामों की उत्पत्ति होती है फिर भी व्यवहारमें ऐसा कथन होता है कि भगवान्ने शुभ परिणाम कर दिये। भगवान् को पतितपावन कहते हैं श्रर्थात् जो पापियों का उद्धार करें उनका नामं पतितपावन है....यह कथन भी निमित्ता कारण की अपेक्षा है। निमित्त कारणों में भी उदासीन निमित्ता है प्रेरक नहीं, जैसे मछ्छी गमेन करे तो जल सहकारी कारण हो जाता है। एवं जो जीव पतित है वह यदि शुभ परिणाम करे तो भगवान् निमित्त हैं। यदि वह शुभ परिणाम न करे तो निमित्ता नहीं। वस्तु की मर्यादा यही है परन्तु उपचारसे कथन शेली नाना प्रकार की है 'यथा कुछदीपकोऽयं वालकः । माणवकः सिंह: ।' विशेष कहां तक लिखें ? आत्मा की अचिन्त्य शक्ति है वह मोह कर्मके निमित्तसे विकास को प्राप्त नहीं होती। मोह कर्मके उदयमें यह जीव नाना प्रकार की कल्पनाए करता है। यद्यपि ने कल्पनाएं वर्तमान पर्याय की अपेचा तो सत् हैं परन्ड

कर्माद्यके विना उनका श्रास्तत्व नहीं, श्रानः श्रासन् हैं। पुर्गल द्रव्य की भी अचिन्त्य शक्ति है। यही कारण है कि वह आत्मके अनन्त ज्ञानादि गुणों को प्रकट नहीं होने देता और इसीसे कार्तिकेय स्वामीने स्वामि कार्तिकेयानुष्रेत्रामें लिखा है कि—

> 'कापि श्रपुरचा दिस्सर् पुरगलदव्यस्स एरिसी सत्ती । केवलगागरहावी वण्णासी जादि जीवस ॥'

अर्थात पुद्रल द्रव्य में ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है जिससे कि जीवका स्वभावभूत केवलज्ञान भी तिरोहित हो जाता है'। यह बात श्रसत्य नहीं। जब शारमा मिद्रापान करता है तब उसके ज्ञानादि गुण विकृत होते प्रत्यच देखे जाते हैं। मिद्रा पुद्गल द्रव्य ही तो है। श्रस्तु,

यद्यपि जो आपके गुणांका अनुरागो है वह पुण्य बन्ध नहीं चाहता क्योंकि पुण्य बन्ध संसारका ही तो कागण है अतः ज्ञानी जीव, संसारका कारण जो भाव है उसे उपाद्य नहीं मानता। चारित्रमोहके उदय में ज्ञानी जीवके रागादिक भाव होते हैं, परन्तु उनमें उसके कर्तृत्ववुद्धि नहीं। तथाहि—

'कर्तृत्वं न स्वभावं।ऽस्य चितो वेद्यितृत्ववत् । श्रशानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥'

'जिस प्रकार कि भोक्तापन आत्माका स्वभाव नहीं है उसी प्रकार कर्तापन भी आत्माक। स्वभाव नहीं है। अज्ञान से ही यह आत्मा कर्ता वनता है छातः खज्ञान के खभाव में अकर्ता ही है।'

अज्ञानी जीव भक्तिको ही सर्वस्व मान तल्छीन हो जाते हैं क्योंकि उससे आगे उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। परन्तु ज्ञानी जीव जब श्रेणो चढ़नेको समर्थ नहीं होता तब अन्यत्र— जो मोक्ष मार्गके पात्र नहीं उनमें राग न हो इस भावसे तथा तीव राग ज्वरके अपगमकी भावनासे श्री अरिहन्तादि देवकी भक्ति करता है। श्री अरिहन्तके गुणोंमें अनुराग होना यही तो भक्ति है। अरिहन्तके गुण हैं—वीतरागता, सर्वज्ञता तथा मोज्ञ मार्गका नेतापना। इनमें अनुराग होनेसे कौन सा विषय पुष्ट हुआ? यदि इन गुणोंमें प्रेम हुआ तो उन्हीं की प्राप्ति के अर्थ तो प्रयास है। सम्यग्दर्शन होने के वाद चारित्र मोहका चाहे तीव्र उद्य हो चाहे मन्द उदय हो, उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहती। अतएव श्री दौलतरामजो ने एक भजन में लिखा है कि—

'जे भव हेंतु अनुधि के तस करत बन्ध की छटाछटी।

अभिप्राय के विना जो क्रिया होतो है वह वन्धकी जनक नहीं। यदि श्राभिप्रायके श्रभाव में भी क्रिया वन्ध जनक होने लगे तब यथाख्यात चारित्र होकर भी श्रवन्ध नहीं हो सकता अतः यह सिद्ध हुत्रा कि कपायके सद्भाव में ही क्रिया वन्धका ख्लादक है। इसिल्ये प्रथम तो हमें श्रनात्मीय पदार्थों में जो आत्मीयता का अभिप्राय है और जिसके सद्भावमें हमारा ज्ञान तथा चारित्र मिध्या हो रहा है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिये। उस विपरीत अभिप्रायके श्रभाव में आत्मा की जो श्रवस्था होती है वह रोग जानेके बाद रोगी के जो हल्कापन श्राता है तत्सहश हो जाती है। अथवा भारापगम के वाद जो दशा भारवाही की होती है वही मिध्या अभिप्राय के जानेके वाद आत्माको हा जाती है और उस समय उसके अनुमापक प्रशम, संवेग, श्रनुकम्पा एवं श्रास्तिक्य श्रादि गुणोंका विकास श्रातमा में स्वयमेव हो जाता है।

#### रामटेक

श्री कुण्डलपुरसे यात्रा करनेके पश्चान श्री रामटेकके वास्ते प्रयाण किया। हिंडोरिया आया। यहां तालाव पर प्राचीन काल का एक जिनविस्य है। यहां पर कोई जेनी नहीं। यहांसे चलकर दमोह आया, यहाँ पर २०० घर जैनियोंके वड़े वड़े धनाह्य हैं। मन्दिरोंकी रचना अति सुदृढ़ श्रोर सुन्दर है। मूर्ति समुद्राय पुण्कल है। छनेक मन्दिर हैं। मेरा किसीसे परिचय न था और न करनेका प्रयास ही किया क्योंकि जैनधर्मका कुछ विशेप ज्ञान न था श्रोर न त्यागी ही था जो किसीसे कुछ कहता छतः टो दिन यहाँ निवास करजवलपुरकी सड़क द्वारा जवलपुरको प्रयाण कर दिया।

मार्गमें अनेक जैन मन्दिरों के दर्शन किये चार दिनमें जयलपुर पहुंच गया। यहाँ के जैन मन्दिरों की अवर्णनीय शोभा देखकर जो प्रमोद हुआ उसे कहने में असमर्थ हूं। यहां से रामटेक के लिये चल दिया। ६ दिनमें सिवनी पहुंचा। यहां भी मन्दिरों के दर्शन किये। दर्शन करने से मार्गका अम एक दम चला गया। २ दिन बाद श्री रामटेक के लिये चल दिया। कई दिवसों के वाद रामटेक क्षेत्रपर पहुँच गया।

यहांके मन्दिरोंकी शोभा श्रवर्णनीय है।यहां पर श्री शान्ति नाथ स्वाप्तीके दर्शन कर वहुत आनन्द हुआ। यह स्थान अति रमणीय है। श्रामसे चेत्र३ फर्लाङ्ग होगा। निर्जन स्थान है।यहांसे चारों तरफ बस्ती नहीं। २ मील पर १ पर्वत है जहाँ श्री रामचन्द्र जी महाराजका मन्दिर है। वहां पर मैं नहीं गया। जैन मन्दिरों के पास ही जो धर्मशाला थी उसमें निवास कर लिया। चेत्रपर पुजारी, माली, जमादार मुनीम आदि कर्मचारी थे। मन्दिरों की स्वच्छता पर कर्मचारी गणों का पूर्ण ध्यान था। ये सव साधन यहाँ पर अच्छे हैं—कोष भी चेत्रका अच्छा है, धर्मशाला आदि का प्रवन्ध उत्ताम है परन्तु जिससे यात्रियों को आत्मलाभ हो उसका साधन कुछ नहीं, उस समय मेरे मनमें जो आया उसे कुछ विस्तार के साथ आज इस प्रकार कह सकते हैं—

ऐसे क्षेत्रोंपर तो आवश्यकता एक विद्वान्की थी जो प्रतिदिन शास्त्र प्रवचनकरता श्रीर लोगोंको मौलिक जैन सिद्धान्तका अव-बोध कराता जो। जनता वहाँ पर निवास करती है उसे यह बोध हो जाता कि जैनधर्म इसे कहते हैं। हमलोग मेलेके अवसर पर हजारों रूपये व्यय कर देते हैं परन्तु लोगोंको यह पता नहीं चलता कि मेला करनेका उद्देश्य क्या है ? समयकी चलवत्ता है जो हमलोग बाह्य कार्योमें द्रव्यका व्ययकर ही अपनेको ऋतार्थ मान लेते हैं। मन्दिरके चांदीके किवाड़ोंकी जोड़ी, चांदीकी चौकी, चांदीका रथ, सुवर्णके चमर, चांदीकी पालकी, आदि वनवाने में ही व्यय करना पुण्य सममते हैं। जब इन चांदीके सामानको अन्य छोग देखते हैं तब यही अनुमान करते हैं कि जंनीछोग बड़े धनाट्य हैं किन्तु यह नहीं समभते कि जिस धर्मका यह पालन करनेवाले हैं उस धर्मका मर्म क्या है? यदि उसको यह लोग समभ जावें तो अनायास ही जैनधर्मसे प्रेम करने छगें। श्री श्रमृतचन्द्र सूरि ने तो प्रभावनाका यह लच्चण लिखा है कि-

> 'त्रातमा प्रभावनीयो-रत्नत्रयतेजसा सततमेव । दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैर्जिनधर्मः॥'

वास्तविक प्रभावना तो यह है कि अपनी परिणति, जो धानादि कालसे पर की धात्मीय मान कलुपित हो रही है तथा परमें निजत्व का छात्रबोध कर विषयय ज्ञानवाली हो रही है एवं पर पदार्थीमें राग हेप कर मिश्या चारित्रमयी हो रही है. दसे श्रात्मीय श्रद्धान-द्यान-चारित्रके द्वारा एसी निर्मल वनाने का प्रयत्न किया जाय जिससे इतर धर्मावटिनवयांके हृदयमें स्वयमेव समा जाचे कि धर्म तो यह वम्दु है। इसी को निश्चय प्रभावना कहते हैं। श्रथवा एसा दान करो जिससे साधारण लोगों का भी उपकार हो। ऐसे विद्यालय खोलो जिनसे यथाशक्ति सव को ज्ञान लाभ हो। ऐसे ऑपधालय खोलो जिनमें शुद्ध श्रीपधों का भन्ड।र हो। ऐसे भोजनालय खोलो जिनमें शुद्ध भोजन का प्रवन्ध हो। श्रनाथों को भी भोजन दो। अनुकम्पासे प्राणीमात्र को दान का निषेध नहीं। घ्रभय दानादि देकर प्राणियों को निर्भय बना दो। ऐसा तप करो जिसे देखकर कट्टरसे कट्टर विरोधियोंकी तपमें श्रद्धा हो जाये। श्री जिनेन्द्र देवकी ऐसे ठाट वाटसे पूजा करो जो नास्तिकोंके चित्तमें भी आस्तिक्य भावोंका संचार करे । इसका नाम व्यवहारमें प्रभावना है । श्री समन्तभद्र स्वामीने भी कहा है कि-

> 'ग्रज्ञानतिमिरव्याति मपाकृत्य यथायथम् । जिनशासनमाहात्भ्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना' ॥

श्रज्ञानह्मपी अन्धकारकी व्याप्तिसे जगत् श्राच्छन्न है, उसे यथाशिक्त दूरकर जिन शासनके माहात्म्यका प्रकाश करना इसीका नाम सची प्रभावना है। संसारमें अनादि कालसे मोहके वशीभूत होकर प्राणियोंने नाना प्रकारके धर्मीका प्रचार लोकमें कर रक्खा है। कहां तक इसका वर्णन किया जाय ? जीव वध करके भी लोग उसे धर्म मानने लगे। जिसे श्रच्छे अच्छे लोग

पुष्ट करते हैं श्रीर प्रमाण देते हैं कि शास्त्रोंमें लिखा है। उसे यहां लिखकर मैं श्राप लोगोंका समय नहीं लेना चाहता।

संसारमें जो मिथ्या प्रचार फैल रहा है उसमें मूल कारण राग द्वेषकी मिलनतासे जो कुछ लिखा गया वह साहित्य है। वही पुस्तकें कालान्तरमें धमशास्त्रके रूपमें मानी जाने लगीं। लोग तो अनादिकालसे मिथ्यात्वके उदयमें शरीरको ही आत्मा मानते हैं। जिनको अपना ही बोध नहीं वे परको क्या जानें? जब अपना पराया ज्ञान नहीं तब कैसा सम्यग्हिष्ट ? यही श्री समयसारमें लिखा है—

> 'परमागुमित्तयं पि रागादीणं सुविज्ञदे जस्त । ण वि सो जागदि ऋष्याणं यदु सन्वागमधरो वि॥'

जो सर्वीगमको जाननेवाला है, रागादिकोंका अंशमात्र भी यदि उसके विद्यमान है तो वह आत्माको नहीं जानता है, जो आत्माको नहीं जानता है वह जीव और अजीवको नहीं जानता, जो जीव-अजीवको नहीं जानता वह संम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है ? कहनेका तात्पर्य यह कि आगमाभ्यास ही जीवादिकोंके जाननेमें मुख्य कारण है और आगमाभासका अभ्यास ही जीवादिकोंको अन्यथा जाननेमें कारण है। जिनको आत्म कल्याणकी लालसा है वे आत्मकथित आगमका अभ्यास करें। विरोध कहां तक लिखें ? चेत्रोंपर ज्ञानके साधन कुछ नहीं, केवल रुपये इकट्टे करनेके साधन हैं। कल्पना करो यह धन यदि एकत्रित होता रहे और व्यय न हो तो अन्तमें नहींके तुल्य हुआ। अस्तु, इस कथासे क्या लाभ ?

यहां चार दिन रहा

### मुक्तागिरि

चार दिन बाद यहां से चल दिया, बीचमें कामठी के जैन मन्दिरोंके दूर्शन करता हुत्या नागपुर पहुंचा। यहां पर श्रानेक जैन मन्दिर हैं। उनमें कितने ही बुन्देलखण्डसे श्राये हुए परवारों के हैं। ये सर्व तेरापन्थी आम्नायवाले हैं। मन्दिरोंके पास एक धर्मशाला है। अनेक जिनालय दिच्णवालों के भी हैं जो कि बीसपन्थी आस्रायके हैं।

यहां पर रामभाऊ पांडे एक योग्य पुरूप थे। आप वीसपन्थी आम्नायके भट्टारकके चेले नथे। परन्तु आपका प्रेम नन्त्रचासे या अतः चाहे तेरापन्थीं आझायका विद्वान् हो चाहे वीसपन्थी आझायका, समानभावसे आप उन विद्वानांका आदर करते थे। यहां दो या तीन दिन रहकर मैंने अमरावतीको प्रस्थान कर दिया। वीचमें वर्षा मिला। यहाँ भी जिनमन्दिरों का समुदाय है उनके दर्शन कर अमरावतीके लिये चला।

कई दिवसों के वाद अमरावती पहुंच गया। यहां पर भी वुन्देलखण्डसे आये हुए परवारों के अनेक घर हैं जो कि तेरा-पन्थ आम्नायके माननेवाले हैं। मन्दिरों के पास एक जन धर्म शाला है। यहां पर श्री सिंधई पन्नालालजी रहते थे। उनके यहां नियम था कि जो यात्रीगण बाहरसे आते थे उन सबको भोजन कराये विना नहीं जाने देते थे। यहीं पर उनके मामा नन्दलालजी थे जो बहुत ही निपुण थे। वे मकान प्राम आदि की दलाली करते थे। अत्यन्त उदार थे। हजारों रुपये मासिक त्रर्जन करते थे। कृपणता का तो उनके पास अंश ही नहीं था। अस्तु, यहांसे श्री सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरिके छिये उत्सुकता पूर्वक चल पड़ा।

बीचमें एलचपुर मिला। यहां जिन मन्दिरों के दर्शन कर दूसरे दिन मुक्तागिरि पहुंच गया। क्षेत्रकी शोभा अवर्णनीय है। सर्वतः वनों से वेष्टित पर्वत है। पर्वतके ऊपर अनेक जिनालय हैं। नीचे भी कई मन्दिर और धर्मशालाएं हैं। तपोभूमि है। परन्तु अब तो न वहां कोई त्यागी है और न साधु। जो अन्य क्षेत्रों की ज्यवस्था है वही ज्यवस्था यहां की है। सानन्द वन्दना की।



#### कम-चक्र

पास में पांच रुपयं मात्र रह गये। कपड़े विवर्ण हो गये। शरीरमें खाज हो गई। एक दिन वाद ब्यर आने लगा। सहायी कोई नहीं। केवल देव ही सहायी था। क्या करूं १ कुछ समम में नहीं छाता था— कर्तव्यविमृद हा गया। कहा जाऊँ १ यह भी निश्चय नहीं कर सका। किससे अपनी व्यथा कहूं १ यह भी समझमें नहीं आया। कहता भी तो सुननेवाला कोन था १ खिन्न होकर पड़ गया। रात्रिको स्वप्न आया—'दुःख करनेसे क्या लाभ ?' कोई कहता हुं—'श्री गिरिनारको चले जाछो।' 'कसे जावें १ साधन तो कुछ हैं नहीं…' मैंने कहा। वही उत्तर मिला—'नारकीं जीवोंकी छपेना तो अच्छे हो।'

प्रातःकाल हुआ। श्री सिद्धक्षेत्रकी वन्द्रना कर वैत्ल नगरके लिये चल दिया। तीन कोश चलकर एक हाट मिली। वहां एक स्थानपर पत्तेका जुआ हो रहा था। १) के ५) मिलते थे। हमने विचार किया—'चलो ५) लगा दो २५) मिल जावेंगे, किर घ्यानन्दसे रेलमें वेंठकर श्री गिरिनारकी यात्रा सहजमें हो जावेगी। इत्यादि।' १) के ५) मिलेंगे इस लोभसे ३) लगा दिये। पत्ता हमारा नहीं आया। ३) चले गये। प्रय वचे दो रुपया सो विचार किया कि अब गलती न करो श्रन्यथा आपित में फँस जाओगे। मनको संतोप कर वहांसे चल दिया। किसी तरह कप्टोंको सहते हुए वैतृल पहुंचे।

उन दिनों अन्न सस्ता था। दो पैसे में 511 जवारी का आटा मिल जाता था। उस की रोटी खाते हुए मार्ग तय करते थे। जब वैतूल पहुँचे तब प्रामके बाहर सड़क पर कुली लोग काम कर रहे थे। हमने विचार किया कि यदि हम भा इस तरहका काम करें तो हमें भी कुछ मिल जाया करेगा। मेट से कहा—'भाई! हमको भी लगालो।' दयालु था, उसने हमको एक गेती दे दी और कहा कि 'मिट्टी खोदकर इन ओरतोंकी टोकनीमें भरत जान्नो। तीन न्नाने शामको मिल जावेंगे।' मैंने मिट्टी खोदना आरम्भ किया न्नीर एक टोकनी किसी तरहसे भर कर उठा दी, दूसरी टोकनी नहीं भर सका। अन्तमें गेतीको वहीं पटक कर रोता हुन्ना आगे चल दिया। मेटने दया कर बुलाया—'रोते क्यों हो? मिट्टीको ढोन्नो दो आना मिल जावेंगे।' गरज—वह भी न बन पड़ा तब मेटने कहा—'आ की इच्छा सो करो।' मैंने कहा—'जनाव बन्दगी, जाता हूं।' उसने कहा—'जाइये, यहां तो हट्टे कट्टे पुरुपोंका काम है।'

उस समय अपने भाग्यके गुण गान करता हुआ आगे वढ़ा। कुछ दिन बाद ऐसे स्थान पर पहुँचा जहां पर जिनालय था। जिनालयमें श्री जिनेन्द्र देवके दशन किये। पश्चात् यहांसे गज-पन्था के लिये प्रस्थान कर दिया और श्री गजपन्था पहुंच भी गया। मार्गमें कैसे कैसे कप्ट उठाये उनका इतीसे अनुमान कर लो कि जो ज्वर एक दिन वाद आता था वह अब दो दिन वाद आने लगा। इसको हमारे देशमें तिजारों कहते हैं। उसमें इतनी ठंड लगती हैं कि चार सोड़रोंसे भी नहीं जाती। पर पास में एक भी नहीं थी। साथमें पकन् खाज हो गई, शरीर छश हो गया। इतना होने पर भी प्रति दिन २० मील चलना और खाने को दो पसेका आटा। वह भी कभी जवारीका और कभी बाजरे का और वह भी विना दाल शाकका। केवल नमक को

कंकरी शाक थी। घी क्या कहलाता है ? कीन जाने उसके दो माससे दर्शन भी न हुए थे। दो गाससे दालका भी दर्शन न था। किसी दिन रूखी रोटी बनाकर रक्षी छीर खानेकी चेष्टा की कि निजारी महाराणीने दर्शन देकर कहा—'सो जाश्रो, अनिध-कार चेष्टा न करो, श्राभी तुम्हारे पाप कर्मका उदय है, समतासे सहन करो।'

पापके उद्यक्षी पराकष्टाका उदय यदि देखा तो मेंने देखा।
एक दिनकी बात हैं—सबन जंगलमें जहां पर मनुष्योंका संचार
न था, एक छायादार बृक्ष के नीचे बैठ गया। वहीं बाजरे के
चूनकी लिट्टी लगाई, खाकर सो गया। निद्रा भंग हुई, चलनेको
उद्यमी हुआ इतने में भयंकर उत्तर छा गया। वे होश पड़ गया।
रात्रिके नो बजे होश आया। भयानक वनमें था। मुथ बुध भूल
गया। रात्रि भर भयभीत अवस्थामें रहा। किसी तरह प्राप्तःकाल
हुछा। श्री भगवान् का स्मरण कर मागेमें छनेक कष्टोंकी छनुभूति
करता हुछा श्री गजपन्था जी में पहुंच गया और छानन्दसे
धर्मशालामें ठहर गया।

## गजपन्थासे चम्बई

वहीं पर एक आरवी के सेठ ठहरे थे। प्रातःकाल उनके साथ पर्वतकी वन्दनाको चला। आनन्दसे यात्रा समाप्त हुई। धर्मकी चर्चा भी अन्छी तरह से हुई। आपने कहा—'कहां जाओगे?' मैंने कहा—'श्री गिरिनारजी की यात्राको जाऊंगा।' 'कैसे जाओगे?' 'पैदल जाऊंगा।' उन्होंने सेरे शरीरकी अवस्था देखकर वहुत ही द्याभावसे कहा—'तुम्हारा शरीर इस योग्य नहीं।'

मैंने कहा—'शरीर तो नश्वर है एक दिन जावेगा ही, कुछ धर्मका कार्य इससे लिया जावे।'

वह हँस पड़े श्रोर बोले 'अभी बालक हो' 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' शरीर धर्म साधनका श्रास कारण है, अतः इसको धर्म साधनके लिये सुरिच्चत रखना चाहिये।'

मैंने कहा—'रखने से क्या होता है ? भावना हो तब तो यह वाह्य कारण हो सकता।है इसके विना यह किस काम का ?'

परन्तु वह तो अनुभवी थे, हँस गये, वोले—'अच्छा इस विषयमें फिर वातचीत होगी, अब तो चलें भोजन करें ज्याज ज्ञापको मेरे ही डेरे में भोजन करना होगा।' भेंने वाह्यसे तो जसा लोगांका व्यवहार होता है वैसा ही उनके साथ किया पर अन्तरङ्ग से भोजन करना इष्ट था। स्थान पर ज्ञाकर उनके यहां ज्ञानन्द से भोजन किया। तीन माससे मार्गके खेदसे खिन्न था तथा जबसे मां छाँर स्त्री को छोड़ा मड़ाबरा से लेकर मार्गमें छाज बेंसा भोजन किया। दुग्द्रिको निधि मिटने में जितना हुए होता है उससे भी छिधक सुके भोजन करने में हुआ।

भोजनके अनन्तर वह मन्दिरके भाण्टारमें दृत्य देनेके लिये गये। पांच रुपये मुनीम को देकर उन्होंने जब रसीद ही तब में भी वहीं बंठा था। मेरे पास केवल एक आना था आर वह इस लिये बच गया था कि छाज के दिन छारवींक सेठके यहाँ भोजन किया था। गैंने विचार किया कि यदि आज छपना निजका भोजन करता तो यह एक आना खच हो जाता और ऐसा मधुर भोजन भी नहीं मिलता, छतः इसे भाण्डारमें दे देना अच्छा है। निदान, मैंने वह एक छाना मुनीम का दे दिया। मुनीमने लेनेमें संकोच किया। सेठजी भी हँस पड़े छोर में भी संकोच वश लिजन हो गया परन्तु मैने छन्तरङ्गसे दिया था छतः उस एक छानाके दानने मेरा जीवन पलट दिया।

सेठजी कपड़ा खरीदने वम्बई जारहे थे। आरवीमें उनकी दुकान थी। उन्होंने मुमसे कहा—'वम्बई चलो वहांसे गिरनारजी चुले जाना।' मैंने कहा—'में तो पैदल यात्रा करू गा।' यद्यपि साधन कुछ भी न था—साधनके नाम पर एक पैसा भी पास न था फिर भी अपनी दरिंद्र अवस्था वचनों द्वारा सेठके सामने व्यक्त न होने दी—मनमें याचना का भाव नहीं आया।

सेठजी को मेरे ऊपर श्रन्तरङ्गसे श्रेम होगया—श्रेमके साथ ही मेरे प्रति दया की भावना भी होगई। वाले-'तुम श्राग्रह मत करो, हमारे साथ वम्बई चलो, हम आपके हितेपी हैं। उनके आग्रह करने पर मैंने भी उन्हींके साथ वम्बईके लिये प्रस्थान कर दिया। नासिक होता हुआ रात्रिके नो वजे वम्बई की स्टेशन पर पहुंचा। रोशनी आदि की प्रचुरता देख कर श्राद्धयमें पड़ गया। यह चिन्ता हुई कि पासमें तो पैसा नहीं क्या करूंगा? नाना विकल्पोंके जालमें पड़ गया, कुछ भी निश्चित न कर सका। सेठजींके साथ घोड़ागाड़ीमें बैठ कर जहां सेठ साहव ठहरे उसी मकानमें ठहर गया। सकान क्या था स्वर्ग का एक खण्ड था। देखकर आनन्दके वदले खेद सागरमें हुव गया। क्या करूं? कुछ भी निश्चय न कर सका। रात्रि भर नींद नहीं आई।

प्रातःकाल शौचादि कियासे निवृत्त होकर वैठा था कि सेठ जोने कहा—'चलो मन्दिर चलें श्रोर आपका जो भी सामान हो वह भी लेते चलें। वहीं मन्दिरके नीचे धर्मशालामें ठहर जाना।' मैंने कहा—'श्रच्छा।'

सामान लेकर मन्दिर गया, नीचे धर्मशालामें सामान रख-कर ऊपर दर्शन करने गया। लड्जाके साथ दर्शन किये क्यों कि शरीर क्षीण था। वस्त्र मिलनथे। चेहरा वीमारीके कारण विकृत था। शीघ दर्शन कर एक पुस्तक उठा ली और धमशालामें स्वाध्याय करने लगा। सेठजी आठ आने देकर चले गये।

मैं किंकर्तव्यविम्ह्की तरह स्वाध्याय करने लगा। इतनेमें ही एक बाबा गुरुद्यालसिंह जो खुरजाके रहनेवाले थे मेरे पास आये और पूलने लगे—'कहांसे आये हो? और वस्वई आकर क्या करोगे?' मुक्तसे कुछ नहीं कहा गया प्रत्युत् गद्गद हो गया। श्रीयुत बाबा गुरुद्यालसिंहजीने कहा—'हम आध घंटा बाद आवेंगे तुम यहीं मिलना।' मैं शान्तिपूर्वक स्वाध्याय करने लगा।

उनकी अमृतमयी वाणीसे इतनी तृप्ति हुई कि सव दुःख भूल गया। आध घंटाके बाद वाबाजी आ गये और दो घोती, दो जोड़े दुपट्टे, रसोईके सब वतन आठ दिनका भोजनका सामान, सिगड़ी कोयला तथा दस रुपयानकद देकर बोले आन- न्द्रसे भोजन बनाओं फोई चिन्ता न करना हम तुन्हारी सब तरह से रचा करेंगे। अशुभ कमक विपाकमें मनुष्यों को अनेक विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है और जब शुभ कमका विपाक स्त्राता है तब अनायास जीवोंको सुख सामग्री का लाभ हो जाता है। कोई न कर्ता है न हती है, देखों, हम खुरजाक निवासी हैं। आजीविकाक निमित्त बम्बई रहते हैं। दलाकी करते हैं तुन्हें मन्दिरमें देख स्वयमव हमारे यह परिणाम हो गये कि इस जीव की रक्षा करना चाहिये। आप न तो हमारे सम्बन्धी हैं। स्त्रोर न हम तुमको जानते ही हैं। तुम्हारे आचारादि से भी अभिज्ञ नहीं हैं किर भी हमारे परिणामों में तुम्हारी रज्ञा के भाव हो गये। इससे स्त्रव तुम्हें सब तरह की चिन्ता होड़ देना चाहिये तथा ऊपर भी जिनन्द्र देवके प्रतिदिन दर्शनादि कर स्वाध्यायमें उपयोग लगाना चाहिये। तुम्हारी जो आवश्य-कता होगी हम उसकी पूर्ति करेंगे। इत्यादि वाक्यों द्वारा मुक्ते संतोप कराके चले गये।

### विद्याध्ययनका सुयोग

मैंने आनन्द्से भोजन किया। कई दिनसे चिन्ता के कारण निद्रा नहीं आई थी अतः भोजन करने के अनन्तर सो गया। तीन घण्टे वाद निद्रा भंग हुई, मुख मार्जन कर बेठा ही था कि इन्ने में बाबा गुरुद्यालजी आ गये और १०० कापियां देकर यह कह गये कि इन्हें बाजार में जाकर फेरी में वेच आना। छह आना से कम में न देना। यह पूर्ण हो जानेपर में और ला दूंगा। उन कापियों में रेशम आदि कपड़ों के नमूने विलायत से आते थे।

में शामको बाजार में गया और एक ही दिनमें बीस कापी वेच आया। कहने का यह तात्पर्य है कि छ: दिनमें वे सब कापियां बिक गई और उनकी विक्रीके मेरे पास ३१। हों गये। अब मैं एकदम निश्चिन्त हो गया।

यहां पर मन्दिरमें एक जैन पाठशाला थी। जिसमें श्री जीवा-राम शास्त्री गुजराती अध्यापक थे। वे संस्कृतके प्रौढ़ विद्वान् थे। ३०) मासिक पर २ घंटा पढ़ाने त्राते थे। साथमें श्री गुरुजी पत्रा-लाल वाकलीवाल सुजानगढ़वाले ल्लानरेरी धर्म शिचा देते थे। मैंने उनसे कहा—'गुरुजी! सुमे भी ज्ञानदान दीजिये।' गुरुजीने मेरा परिचय पूला, मैंने आनुपूर्वी ल्लाना परिचय उनको सुना दिया। वह वहुत प्रसन्न हुए छोर वोले कि तुम संस्कृत पढ़ो।

### चिरकांक्षित जयपुर

जयपुरमें ठोलियाकी धर्मशालामें ठहर गया। यहांपर जमुनाप्रसादजी कालासे मेरी मंत्री हो गई। उन्होंने श्रीवीरेखर हास्त्रीके पास जो कि राज्यके मुख्य विद्वान् थे मेरा पढ़नेका प्रयन्ध कर दिया। में आनन्दसे जयपुरमें रहने लगा। यहांपर सब प्रकारकी छापित्तयोंसे मुक्त हो गया।

एक दिन श्री जैंन मन्दिरके दर्शन वरनेके लिये गया।
मन्दिरके पास श्रीनेकरजीकी दृकान थी। उनका कलाकन्द भारतमें
प्रसिद्ध था। मैंने एक पाय कलाकन्द लेकर खाया। श्रत्यन्त
स्वाद श्राया। फिर दूसरे दिन भी एक पाय खाया। कहनेका
तार्त्पय यह है कि मैं बारह मास जयपुरमें रहा परन्तु एक दिन
भी उसका त्याग न कर सका। अतः मनुष्योंको उचित है कि ऐसी
प्रकृति न बनावें जो कष्ट उठानेपर भी उसे त्याग न सकें।
जयपुर छोड़नेके बाद ही वह आदत छूट सकी।

एक वात यहां और लिखनेकी है कि अभ्याससे सब कार्य हो सकते हैं। यहांपर पानीके गिलासको मुखसे नहीं लगाते। अपरसे ही धार डाल कर पानी पीनेका रिवाज हैं। मुक्ते उस तरह पीनेका अभ्यास नथा अतः लोग बहुत लिजत करते थे। कहते थे कि तुम ज्ंठा गिलास कर देते हो। मैं कहता था कि आपका कहना ठीक है पर मैं बहुत कोशिश करता हूं तो भी इस कार्यमें उत्तीर्ण नहीं हो पाता। कहनेका तार्त्पर्य यह है कि मैंने बारह वर्ष जल पीनेका अभ्यास किया। अन्तमें उस कार्यमें उत्तीण हो गया। श्रतः मनुष्यको उचित है कि वह जिस कार्यकी सिद्धि करना चाहे उसे श्रामरणान्त न त्यागे।

यहांपर मैंने १२ मास रहकर श्रीवीरेश्वरजी शास्त्रीसे कातन्त्र व्याकरणका श्रभ्यास किया श्रीर श्रीचन्द्रप्रभ चरित भी पांच सर्ग पढ़ा। श्रीतत्वार्थसूत्रजीका श्रभ्यास किया और एक अध्याय श्री सर्वार्थसिद्धिका भी अध्ययन किया। इतना पढ़ वम्बईकी परीत्तामें वैठ गया।

जब कातन्त्र व्याकरणका प्रश्नपत्र लिख रहा था तब एक पत्र मेरे प्राममें आया। उसमें लिखा था कि तुम्हारी स्त्रीका देहावसान हो गया। मुक्ते अपार आनन्द हुआ। मैंने मन ही मन कहा—हे प्रभी! आज मैं बन्धन से मुक्त हुआ। यद्यपि अनेक बन्धनोंका पात्र था परन्तु वह बन्धन ऐसा था जिससे मनुष्यकी सर्व सुध बुध भूल जाती है। पत्रको पढ़ते देखकर श्रं जमुनालालजी मन्त्रीने कहा— 'प्रश्नपत्र छोड़कर पत्र क्यों पढ़ने लगे?' मैंने उत्तर दिया कि 'पत्रपर लिखा था—'जरूरी पत्र है।' उन्होंने पत्रको मांगा, मैंने दे दिया। पत्र पढ़कर उन्होंने समवेदना प्रकट की और कहा कि 'चिन्ता मत करना, प्रश्नपत्र सावधानीसे लिखना, हम तुम्हारी फिरसे शादी कर देवेंगे।' मैंने कहा—'अभी तो प्रश्नपत्र लिख रहा हूँ बादमें सर्व व्यवस्था आपको श्रवण कराऊंगा।'

अन्तमें सव व्यवस्था उन्हें सुना दी और उसी दिन श्रीवाईजीको एक पत्र सिमरा दिया एवं सव व्यवस्था लिख दो। यह भी लिख दिया कि 'अब मैं निःशल्य होकर अध्ययन करूंगा। इतने दिनसे पत्र नहीं दिया सो क्षमा करना।'

### यह जयपुर है।

जयपुर एक महान् नगर है, भेंने ३ दिन पर्यन्त श्री जैन मन्दिरोंके दर्शन किये तथा ३ दिन पर्यन्त शहरके वाह्य ख्यानोंमें जो जिन मन्दिर थे उनके दर्शन किये। बहुत शान्त भाव रहे।

यहां पर बड़ें बड़े दिग्गज विद्वान् उन दिनों थे—श्रीमान् पं० मोतीलालजी तथा श्रीमान् पण्डित गुलजीकाठ जो ० वपं के होंगे। श्रीमान् पण्डित चिग्मनलालजी।भी उस समय थे जो कि वक्ता थे श्रांर सभामें संस्कृत प्रन्थोंका ही प्रवचन करते थे। श्रापकी कथनशेली इतनी आकपक थी कि जो श्रोता आपका एक बार शास्त्र श्रवण कर लेता था उसे स्वाध्याय की रुचि हो जाती थी। आपके प्रवचन को जो बरावर श्रवण करता था वह २ या ३ वपंमें जैन धमका धार्मिक तत्त्व समझने का पात्र हो जाता था। आपके शास्त्रमें प्रायः मन्दिर भर जाता था। कहां तक श्रापके गुणों की प्रशंसा करें ? आपसे वक्ता जैनियोंमें आप ही थे। आप वक्ता ही न थे सन्तोपी भी थे। आपके पक्के गोटे की दुकान होती थी। आप भोजनोपरान्त ही दुकान पर जाते थे।

जयपुरमें इन दिनों विद्वानों का ही समागम न था किन्तु वहें वहें गृहस्थों का भी समागम था जो श्रष्टमी चतुर्दशी को व्यापार छोड़ कर मन्दिरमें धर्मध्यान द्वारा समय का सदुपयोग करते थे। सैकड़ों घर ग्रुद्ध भोजन करनेवाले श्रावकों के थे। पठन पाठन का जितना सुत्र्यवसर यहां था उतना अन्यत्र न था। एक जैन पाठशाला मनियारों के रास्तेमें थी। श्रीमान् पं० नानूळालजी शास्त्री, श्रीमान् पं० कस्तूरचन्द्रजी शास्त्री, श्रीमान् पं० जवाहरलालजी शास्त्री तथा श्रीमान् पं० इन्द्रळाळजी शास्त्री स्त्रादि इसी पाठशाला द्वारा गर्गानीय विद्वानों में हुए। कहां तक ळिखूं १ बहुतसे छ।त्र अभ्यास कर यहांसे पण्डित वन प्रखर विद्वान् हो जैनधर्मका उपकार कर रहे हैं।

यहांपर उन दिनों जब कि मैं 'पढ़ता था श्रीमान् स्वर्गीय अर्जुनदासजी भी एन्ट्रेंसमें पढ़ते थे। आपकी अत्यन्त प्रखर बुद्धि थी। साथ ही आपको जातिक उत्थानकी भी प्रवल भावना थी। आपने एक सभा स्थापित की थी। मैं भी उसका सदस्य था। आपके ज्याख्यान इतना प्रभावक होता था कि जनता तत्काल ही आपके अनुकूल हो जाती थी। आपके द्वारा एक पाठशाला भी स्थापित हुई थी। उसमें पठन पाठन बहुत सुचारुरूपसे होता था। उसकी आगे चलकर अच्छी प्रख्याति हुई। कुछ दिनोंके बाद उसको राज्यसे भी सहायता मिलने लगी। अच्छे अच्छे छात्र उसमें आने लगे।

आपका ध्येय देशोद्धारका विशेप था श्रतः श्रापका कांग्रेस संस्थासे भी श्रधिक प्रेम हो गया। श्रापका सिद्धान्त जनधर्मके श्रानुकूल ही राजनैतिक क्षेत्रमें कार्य करनेका था। इससे आप विरोधीके सामने कायरताका वर्ताव करना अच्छा नहीं समझते थे। श्राप अहिंसाका यथार्थ स्वरूप समस्ते थे। बहुषा बहुतसे पुरुष दयाको ही श्रहिंसा मान बैठते हैं पर श्रापको श्रहिंसा श्रीर दयाके मार्मिक भेदका श्रनुगम था।

#### मेरी जीवनगावा

तथा श्रीजिन विस्थको देख कर स्पष्ट राज्देमि यह कहा था कि—

() (शुभे स्थानकी मुद्र। तो इमसे उत्तम मंसरमें नहीं हो सकतो । जिसे खोरम कल्याम करना हो यह इम प्रकारको सुद्र। बनानेका प्रयत्न करे। इस गुद्रामें बाबाउम्बर ह् भी नहीं गया है साथ ही इसको साम्यता भी इतनी द्यापक है कि इसे देखते ही निश्रय हो बाता है कि जिनकी यह गुद्रा है उनके खन्तरङ्गमें कोई कलुवता नहीं थो। में यहां भावना भाता ह कि में भी हमी पदको प्राप्त हो हो। इस गुद्राके देखनेसे जब इतनी खानित होती है तब जिनके हदयमें कलुवता नहीं उनकी शान्तिका छत्रमान होना भी हुर्लभ है।

इस प्रकार मेलामें जो जैनधर्मकी श्रपृर्व प्रभावना हुई उसका श्रेय श्रीमान् स्वर्गीय सेट मृलचन्द्रजी सोनी अजमेरवालोंके ही भाग्यमें था।

द्रव्यका होना तो पूर्वापार्जित पुण्योदयसे होता है परन्तु उसका सहुपयोग विरते ही पुण्यात्मार्थ्याके भाग्यमें होता है। जो वर्तमानमें पुण्यात्मा हैं वहीं मोक्षमार्गके छिषकारी हैं। सम्पत्ति पाकर मोक्षमार्गका लाभ जिसने लिया उसी नररत्नते मनुष्य जन्मका लाभ लिया। छास्तु, यह मैलाका वर्णन हुछा।

# पं० गोपालदासजी वरैयाके सम्पर्कमं

वस्बई परीक्षाफल निकला। श्री जीके चरणोंके प्रसादसे में परीचामें उत्तीर्ण होगया। महतो प्रसन्नता हुई। श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी का पत्र आया कि मथुरामें दिगम्बर जैन महाविद्यालय खुलनेवाला है यदि तुम्हें आना हो तो आ सकते हो। मुक्ते बहुत प्रसन्नता हुई।

में श्री पण्डितजी की आज्ञा पाते ही आगरा चला गया और मोतीकटरा की धर्मशालामें ठहर गया। यहीं श्री गुरु पन्नालाल जी वाकलीवाल भी आगये। आप बहुत ही उत्तम लेखक तथा संस्कृतके ज्ञाता थे। आपकी प्रकृति अत्यन्त सरल और परोपकाररत थी। मेरे तो प्राण ही थे—इनके द्वारा जो मेरा उपकार हुआ उसे इस जन्ममें नहीं भूल सकता।

आप श्रीमान् स्वर्गीय पं० बलदेवदासजीसे सर्वार्थसिद्धिका अभ्यास करने छगे। मैं भी त्र्यापके साथमें जाने लगा।

उन दिनों छापेका प्रचार जैनियों में न था। मुद्रित पुस्तक का लेना महान् अनर्थ का कारण माना जाता था अतः हाथसे जिखे हुए प्रन्थों का पठन पाठन होता था। हम भी हाथ की लिखी सर्वार्थसिद्धि पर ही अभ्यास करते थे।

पण्डित जो महाराज को मध्याह्रोपरान्त ही अध्ययन कराने का अवकाश मिलता था। गर्मीके दिन थे। पण्डितजीके घर जानेमें प्रायः पत्थरों से पटी हुई सड़क मिलती थी। सोतीकटरा से पण्डितर्जाका मकान एक मीलसे अधिक दूर था अतः में जूना पहिने ही हस्त लिखिन पुस्तक लेकर पण्डितर्जाके घर पर जाता था। यद्यपि इसमें अविनय थी और हद्यसे ऐसा करना नहीं चाहता था परन्तु निर्माय था। दुपहर्रामें यदि पत्थरीं पर चलूं तो परोंमें कष्ट हो न जाऊँ तो अध्ययनसे बजित रहूं— में दुविधामें पड़ गया।

लाचार, अन्तरात्माने यही उत्तर दिया कि अभी तुम्हारी छात्रावस्था है। अध्ययनकी मुख्यता रक्तों अध्ययनके बाद कड़ापि ऐसी अविनय नहीं करना....इत्यादि तक वितकके बाद में पढ़नेके लिये चला जाता था।

चहां पर श्रीमान पं० नन्दरामजी रहते थे जो कि अद्वितीय हकीम थे। हकीम जी जनधमक विद्वान ही न थे सदाचारी भी थे। भोजनादि की भी उनके घरमें पूण शुद्धता थी। श्राप इतने दयालु थे कि आगरामें रहकर भी नाली श्रादिमें मूत्र क्षेपण नहीं करते थे।

एक दिन में पिण्डतजीके पास पढ़नेको जा रहा था। देवयोग से आप मिल गये। कहने लगे—'कहां जाते हो ?' मैंने कहा—'महाराज! पिण्डतजीके पास पढ़नेको जा रहा हूँ।''चगलमें क्या है ?' मैंने कहा—'पछ्य पुस्तक सर्वार्थ सिद्धि है।' आपने मेरा वाक्य अवण कर कहा—'पछ्यम काल है, ऐसा ही होगा, तुमसे धर्मोन्नति की क्या आशा हो सकती हैं ? और पिण्डतजीसे क्या कहें ?' मैंने कहा—'महाराज निकपाय हूँ।' उन्होंने कहा—'इससे तो निरक्षर रहना अच्छा।' मैंने कहा—'महाराज! श्रभी गर्मीका प्रकोष है पश्चात् यह अविनय न होगी।' उन्होंने एक न सुनी खोर कहा—'श्रज्ञानीको उपदेश देनेसे क्या लाभ ?' मैंने कहा—

'सहाराज! जब कि भगवान् पिततपावन हैं और आप उनके सिद्धान्तों के अनुगामी हैं तब मुम जैसे अज्ञानियों का भी उद्धार की जिये। हम आपके बालक हैं अतः आप ही वतालाइये कि ऐसी पिरिशितमें मैं क्या कहं ?' उन्होंने कहा—'वातों के बनाने में तो अज्ञानी नहीं पर आचारके पालने में अज्ञान बनते हो।' ऐसी ही एक गलती और भी हो गई वह यह कि—मथुरा विद्यालयमें पढ़ाने के लिये श्रीमान् पं० ठाकुरप्रसादजी शर्मा उन्हीं दिनों यहां पर आये थे, और मोतीकटराकी धर्मशाला के हरे थे। आप व्याकरण और वेदान्तके आचार्य थे साथ साहित्य और न्यायके भी प्रखर विद्वान् थे। आपके पाण्डित्यके समझ अच्छे अच्छे विद्वान् नत मस्तक हो जाते थे। हमारे श्रीमान् स्वर्गीय पं० बलदेवदासजीने भी आपसे भाष्यान्त व्याकरणका अभ्यास किया था।

आपके भोजनादिकी व्यवस्था श्रीमान् वरैयाजीने मेरे जिम्मे कर दी। चतुर्द्शीका दिन था। पण्डितजीने कहा—'वाजारसे पूड़ी शाक लाख्यो।' मैं बाजार गया ख्यौर हलवाई के यहांसे पूड़ी तथा शाक ले आ रहा था कि मार्गमें दैव योगसे वही श्रीमान् पं० नन्दरामजी साहव पुनः मिल गये। मैंने प्रणाम किया। पण्डितजीने देखते हो पूछा—'कहा गये थे ?'

मैंने कहा—'पण्डितजों के लिये बाजारसे पूड़ी शाक लेने गया था।' उन्होंने कहा किस पण्डितके लिये ?' मैंने उत्तर दिया- हिरपुर-जिला इलाहाबादके पण्डित श्री ठाकुरप्रसादजीके लिये जो कि दि० जैन महाबिद्यालय मथुरामें पढ़ाने के लिये नियुक्त हुए हैं।'

'अच्छा, वताओ शाक क्या है ?' मैंने कहा--'आलू ओर वेंगनका।' सुनते ही पण्डितजी साहच अत्यन्त कुपित हुए। कोधसे भल्लाते हुए वोले—'अरे मृख नादान ! आज चतुद्री के दिन यह क्या अनर्थ किया !' मेंने धाम स्वरमें कहा—'महा-राज ! में तो छात्र हूँ ? में अपने खानेका तो नहीं लाया, कीन सा अनर्थ इसमें हो गया ? में तो आपकी दयाका ही पात्र हूँ ।'

यरापि मैंने उनके साथ बहुत ही विनय ख्रीर शिष्टाचार का ज्यवहार किया था तो भी खपराधी बनाया गया। उन्होंने कहा कि 'ऐसे उद्देग्ड छात्रोंको विद्यालयमें प्रवेश करना उत्तर कालमें महान् खनर्थ परम्पराका कारण होगा।' मैंने कुछ कहना चाहा पर वे बीच ही मैं रोकते हुए बोले—' अच्छा, तुन अब मत बोलो। हम पं० गोपालदासजीसे तुन्हार अपराधींका दण्ड दिलाकर तुन्हें मागंपर लाबेंगे। यदि मागंपर न खाये तो तुन्हें पृथक् करा होंगे।'

में उनकी मुद्रा देखकर बहुत खिल्ल हुन्ना परन्तु हृदयने यह सान्ती दी कि 'भय मत करो तुमने कोई श्राराघ नहीं किया,— तुमने तो नहीं खाया, गुरुजीकी श्राजाते तुम लाये हो । श्रीमान् पं॰ गोपालदासजी महान् विवेकी श्रीर दयालु जीव हैं वह तुम्हें पृयक् न करेंगे। ऐसे २ अपराधोंपर यदि छात्र पृथक् किये जाने लगे तो विद्यालयमें पढ़ेगा ही कीन ?' इत्यादि उहापोह चित्तमें होता रहा पर श्रान्तमें सब शान्त हो गया।

में श्रीमान् वरयाजीसे न्यायदीपिका पढ़ा करता था। एक दिन मैंने कह ही दिया कि 'महाराज! मेरेसे दो छापराध वन गये हैं—एक तो यह है कि मैं दोपहरीके समय जूता पहिने धमेशास्त्रकी पुस्तक लेकर पण्डितजी के यहां पढ़नेके लिये जाता हूँ और दूसरा यह कि चतुर्दशीके दिन श्रीमान् पं० ठाकुरप्रसादः जीके लिये आख तथा वेंगनका शाक लाया। क्या इन अपराधों के कारण छाप मुमे खुलनेवाले विद्यालयमें न रक्खेंगे ?'

पण्डितजी सुनकर हंस गये छोर मधुर शब्दों में कहने लगे कि,क्या श्री पं० नन्दरामजीने तुम्हें शाक लाते हुए देख लिया है १ मैंने कहा—'हां महाराज ! बात तो यही है।' 'तूं तो नहीं खाया'—उन्होंने पूछा। 'नहीं महाराज ! मैंने नहीं खाया और न मैं कभी खाता ही हूँ '—मैंने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। पण्डित जीने प्रेम प्रद्शित करते हुए कहा कि 'सन्तोष करों, चिन्ता छोड़ो, जो पाठ दिया जावे उसे याद करों, तुम्हारे वह सब अपराध माफ किये जाते हैं। आगामी यदि अप्टमी या चतुद्शी का दिन हो तो कहारको साथ ले जाया करों और जो भी काम करों विवेकके साथ करों। जैन धर्मका लाभ बड़े पुण्योदयसे होता है। एक वात तुमसे और कहता हूं वह यह कि महापुरुषों समक्ष नम्रता पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिये। जान्नो, पर तुम्हें एक काम दिया जाता है कि प्रतिदिन यहां आकर विद्याहय सम्बन्धी चार छह पत्र लेटरबक्समें डाल दिया करना।'

मैंने कहा--'आज्ञा शिरोधाय है।'

### महासभाका वैभव

मेरी प्रकृति बहुत ही उरपोक थी। जो कुछ कोई कहता था चुपचाप सुन लेता था किन्तु इतना सुयोग अवश्य था कि श्रीमान् पं० गोपालदासजी वरेया सुकसे प्रसन्न थे।

आप जैसे स्वाभिमानी एवं प्राचीन पद्धतिके संरच्छ श्राप ही थे। आप ही के प्रभावसे चम्बई परीक्षालयकी स्थापना हुई, आपके ही सदुपदेशसे महा विद्यालयकी स्थापना हुई तथा श्रापके ही प्रयत्न और पूर्ण हस्तदानके द्वारा ही महासभा स्थापित एवं पल्लवित हुई।

आपके सिवाय महासभाकी स्थापनामें श्रीमान् स्वर्गीय मुकु-न्द्रामजी मुंशी मुरादावाद, श्रीमान् पं० चुन्नीलालजी छोर स्वर्गीय पं० प्यारेलालजी अलीगढ़वालोंका भी विशेष हाथ था। महासभाके प्रधान मंत्री स्वर्गीय डिप्टो चम्पतरायजी थे छोर सभापित थे स्वर्गीय नररत्न राजा लक्ष्मणदासजी साह्य मथुरा। उस समय जब कि मथुरामें महासभाकी बैठकें हुछा करती थीं तव उसका बहुत ही प्रभाव नजर आता था। पुराने जैन गजटोंकी फाइलें इसका प्रमाण हैं।

उस समय जैनगजटके सम्पादक श्री स्रजभानुजी वकील थे श्रीर श्री करोड़ीमल्लजी महासभाके मुनीम थे। महासभाके अधिवेशनोंमें प्रायः वड़े २ श्रीमानों श्रीर पण्डितोंका समुदाय उपस्थित रहता था। कार्तिक विद्में मथुराका मेला होता था। राजा साहवकी ओरसे मेलाका प्रवन्ध रहता था। किसी यात्रीको कोई प्रकारका कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। राजा साहव स्वयं डेरे डेरेपर जाकर लोगोंको तसल्ली देते थे और वड़ी नम्रताके साथ कहा करते थे कि 'यदि कुछ कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना। मेले ठेले हैं। हम लोग कहां तक प्रवन्ध कर सकते हैं?' आपकी सरलता और सौम्यतासे आपके प्रति जनताके हृदयमें जो अनुराग उत्पन्न होता था उसका वर्णन कौन कर सकता है?

मेलामें शास्त्र प्रवचनका उत्तम प्रवन्ध रहता था। प्रायः वड़े-वड़े पण्डित जनताको शास्त्र प्रवचनके द्वारा जैनधर्मका मर्म समझाते थे। जिसे श्रवण कर जनता की जैनधर्ममें गाढ़ श्रद्धा हो जाती थी। नाना प्रकारके प्रश्नों का उत्तर श्रनायास हो जाता था। वक्तात्रोंमें श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी वरैया, श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित प्यारेलालजी ऋलीगढ़, श्रीमान् पण्डित शान्तिछालजी आगरा और शान्तिमूर्ति, सस्कृतके पूर्णज्ञाता एवं अलौकिक प्रतिभाशाली स्वर्गीय पण्डित वलदेवदासजी प्रमुख थे। इनके सिवाय अन्य अनेक गण्यमान्य पण्डित वर्गके द्वारा भी मेला की ऋपूर्व शोभा होती थी। साथमें भाषाके धुरंधर विद्वानों का भी समुदाय रहता था। जैसे कि लश्करनिवासी श्रीमान् स्वर्गीय पाण्डत लद्दमीचन्द्रजी साहव। इनकी व्याख्यान शैली को सुनकर श्रोतात्रों को चकाचौंध आजाती थी। जिस वस्तु का आप वर्णन करते थे उसे पूर्ण कर ही इवास लेते थे। जब आप स्वर्ग का वरान करने लगते थे तव एक एक विमान, उनके चैत्यालय और वहांके देवोंकी विभूति को सुनकर यह श्रनुमान होता था कि इनकी धारणा शक्ति की महिमा विलक्षण है।

इसी प्रकार श्रीमान् पं० चुन्नीलालजी साहव तथा पं० वलदेव दासजी कलकत्तावाले भी जैनधर्मके धुरंधर विद्वान् थे। यही नहीं, कितने ही ऐसे भी महानुभाव मेलामें पथारते थे जो धन-शाली भी थे और विद्वान् भी अपूर्व थे। जैसे कि श्रीमान् पं० मेवारामजी राणीवाले तथा श्रीमान् स्वर्गीयपण्डित जम्बूप्रमादजी। बहतसे महानुभाव ऐसे भी आते थे जो श्रांग्छ विद्याफ पूर्ण मर्भहा होनेके साथ ही साथ पण्डित भी थे। जैसे श्रीमान् स्वर्गीय विरिष्टर चम्पतरायजी साह्व तथा श्रीमान् पण्डित श्राजितप्रसाद जी साह्व। आप छोगों का जैनधम पर पूर्ण विश्वास ही नहीं था पण्डित्य भी था। यहां में छिन्यते लिन्यते एक नाम भूल गया विरिष्टर जुगमंधरदासजी साह्व का। श्राप श्रंत्रेजीके पूर्ण मर्मज्ञ थे। आपकी वक्तत्व शक्ति श्रंत्रेजीमें इतनी उच्चतम थी कि जब आप वैरिष्टरी पास करनेक छिये विलायत गये तब बड़े बड़े लाई-वंशके लड़के आपके मुखसे अंग्रेजी सुनने की अभिलापा हदयमें रख श्रापके पास आते थे। अग्रजी की तरह ही आपका जैनधम विषयक पाण्डित्य भी अग्राध था।

श्रीमान् अर्जुनदासजी सेठी भी एक विशिष्ट विद्वान् थे। आफ गोम्मटसारादि प्रन्थोंके मर्गेज विद्वान् थे आपके प्रश्नोंका उत्तर वरेंयाजी ही देनेमें समर्थ थे। एक वात भाषाके विद्वानों की छोर भूल गया। यह कि उस समय गोम्मटसारके मर्ग को जाननेवाले श्री छर्जुनदासजी नावा इतने भारी विद्वान् श्रे कि उनके सामने वड़े वड़े धुरंधर विद्वान् भी किमकते थे।

ऐसे ऐसे अनेक महानुभाव मथुरामें आते थे। आठ दिन तक मथुरा नगरीके चौरासी स्थान पर चतुर्थकालकी स्मृति छा जाती थी।

### गुरु गोपालदासजी वरैया

चौरासीमें जो मन्दिर है उसे दुर्ग कहा जावे तो अत्युक्ति न होगी। मन्दिरमें जो श्राजितनाथजीकी प्रतिमा है वह कितनी अनुपम और सुन्दर है इसको देखने से ही श्रानुभव होता है। मन्दिरका चौक इतना बड़ा है कि उसमें पांच हजार श्रादमी एक साथ बैठ सकते हैं। मन्दिरके उत्तर भागमें एक श्रानुपम उद्यान है, दिल्लणमें यमुनाकी नहर, पूर्वमें सस्यसम्पन्न क्रेत्र और पश्चिम में विद्यालयका मकान है। मन्दिरके तीन ओर धमशालाओंकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं शोभा दे रही हैं। कहां तक कहें? भारत वर्षमें यह मेला अपनी शानका एक ही है।

यहीं पर श्री दि० जैन महाविद्यालयकी भी स्थापना श्रीमान् राजा साहवके करकमलों द्वारा हो चुकी थी। उसके मन्त्री श्रीमान् पं० गोपालदासजी वरेया आगरानिवासी थे। श्रापका ध्येय इतना उच्चतम था कि चूंकि जैनियों में प्राचीन विद्या व धार्मिक ज्ञानकी महती श्रुटि हो गई है अतः उसे पुनरुजीवित करना चाहिये। आपका निरन्तर यही ध्येय रहा कि जैनधर्ममें सर्व विपयके शास्त्र हैं श्रतः पठनक्रममें जैनधर्मके ही शास्त्र रक्खे जावें। श्रापका यहां तक सदाग्रह था कि व्याकरण भी पठनक्रममें जैनाचार्यकृत ही होना चाहिये। यही कारण था कि आपने प्रथमाके कोर्समें ज्याकरणमें कातन्त्रको, न्यायमें न्याय दीपिकाको श्रीर साहित्यमें चन्द्रप्रभचरितको ही स्थान दिया था।

ष्रापकी तर्कशंली इतनी एतम थी कि अन्तरङ्ग कर्मेटीमें श्रापका ही पक्ष प्रधान रहता था। आपको शिक्षा खातेसे इतना गाइ प्रेम था कि श्रापरा रहकर भी विद्यालयका कार्य सुचार-रूपसे पलाते थे। यद्यपि आप उस समय अधिकांश दम्बईमें रहते थे किर भी जब कभी आगरा श्रानेका अवसर श्राता तव मधुरा विद्यालयमें श्रवश्य पदापंग करते थे। स्पष्ट शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि मधुरा विद्यालयकी स्थापना आपके ही प्रथरनसे हुई थी।

आप धर्मशास्त्रके श्रपृर्व विद्वान् थे। केवल धर्मशास्त्रके ही नहीं, द्रव्यानुयोगके भी श्रपृर्व विद्वान् थे। पद्धाध्यायीके पठन पाठनका प्रचार आप ही के प्रयत्नका फल हैं। इस प्रन्थके मूल अन्वेपक शीमान् पं० वलदेवदासजी हैं। उन्होंने श्रजमेरके शास्त्र भण्डारमें इसे देखा श्रोर शीमान् पं० गोपालदासको अध्ययन कराया। श्रनन्तर उसका प्रचार श्री पण्डितजीने श्रपने शिष्योंमें किया। इसकी जो भाषा टीकाएं हैं वे आपके ही शिष्य श्री पं० मक्खनलालजी सिद्धान्तालंकार श्रीर पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यानवाचस्पति की कृतियां हैं।

श्राप विद्वान् ही न थे, लेखक भी थे। श्रापकी भाषामय गद्य पद्यकी रचना अनुपम होती थी। श्रापने श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका और जैन सिद्धान्तद्पंणकी रचना के द्वारा जैन सिद्धान्तमें प्रवेशका मार्ग खोल दिया था। श्रापका सुशीला उपन्यास सर्वथा वेजोड़ है। उसमें श्रापने धार्मिक सिद्धान्तोंका रहस्य कथा द्वारा इस उत्तम शैलीसे विद्वानोंके सामने रक्खा है जिसे अवगत कर अत्यन्त आह्नाद होता है। आपकी भजनावली को सुनकर यह भ्रम हो जाता है कि क्या यह स्वर्गीय पं० दोलतरामजी की रचना है? आपमें एक गुण महान् था वह यह कि यदि कोई त्यागी आपसे विद्याभ्यास करना चाहता था तो आप उसका समुचित प्रवन्ध करनेमें कसर नहीं करते थे। आप परीक्षक भी प्रथम श्रेणोंके थे। एक वारका जिक है—मैंने मथुरासे एक पत्र श्रीमान् पण्डितजीको इस आश्यका लिखा कि 'बाईजीका स्वास्थ्य अत्यन्त खराव है अतः उन्होंने मुमे १५ दिनके लिये सिमरा बुलाया है।' आपने उत्तर दिया कि 'वाईजीका जो पत्र आया है उसे हमारे पास भेज दो।' मैंने क्या किया १ एक पत्र बाईजी के हस्ताचर का लिखकर मथुरामें डाल दिया। दूसरे दिन वह पत्र चौरासी में मुमे मिल गया। मैंने उसे ही लिफाफामें वन्दकर श्री पण्डित जी के पास भेज दिया। उन्होंने वांचकर उत्तर लिखा कि 'तुम शीध ही चले जाओ परन्तु जब देशसे लौटो तव आगरासे हमसे मिलकर मथुरा जाना।'

में जतारा गया और १५ दिन बाद श्रागरा श्रा गया। जव पण्डितजी से मिला तब उन्होंने मुसकराते हुए पूछा 'वाईजी का स्वास्थ्य श्रच्छा ह ?' मैंने कहा 'हां महाराज! श्रच्छा है।' पण्डित जी ने कहा 'श्रच्छा यह इलोक याद कर लो और फिर विद्यालय चले जाश्रो।' श्लोक यह था—

> 'उपाध्याये नटे धूर्ते कुट्टिन्यां च तथैव च। माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता॥'

एक ही बारमें रलोक याद हो गया साथ ही भाव भी समम में आ गया। मैंने गुरुजी से सहती नम्न प्रार्थना की कि 'महाराज मैंने बड़ी गलती की है जो आपको मिथ्या पत्रदेकर असभ्यताका व्यवहार किया।' गुरुजी ने कहा—'जाओ हम तुमसे खुश हैं, यदि इस प्रकारकी प्रकृतिको अपनाओंगे तो आजन्म आनन्दसे रहोगे। हम तुम्हारे व्यवहारसे सन्तुष्ट हैं और तुम्हारा अपराध चमा करते हैं। तुम्हें ों कृष्ट हो इमसे कहो इम निवारण करेंगे। जितने छात्र हैं हम उन्हें पुत्रसे भी श्रिषिक समभते हैं। यदि श्रव जैनधर्मका विकास होगा तो इन्हों छात्रोंक हारा होगा, इन्हीं के जारा धर्मशास्त्र तथा सदाचारकी परिवादी चलेगी। में तुन्हें दो रापया मासिक श्रवनी श्रोरसे दुग्व पान के लिये देता है।'

में मधुरा चल गया।

आज जो जयधवलादि प्रत्थोंकी भाषा टीका हो रही है वह आपके द्वारा व्युत्पन्न-शिक्ति विद्वानोंक द्वारा ही हो रही है। इसके प्रधान वार्यकर्ता या तो छापके अन्यतम शिष्य हैं या आपके शिष्योंके शिष्य है। वह छापका ही भगीरथ प्रयत्न था जो आज भारतवपके जैनियोंमें करणानुयोगका प्रचार हो रहा है।

आप केवल विद्वान् ही नहीं थे सदाचारी भी अद्वितीय थे। आपका मकान आगरामें था। म्युनिसिपल जमादारने शीचगृहके वनानेमें बहुत वाधा दी। यदि आप उसे १०) की घूस दे देते तो मुकदमा न चलता परन्तु पण्डितजीके घूस देने का त्याग था। मुकदमा चला। वड़ी परेशानी चलानी पड़ी। संकड़ी रुपयों का व्यय हुआ परन्तु श्री पण्डितजीने घूस नहीं दी। अन्तमें आप विजयी हुए।

आपमें सहनशीलता भी पूर्ण थी। त्रापकी गृहिगी का स्वभाव कुछ त्रत्र था परन्तु आपन उसके ऊपर कभी भी रोप नहीं किया। आपके एक सुपुत्र और सुपुत्रो थी।

श्रापके ही प्रयत्नके फलस्वरूप भुरेना विद्यालय की स्थापना हुई थी। यह वह विद्यालय है जिसके द्वारा श्राज भारतवर्षमें गोन्मटसारादि श्रन्थोंके मर्मज्ञ विद्वानों का सद्भाव हो रहा है।

आपके सहवासमें श्रीमान् पं० ठाकुरदासजी ब्रह्मचारी सर्वदा मुरैना रहते थे। श्राप एक बार कलकत्ता गये। वहाँ श्रामंत्रित महती विद्व-नमण्डलीके समक्ष आपने जैनधमंके तत्त्वों का इतना सुन्दर विवेचन किया कि उसे सुन कर धुरन्धर विद्वान् चिकत रह गये श्रीर उन विद्वानोंने आपको 'न्याय वाचस्पति' की पदवी प्रदान की। श्रानु, आपके विषयमें कहां तक लिखूं। आपने मेरा जो उपकार किया है उसे मैं श्राजन्म नहीं भूल सकता।



### मथुरासे खुरजा

में जिस समय मथुरा विद्याश्यमें ख्रध्ययन करता था उस समय वहां पर न्यायाचार्य माणिकचन्द्र भी ख्रध्ययन करते थे। साथ ही श्रीमान् लालारामकी शास्त्री, श्रीमान् रामप्रसाद्जी शास्त्री तथा वर्णी मोतीलालजी ख्रादिका भी सहवास था।

श्रीमान् पं० नरसिंहदासजी शास्त्री धर्मशास्त्र का अध्ययन कराते थे। श्राप बहुत ही योग्य बिद्वान् थे। आपने चरणा-नुयोगके अनेक शास्त्रों का श्रवलोकन किया था। प्रतिष्ठाचार्य भी श्राप अद्वितीय थे।

में यहां दो वर्ष रहा पश्चात् कारणवश खुरजा चला गया। उस समय जैन समाजमें श्रीराणीवालों की कीर्ति दिगदिगन्त तक फैल रही थी। श्रापके यहां संस्कृत पढ़ानेका पूर्ण प्रवन्ध था। श्रीमान चण्डीप्रसादजी बहुत बड़े भारी बिद्वान् थे—आप ब्याकरण, न्याय तथा साहित्य के अपूर्व बिद्वान् थे।

श्रीमान् स्वर्गीय मेवारामजी साहव राणीवाले संस्कृत विद्याके अपूर्व प्रेमी थे। आपने ज्याकरणमें मध्यमा परोक्षा तक अध्ययन किया था। साहित्यमें भी आपकी अपूर्व गित थी। शास्त्र प्रवचनमें मुख्य थे। ज्याख्यानकला तो आपकी बहुन ही प्रसिद्ध थी। आपने कईवार आर्यसमाजके पण्डितोंके साथ शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की थी। आप छात्रों की उन्नतिमें सदेव प्रयतन शील रहते थे।

आपके चाचा श्रीश्रमृतलालजी धर्मशास्त्रके प्रखर विद्वान् थे। वह पद्मराजजी श्रापके ही चचेरे भाई थे जो कि हिन्दू महासभाके सेकेटरी थे।

खुरजामें एक ब्राह्मणों की भी संस्कृतपाठशाला थी जिसमें पं० जियालालजी अध्ययन कराते थे। उस समय वहाँ २०० छात्र संस्कृतका अध्ययन करते थे। छात्रों को सब प्रकारकी सुविधा थी।

इसी समय यहाँ एक नवीन जैन मन्दिर बना और उसकी प्रतिष्ठा बड़े समारोहके साथ हुई। प्रायः प्रसिद्ध प्रसिद्ध सभी पण्डित इसमें आये थे। १००००० जैनी भाई होंगे जिनका सत्कार सेठ मेवारामजीकी ओरसे हुआ था।

यहां पर मैं दो वर्ष पढ़ा। वनारस की प्रथम परीचा तथा न्यायमध्यमा का प्रथम खण्ड यहींसे पास किया। यद्यपि मुक्ते यहाँ सब प्रकार की सुविघा थी परन्तु फिर भी खुरजा छोड़ना पड़ा।

### शिखरजीके लिये ग्रस्थान

एक दिनकी बात है—मने एक ज्योतियीसे पृद्धा—'वतलाइये, मेंने न्याय मध्यमाक प्रथम खण्डमें परीक्षा दी है, पास हो जाऊंगा ?' ज्यातियाने वहा—'पास हो जाछोगे पर यह निश्चित है कि तुम वैशाख सुदी १३ के ९ वर्जेक बाद खुरजा नहीं रह सकोगे—चले जाछोगे।' मेंने कहा—'आपने कसे जान लिया?' 'ज्योतिविद्यासे जान लिया'...उन्होंने गवके साथ उत्तर दिया। 'म आपके निर्णयको मिथ्या कर दूंगा'...मेंने हँसते हुए कहा। 'कर देना'...यह कहकर ज्योतियाजां चले गये।

डस दिनसे मुक्ते निरन्तर यह चिन्ता रहने छनी कि वैशास सुदि १३ की कथाको मिथ्या करना है।

नैशाख सुदि १२ के दोपहरका समय था, छुछ छुछ ल् चल रही थी। सब स्रोर सन्नाटा था। मैं कमराके भीतर सो रहा था। अचानक वहुत ही भयानक स्वप्न स्राया। निद्रा भंग होते ही सनमें चिन्ता हुई कि यदि असमयमें मरण हो जावेगा तो शिखर जी की यात्रा रह जावेगी अतः शिखरजी स्ववस्य ही जाना चाहिये। छुछ देर बाद विचार स्राया कि कैसे जाऊं? गर्मीके दिन हैं, एकाकी जानेमें स्वनेक स्वापत्तियां हैं।

मैं भिचारमें मग्न ही था कि सेठ मेवारामजी आ गये। आपने सरल स्वभावसे पूछा--'चिन्तित क्यों हो ? कीन सी आपत्ति आ गई ? हमारे विद्यमान होते हुए चिन्ता करनेकी क्या आवश्यकता है ? हम सब प्रकारकी सहायता करनेको सन्नद्ध हैं।

मैंने कहा—'यह तो श्रापकी सज्जनता है, आपकी सहायता से ही तो हमारा संस्कृत विद्यामें प्रवेश हुआ तथा श्रन्य सब प्रकारके सुभाते प्राप्त हैं। परन्तु आज दोपहर बाद ऐसा स्वप्न श्राया कि उसका फल मैंने मृत्यु समभ रक्खा है। यतः पर्यायका कुछ भरोसा नहीं अतः मनमें यह भावना होती है कि एक बार गिरिराज-शिखरजी की वन्दना अवश्य कर आऊं। परन्तु एकाकी होनेसे भयभीत हूँ—कैसे जाऊं?'

श्रापने कहा—'चिन्ता मत करो, हम लोग शीत कालमें यात्राके निमित्त चलेंगे; पूर्वाकी सब यात्रा करेंगे, श्राप भी श्रानन्दसे सभी यात्रा करना; हमारे समागममें कष्ट न होगा।'

मैंने कहा — 'आपका कहना असरशः सत्य है परन्तु उतने दिनके अन्दर यदि मेरो आयु पूर्ण हो जावेगी तो मनकी बात मनमें ही रह जावेगी। किसो नीतिकारने कहा है कि—

काल करं सो त्राज कर त्राज करे सो त्रान्त । पलमें परलय होयगा वहुरि करेगा कन्त्र ॥'

श्रथवा यह भी उक्ति है कि—

'करले सो काम भजले सो राम।'

मुमे वहुत हो अधीरता हो रही है अतः में गिरिराजको जाऊंगा ही।

श्रीमान् सेठजी वोले—'हम तो आपके हितकी कहते हैं, गर्मीके दिन हैं, १८ मीलकी यात्रा कैसे करोगे ? मुक्ते आपके

#### मेरी जीवनगाथा

ऊर्प्रेंद्या आती है; आशा है, आप हमारी कथाको प्रमाणी-भूत करेंगे।'

मेंने कहा— 'आप श्रमुभवी पुरूप हैं, योग्य सम्मित आपकी हैं किन्तु मुक्ते यह विश्वास है कि जहांसे श्रमन्तानन्त मुनि निर्वाण लाभ कर चुके हैं, इस एक हुण्डावसर्पिणी कालको छोड़ कर अनन्त चतुर्विशति तीर्थंकरोंकी जो निश्चित निर्वाणभूमि हैं, तथा वर्तमान तेवीसवें तीर्थंकर श्री पाइवप्रमु जहांसे निर्वाण धामको प्राप्त हुए हैं श्रीर जिनके नामसे श्राज पर्वतकी प्रसिद्धि हो रही हैं उसी निर्दाजकी वन्द्रनाके भाव हमारे हुए हैं तो क्या इतना पुण्य संचय न हुआ होगा कि जिस दिन हमारी यात्रा होगी उसके पहले राजिको मेघराज छवा करेंगे ? मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि यात्राके ४ घंटा पहले श्रखंड जलधारा गिरेगी।'

श्री सेठजी हँस गये और हँसते हँसते बोजे—'अच्छा पानी वरसे तो हमें भी पत्र देना।' मेंने दृद्ताके साथ कहा—

'वरसे क्या ? वरसेगा हो। मुफे हड़ विश्वास है कि जिस गिरिर।ज की भक्ति पूर्वंक वन्द्रना करनेसे तिर्यगाति नरकगित मिट जाती है अर्थात् सम्यग्दर्शनका लाभ हो जाता है, क्यों कि सम्यग्दृष्टिके ही नरक और तिर्यगातिका वन्ध नहीं होता। फिर भला विचारिये कि जो वन्द्रना अनन्त संसारके कारण मिध्यात्व को भी ध्वस्त कर देती हैं यदि वह मेरी यात्राके लिये जल वरसा देवे तो कोन आश्चर्य है ?

श्री सेठजी पुनः हँस गये—'अच्छा।' इतनेमें ही वहां पर एक जैनी भाई जो कि पेड़ा श्रादि को फेरी द्वारा वेंच कर आजीविका करते थे, आये श्रीर वोले—'हम यात्रा को चलेंगे परन्तु रेल भाड़ा देना होगा।' मैंने कहा—'भाई! में तो छात्र हूं मेरे पास रेल भाड़ा नहीं है।' सेठजीने कहा—'इसकी चिन्ता मत

### शिखरजीके छिये प्रस्थान

1,

करो जितना रुपया आने जानेमें खर्च हो दुकान से ले लो ।

यह चर्चा होनेके वाद सेठजी तो दुकान पर चले गये। मैंने उस जैनी भाईसे कहा कि कल ९ बजे ही गाड़ी जाती है अतः मार्गके लिये कुछ मिठाई बना लो। 'श्रच्छा जाते हैं...'यह कह कर वह चला गया। प्रसन्नतासे रात वीती।

प्रातःकाल हमने श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शन पूजन कर भोजन किया श्रीर साढ़े श्राठ वजे दोनों स्टेशन पर पहुंच गये। इलाहावादका टिकिट खरीदा, गाड़ीमें बैठ गये श्रीर ९ वजे जव गाड़ी छूटने छगी तव याद आई कि ज्योतिपीने कहा था कि 'तुम वैशाख सुदि १३ को ६ वजेके वाद खुरजा न रह सकोगे तथा साथमें यह भी कहा था कि फिर खुर्जा नहीं श्राओगे।'

मनमें वड़ा हर्ष हुआ कि अब भी ऐसे ऐसे निमित्तज्ञानी हैं।

## मार्गमें गङ्गायमुनासंगम

दूसरे दिन इलाहाबाद पहुंच गये। स्टेशनसे तांगा कर जैन धर्मशाला पहुंचे। यहां पर बड़े बड़े जिनालय हैं जिनमें प्राचीन जिन बिम्ब भी हैं। यहांसे प्रश्नयबट देखनेके लिये किलेमें गये। किलेके अन्दर एक मकान हैं, उसमें एक कल्पित सूखा पेड़ बना रक्खा हैं, वह जो भा हो परन्तु हजारों यात्री उसके दर्शनार्थ जाते हैं। हम भी इस अभिप्राय से गये थे कि भगवान प्रादि-नाथने वट बुक्षके नीच देंगम्बरी दीन्ना धारण की थो।

यहांसे दो मीळ पर गंगा यमुनाका संगम देखने के लिये गये। यहां सहस्रों यात्री स्नानाथ आते हैं, सेंकड़ों पण्डों के स्थान किनारे पर हैं जो यात्रियों को अच्छा मुर्भाता देते हैं तथा उनसे द्रव्य भी उपार्जन करते हैं। वास्तवमें यही उनकी आर्जाविका है। तीर्थयात्रा धर्मसाधनका उत्तम निमित्त है परन्तु अव उन स्थाना पर आजीविका के निमित्त लोगोंने अनेक असत्य कल्पनाओं के द्वारा पुण्य संचय करनेका लेश भी नहीं रहने दिया है। कहीं नाई, कहीं पिण्ड सामग्रीवाले और कहीं टेक्स वसूल करनेवाले पण्डे ही नजर आते हैं। इन सबकी खीं चतान से वेचारे यात्रीगण दुखी हो जाते है। जो हो, भारतवर्षके जीवों में अब भी धर्मकी श्रद्धा निष्कपट हपसे विद्यमान है।

हमारा जो साथी था उसने कहा—'चलो हम तुम भी स्नान '

कर हों, मार्गकी थकावट मिट जायगी।' मैंने कहा—'श्रापकी इच्छा।' अन्तमें हम दोनोंने गङ्गास्नान किया। घाटके पण्डेके पास वस्नादि रख दिये। जव म्नान कर चुका तब पंडा महाराजने दिलाग मांगी। हमने कहा—'महाराज! हम तो जैनी हैं।' पंडाने डांट दिखाते हुए कहा कि 'क्या जैनी दान नहीं देते ?' मैंने कहा—'देते क्यों नहीं ? परन्तु आप ही वतलाइये—आपको कौन सा दान दिया जाय ? आप त्यागी तो हैं नहों जिससे कि पात्र दान दिया जावे। करुणा दानके पात्र मालूम नहीं होते क्यों कि आपके हारीरमें रईसोंका प्रत्यय होता है किर भी यदि श्राप नाराज होते हैं तो छोजिये यह एक रुपया है।' पण्डाने कहा— 'वात तो ठीक है परन्तु हमारा यही धंधा है तुम लोग खुश रहो, तुमने हमारे वचनको व्यर्थ नहीं जाने दिया। यदि तुमको दुख हो तो यह रुपया ले जाश्रो। यहां -) या ४) की कोई वात ही नहीं हैं। पनिपयाईमें चले जाते हैं।'

'नहीं, महाराज ! क्लेशकी कोई वात नहीं परन्तु यह आजीविका आप जैसे मनुष्योंको शोभाष्रद नहीं है। आगे आपकी इच्छा'...यह मैंने कहा।

पण्डाजी बोले—'भाई यह कलिकाल है, यहां तो यही कहावत चरिताथं होती है कि 'कुट देवी ऊँट पुजारी'

यहां जो दान देनेवाले आते हैं वे सात्त्रिकपृत्ति के तो त्याते नहीं। जो महापातकी होते हैं वे ही अपने पापको दूर करनेके लिये आते हैं। अब तुम्हों बताओ यदि हम उनका दान अंगीकार न करें तो उनके उद्धारका कोनसा मार्ग है ?'

'मैंने कहा—महाराज ! अब जाता हूँ. अपराध क्षमा करना।' पण्डा महाराज पुनः बोले—'अच्छा, अपराधकी कौनसी वात है ? संसारमें यही चलता है । जो श्रत्यन्त निर्मल परिगामी हैं उन्हें तीयों पर भटकनेकी श्रायस्यकता नहों । जिसके मल नहीं वह स्नान क्यों करे ? जिसने पाप नहीं किया वह क्यों किसीके श्राराधनमें श्रपना काल लगाये ? चृंकि भगवानको पतितपायन कहते हैं श्रतः जरा सोचों जिसने पाप ही नहीं किया वह पतितपायनके पास भक्ति श्रादि करनेकी चेष्टा क्यों करेगा ? तुम जो गिरिराजकी यात्राके लिये जा रहे हो सो इसी लिये न कि हमारे पातक दूर हों और आगामी कालमें सद्गति हो । कल्पना करो—यदि जैनियों में पापका परिणाम न होता तो ये भगवान् श्राह्मकी उपासना क्यों करते ? अतः वेटा ! तुम श्रामी वालक हो, किसीकी निन्दा मत करना, अपने धर्मको पालो, अपनी वृत्ति निर्मल करो, वही तुमको पार लगावेगी । हमारे सिद्धान्तमें भी कहा है—'ऋते शानान्त मुक्तिः'—ज्ञानके विना मुक्ति नहीं हो सकती फिर भी इस रांड़ आजीविकाके लिये वालमें नाना वेप करना पड़ते हैं । विशेष कुछ नहीं तुम जाओ, हम तुम्हें श्राशीवीद देते हैं तुम्हारी यात्रा सानन्द होगी।'

# दर्शन और परिक्रमा

हम दोनों वहांसे चले और सायंकालकी गाड़ी पर सवार होकर पटना—सुदर्शन सेठके निर्वाणस्थान पर पहुँच गये। धर्मशालामें ठहरे, प्रातःकाल स्नान कर श्री सुदर्शन निर्वाण क्षेत्रकी वन्दना की। मध्यान्हमें भोजनादिसे निष्ठत होकर गिरेटी के लिये चल दिया। बीचमें मधुपुर गाड़ो वदलते हुए गिरेटी पहुँचे। मन्दिरोंके दर्शन कर अपूर्व आनन्द पाया। यहां पर श्री किशोरी-लाल रामचन्द्र जी सरावगी वड़े सज्जन व्यक्ति हैं। यहांसे चल-कर बड़ाकर आये फिर श्री शिखरजी पहुँच गये।

श्री पारवंत्रभुकी निर्वाणभूमिका साधारण दर्शन तो गिरेटीसे ही हो गण था पर बड़ाकर पहुँ चने पर विशेष दर्शन होने लगा। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों त्यों स्पष्ट दर्शन होते जाते थे। श्री पार्श्वश्रभुके मन्दिर पर सर्व प्रथम दृष्टि पड़ती थी। चिरकी पहुँचने पर सानन्द दर्शन हुए और मनमें ऐसी उमंग आई कि यदि पंख होते तो उड़कर इसी क्षण प्रभुके दर्शन करते। चित्तमें यही भावना उत्पन्न हो रही थी कि कब प्रभुके चरणोंका स्पर्श करें। पैर उतावली के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक एक च्लण एक एक दिन सा प्रतीत होता था। अन्तमें मधुवन पहुँच गये, तेरापंथी धर्मशालामें स्त्राश्य लिया। प्रातःकाल शाचादि क्रियासे निवृत्त होकर श्री पार्श्वप्रभुके दर्शन कर परम आनन्दका अनुभव किया। वादमें वीसपन्थी कोठीके दर्शन कर स्थान पर आये स्त्रीर भोजनादिसे निवृत्त हो सो गये।

तीन वजे उठकर सामग्री तैयार की और वन्न प्रज्ञालन कर स्ट्रानेके लिये डाल दिये। सायंकाल भाजनीपरान्त वाहर-चयृतरांक ऊपर सामायिक किया करके सो गये। रात्रिक ९ वजेसे लेकर १० वजे तक अखण्ड वर्षा हुई। मन अछादसे भर गया और हम दोनों पादवंत्रभुके गुण गाने लगे। हृदयमें इस वातको हृद श्रद्धा हो गई कि 'अब तो पार्व प्रभुकी वन्दना सुख पूर्वक होगी। निद्रा नहीं आई, हम दोनों ही श्री पार्वके चरित्रकी चर्चा करते रहे। चर्चा करते करते ही एक वज गया उसी समय शोचादि कियासे निवृत्त होकर खच्छ वस्न पहिने और एक आदमी साथ लेकर श्रीगिरिराजकी वन्दनांके लिये प्रस्थान कर दिया। मार्गमें स्तुति पाठ किया।

स्तुतिपाठके अनन्तर में मन ही मन कहने लगा कि 'हे प्रभो ! यह हमारी वन्द्रना निर्विद्न हो जावे इसके उपलक्ष्यमें हम आपका पञ्चकल्याणक पाठ करेंगे। ऐसा सुनते हैं कि अधम जीवोंको वन्द्रना नहीं होती। यदि हमारी वन्द्रना नहीं हुई तो हम अधम पुरुपोंकी श्रेणीमें गिने जावेंगे; अतः हे प्रभो ! हम और कुछ नहीं मांगते केवल यही मांगते हैं कि आपके समरणप्रसाद्से हमारी यात्रा हो जावे, हे प्रभो ! आपकी महिमा अवर्णनीय है। यदि न हुई तो हमारा जीवन निष्फल है आशा है हमारी प्रार्थना विफल न जावेगी। प्रभो ! मेरी प्रार्थना पर प्रथम ध्यान दोजिये, में बड़े कप्टसे आया हूँ, इस भीपण गर्मीमें यात्राके लिये कौन आता है ? आपके जो अनन्य मक्त हैं वे ही इस भीपण समयमें आपके

गुणगान करते हुए गिरिराज पर आते हैं' इत्यादि—कहते कहते श्री कुन्धुनाथ स्वामीकी शिखर पर पहुँच गया। उसी समय आदमीने कहा कि सावधान हो जाओ श्रीकुन्धुनाथ स्वामीकी टॉक आ गई। दर्शन करो ओर मानवजन्मकी सफलताका लाभ ले।

हम दोनों ने बड़े ही उत्साह के साथ श्री कुन्धुनाथ स्वामीकी टोंक पर देव, शास्त्र, गुरुका पूजन किया और वहांसे अन्य टोंकोंकी वन्दना करते हुए श्री चन्द्रप्रभकी टोंक पर पहुँचे। अपूर्व दृश्य था, मन में आया कि धन्य है उन महानुभावों को जिन्होंने इन दुर्गम स्थानों से मोक्ष लाभ लिया।

श्री चन्द्रशभ खामीकी पूजन कर शेप तीर्थं करों की वन्द्रना करते हुए जलमन्द्रि आये। यहां बीचमें श्रीपाश्वंनाथ स्वामीकी प्रतिमा के जो कि श्वेताम्बर आम्नायके छानुकूळ थी—नेत्र आदि जड़े थे। वगळमें दो मन्द्रि छोर भी थे जिनमें दिगम्बर सम्प्रदायके छानुकूळ प्रतिविम्ब थे। वहांसे वन्द्रना कर श्रीपाश्वंनाथकी टोंकपर पहुँच गये। पहुँचते ही ऐसी मन्द्र मन्द्र सुगन्धित वायु आई कि मार्गका परिश्रम एकद्म चळा गया। आनन्द्से पूजा की प्रधात् मनमें अनेक विचार छाये परन्तु शक्तिकी दुर्वळतासे सब मनोरथ विफळ हुए।

वन्दना निर्विद्य होनेसे अनुपम आनन्द आया और मनमें जो यह भय था कि यदि वन्दना न हुई तो अधम पुरुपोंमें गणना की जावेगी वह मिट गया। फिर वहांसे चल कर ग्यारह वजे श्री मधुवनकी तेरापन्थो कोठीमें आगये। भूखकी वेदना व्याकुल कर रही थी, अतः शीघ ही भोजन बना कर सो गये।

यद्यपि थकान बहुत थी परन्तु वन्द्नाके अपूर्व लामके समक्ष उसकी स्मृति भूल गये। एक दिन आराम किया, फिर यह विचार हुआ कि परिक्रमा करना चाहिये. साथीने भी स्वीकार किया, एक खादमीको भी साथ लिया और प्रातःकाल होते होते तीनोंने परिक्रमाके लिये प्रस्थान कर दिया। दस मील चल कर भोजन बनाया, भोजनसे निवृत्त होकर फिर मार्ग चलने लगे. एक बंज नीमियाबाट पहुँच गये। यहां कुछ विश्राम कर फिर चलने लगे। डेढ़ मील चल कर मार्ग भूल गये, तृपाने बहुत सताया. जो आदमी साथ था उसे भी मार्गका पता नहीं था, बढ़े असमंजसमें पड़ गये। हे भगवन्! यह क्या छापत्ति आगई?

जेठका महीना, मध्याहका समय, मार्गका परिश्रम, नीरस भोजनका प्रभाव आदि कारणोंसे पिपासा बढ़ने लगी, कण्ठ सूखने लगा, वेचैनीसे चित्तमें अनेक प्रकारके विचार खाने लगे, कुछ स्थिर भाव नहीं रहा । प्रथम तो यह विचार छावा कि भवितव्य दुर्निवार है। कहां तो यह विचार था कि जिस प्रकार वन्द्रना निर्विदन समाप्त हो गई उसी प्रकार परिक्रमा भी निर्विदन समाप्त हो जायगी और इस तरह पूर्ण वन्दनाका जो फल है उसके हम पात्र हो जावेंगे पर स्त्रव तो यह विचार स्त्राता है कि वन्दनाका फल तो कालान्तरको गया इस समय यदि मरण हो गया तो नियम से नरकगित होगी। यहां यह कहावत हुई कि 'चौवे छव्वे वननेके लिये गये पर दुवे ही रह गये' अस्तु । फिर यह विचार आया कि श्रीपार्श्वप्रभु संसारके विष्नहर्ता हैं। रविवारके दिन अनेक प्राणी जिनप्रभुकी पूजा करते हैं और उससे उनके अनेक संकट स्वयमेव पलायमान हो जाते हैं। जब कि भगवान् पार्श्वनाथका यह विरद है तन हम यदि निष्कपट परिणामोंसे उनका स्मरण करेंगे तो क्या यह आपत्ति दूर न होगी ? यद्यपि निरीहवृत्तिसे ही भगवान्का स्मरण करना श्रेयोमार्गका साधक है। हमें पानीके छिये भक्ति करना उचित न था परन्तु क्या करें ? उस समय तो

हमें पानीकी प्राप्ति मुक्तिसे भी अधिक भान हो रही थी। अतः हमने स्वर्गीदि विषयक याचनात्रोंको तुच्छ समभ केवल यही याचना पार्श्वप्रमुसे की कि 'हे प्रभो ! मैं पिपासासे बहुत ही न्याकुल हूं, यह मेरी प्रार्थना सामान्य है। रत्नके वदले यदि कोई कांचका खण्ड मांगे तो देनेवालेको उसमें क्या क्षति ? हे प्रभो ! जब कि आपकी भक्तिसे वह निर्वाणपद मिलता है जहां कि यह कोई रोग ही नहीं है तब केवल पानी मांगनेवाले मनुष्यको पानी न मिले यह क्या न्याय है ? अथवा हे नाथ ! आप क्या करेंगे ? मैंने जन्मान्तरमें ऐसा ही कमें अर्जन किया होगा कि गिरिराजकी परिक्रमा कर तृपित हो प्राण त्यागूं। हे भगवन् ! यह भी वो त्रागम में लिखा है कि अतिशय विशुद्धितासे पाप प्रकृतिका संक्रमण हो जाता है। यदि घुणाक्षरन्यायसे मेरे भी इस समय वह हो जावे तो कौन आश्चर्यकी वात है ? देखो तो प्रभो ! यदि इस समय मेरी श्रपमृत्यु हो गई तो यह लाव्छन किसे लगेगा ? श्राखिर लोगसमुदाय यही तो कहेगा कि शिखरजीकी परिक्रमामें तीन आदमो पानीके विना प्राण विहीन हो गये। जहां अनन्त प्राणी निर्वाण लाभ कर चुके वहां किसी भी देवने इनकी सहायता न की। कदाचित् यह कही कि पञ्चमकालमें देव नहीं आते सो ठोक है कल्पवासी नहीं आते परन्तु व्यन्तरादिक तो सर्वत्र हें उन्होंने सहायता क्यों न की ? यह भी कहना कि जब पापकर्मका प्रवल उदय होता है तब कोई सहायक नहीं होता, बुद्धिमें नहीं छाता, क्यों कि हे पतितपावन ! यदि हमारे पापका प्रवल उदय होता तो इस भयंकर समयंमें ज्ञापकी यात्राके भाव न होते। हमने यह यात्रा किसी वांछासे भी नहीं की है केवल आपके गुण स्मरणके लिये ही की है। हां, मेरी यह भावना अवश्य थी कि एकवार आपकी यात्रा करके मनुष्यजन्म सफल करूं। मुझे सम्पत्तिकी इच्छा नहीं, क्योंकि मेरा कोई कुदुम्य नहीं है और न कोई पुत्रादि

की ही बांछा है क्योंकि मैंने बहुत समयसे ब्रह्मचर्यव्रत है रक्ला है न कोई अन्य वांछा ही मुझे हैं क्यों कि में जन्मसे ही अकि-ख्रित्कर हूं । यह सब होने पर भी में आज निःसहाय हो पानीके विना प्राण गमाता हूं। है प्रभो ! एक छोटा पानी मिल जावे यही विनय हैं । यदि पानीके विना प्राण चले गये तो कहां जाऊंगा इसका पता नहीं। यदि पिपासासे परलोक नहीं हुआ स्त्रीर जीवित वच गया तव जन्मभर आपका नाम तो न भूॡगा पर इतना स्मरण स्रवस्य रहेगा कि स्नापके दर्शनसे में पिपासाकुलित ही मधुवन आया था। ख्रवः हे दीनवन्धो ! कृपा की जिये जिससे कि पानीका कुण्ड मिल जावें इत्यादि विकल्गेंने श्रात्माकी दशा चिन्तातुर बना दी। वादमें यह विचार हुआ चलो, भाग्यमें जो वदा है वही होगा किर भी हे प्रभो । आपके निमित्तने क्या उपकार किया ? इतनेमें श्रन्तरात्मासे उत्तर मिला यह पार्यनाथ का दरवार हैं इसमें कष्ट होनेका विकल्प छोड़ो। जो वीचमें गली है उसीसे प्रस्थान करो अवश्य ही मनोभिलपितकी पूर्ति हो जावेगी।

हम तीनों एक फर्लांग चले होंगे कि सामने पानीसे लवालव भरा हुआ एक कुण्ड दिखाई पड़ा। देखकर हर्पका पारावार न रहा मानों अन्वेको नेत्र मिल गये हों या दिरद्रको निधि। एकदम तीनों आदमी कुण्डके तटपर वैठ गये। देखकर ही तृपाकी शान्ति हो गई। थोड़ी देर वाद जलपान किया फिर प्रभु पार्श्वके गुगा गान गाने लगे—'घन्य है प्रभु तेरी महिमा' जब कि आपकी महिमा प्राणियोंको संसार बन्धनसे मुक्त कर देती है तब उससे यह क्षुद्र वाधा मिट गई इसमें आश्चर्य ही क्या है ? परन्तु महाराज! हम मोही जीव संसारको वाधाओं के सहनेमें असमये हैं अतः इन क्षुद्र कार्योंकी पूर्तिमें ही भक्तिके अचिन्तय प्रभावको खो देते हैं। आपका तो यहां तक उपदेश है कि यदि मोक्षकी कामना है तो मेरी भक्ति की भी उपेचा कर दो क्योंकि वह संसार वन्धनका कारण है। जो कार्य निष्काम किया जाता है वही वन्धनसे मुक्त करनेवाला है। जो भी कार्य करो उसमें कर्तृत्व बुद्धिको त्यागो.... इत्यादि चिन्तना करते करते बहुत समय वीत गया।

साथके आद्मीने कहा—'शीव्रता करो श्रभी मधुवन यहांसे चार मील है।'हमने कहा—'जिस प्रभुने इस भयानक अटवीमें जलकुण्ड का दर्शन कराया वही श्रव मधुवन पहुँ चावेगा। अव हम तो श्रानन्द से वियाद कर जब पार्श्वप्रभुकी माला जप चुकेंगे तब चलेंगे।' श्रादमी वोला—'हठ मत करो अगम्य अरण्य है, इसमें भयानक हिंसक पशुश्रोंकी बहुलता है अतः दिनमें ही यहांसे चला जाना अच्छा है।'हमने एक न सुनी और श्रानन्दसे कुण्डके किनारे आराम में तीन घण्टे विता दिये। पश्रात् भोजन कर श्री णमोकार मन्त्रकी माला फेरी। दिन अस्त हो गया। तीनों श्रादमी वहांसे मधुवनको चल दिये और डेढ़ घंटेमें मधुवन पहुँ च गये। चार मील मार्ग डेढ़ घंटेमें कैसे तय होगया यह नहीं कह सकते। यह क्षेत्रका श्रातश्रय था, हमको तो उस दिनसे धर्ममें ऐसी श्रद्धा हो गई जो कि बड़े बड़े उपदेशों और शास्त्रोंसे भी बहु परिश्रम साध्य थी।

आत्माकी श्रचिन्त्य मिहमा है, यह मिथ्यात्वके द्वारा प्रकट नहीं हो पाती। यदि एक मिथ्याभाव चला जावे तो आत्मामें आज ही वह स्फूर्ति श्रा जावे जो अनन्त संसारके वन्धनको क्षणमात्रमें ध्वस्त कर देवे परन्तु चूंकि अनादि कालसे अनात्मीय पदार्थों में इसकी आत्मीय बुद्धि हो रही है अतः श्रापापरका विवेक नहीं हो पाता। इस श्कार इस मिथ्यादर्शनके प्रभावसे जीवकी अनादि दुर्दशा हो रही है। अस्तु, सुखपूर्वक वन्दना श्रीर परिक्रमा कर हम वहुत ही कृतकृत्य हुए। मनमें यह निश्चय किया कि एकवार फिर पारवंप्रभुके निर्वाण क्षेत्रकी वन्दना करूंगा।

मंने प्रायः बहुतसे सिद्ध क्षेत्रोंकी वन्द्रना की है परन्तु परिणामों की जो निर्मेछता यहां हुई उसकी उपमा अन्यत्र नहीं मिछती। यह सत्र उहापोह होनेके बाद सो गये और प्रातःकाल प्रभु पार्श्वनाथके दर्शन पूजन कर गिरेटीको प्रस्थान कर दिया। बहांसे रेछमें बैठकर में मऊ चला गया खाँर साथी खुरजा को। श्री शिखरजीकी मेरी यह यात्रा सम्यत् १९५९ में हुई थो।

# श्री दुलार झा

मऊसे श्री वाईजीके यहां सिमरा पहुंच गया। वाईजीने कहा—'वेटा! कहांसे आये?' मैंने कहा—'खुरजासे श्री गिरिराज की वन्दनाको गया था वहांसे आरहा हूं।' उन्होंने कहा—'वड़ा अच्छा किया, अब कुछ दिन यहीं रहो और शास्त्रस्वाध्याय करो।' मैंने डेढ़ मास सिमरामें विताया।

अनन्तर यह सुना कि टोकमगढ़में मैथिल देशके वड़े भारी विद्वान् दुलार भा राजाके यहां प्रमुख विद्वान् हैं और न्याय शास्त्रके अपूर्व विद्वान् हैं। मैं उनके पास चला गया और टीकमगढ़में श्री नन्दिकशोर जी वैद्यके यहां भोजन करने लगा। उस समय वहां त्राह्मण विद्वानोंका बड़ा भारी समागम था।

दुलार भा वहुत हो व्युत्पन्न और प्रतिभाशाली विद्वान् थे। न्यायमें तो उनके सदृश विद्वान भारतवर्षमें दो या तीन ही निकलेंगे। उन्होंने लगातार पश्चीस वर्ष तक नवद्वीप (निद्या-शान्तिपुर) में न्यायशास्त्रका अध्ययन किया था। उनके समक्ष शास्त्रार्थमें अच्छे अच्छे विद्वान् परास्त हो जाते थे।

में एक दिन उनके पास गया और उनसे वोला कि महाराज ! मैं आपसे न्यायशास्त्र पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने 'पूछा—क्या पढ़े हो ?' मेंने कहा-'काशीकी मध्यमाका प्रथमखण्ड न्यायका पहा हूँ ओर उसमें उत्तीर्ण भी हो गया हूँ।' उन्होंने कहा—'अच्छा, व्यधि-करणधर्मावच्छित्राभाव प्रन्थ छाओ।' मैंने क्हा-'महाराज! मैं तो नाम सुनकर ही घवड़ा गया हूँ प्रध्ययन तो दूर रहा।' वे बोले 'चिन्ता मत करो हम तुम्हें अनायास पढ़ो देवेंगे।'

दूसरे दिनसे उनके पास मेंने मुक्तावली, पञ्चलक्षणी, व्यधिकरणादि बन्धोंका श्रध्ययन किया उनकी मेरे ऊपर बहुत श्रमुकम्पा थी परन्तु उनके एक व्यवहारसे मेरी उनमें अरुचि हो गई। चूंकि वे मंथिल थे अतः विल प्रथाके पोपक थे—देवीको वकरा चढ़ानेका पोपण करते थे। मैंने कहा—'जीवंकि रहा करना ही तो धर्म है। जहां जीव घातमें धर्म माना जावे वहां जितनी भी वाह्य क्रियाएं हैं सब विकल हैं। घर्म तो वह पदार्थ हैं जिसके द्वारा यह प्राणी संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता है। जहां प्राणीका वध धर्म बताया जावे वहां दयाका श्रमाव निश्चित है, जहां दयाका श्रमाव है वहां घर्मका ग्रंश नहीं, जहां धर्म नहीं वहां संसारसे मुक्ति नहीं अतः महाराज ! आप इतने विद्वान् होकर भी इन असत् कर्मोंकी पुष्टि करते हैं—यह सवथा अनुचित हे।'

महाराज वोले—'वेटा! तुमने अभी वेदादि शास्त्रोंको नहीं देखा इससे तुम्हारी वुद्धि विकाससे रहित है जिस दिन तुम विद्वान् हो जाओगे उस दिन आपसे श्राप इस विलिप्रथाके पोपक हो जाओगे। देखो शास्त्रोंमें ही लिखा है--

> 'यज्ञार्ये पशवः सृष्टा यज्ञार्ये पशुघातनम् । अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥'

इत्यादि वहुतसे प्रमाण हैं, तुम न्यर्थ शंका मत करो।' मैंने कहा —'महाराज ! शास्त्रकी कथा छोड़िये परन्तु अनुभव

से बताइये, यदि मैं एक सुई श्रापके अंगमें छेटूं तो आपको क्या दशा होगी ? जरा उसका अनुभव की जिये पश्चात् विल प्रधाकी पुष्टि की जिये । चूं कि संसार भोटा है अतः लोगोंने उसकी वंचनाके लिये ऐसे ऐसे समर्थक वाक्यों द्वारा अनर्थकारी-पापपोषक शास्त्रोंकी रचना की है। छोगोंका यह प्रयत्न केवल अपनी आजी-विका सिद्ध करनेके लिये रहा है। देखिये उन्हीं शास्त्रोंमें यह वाक्य भी तो मिलता है 'मा हिंस्यात् सर्वभूतानि' क्या 'सर्व'के अन्दर चकरा नहीं आता! इस संसारमें अनादिकालसे अनेक प्रकारके दुःख भोगते भोगते वड़ी दुर्लभतासे यह मनुष्य जन्म प्राप्त हो सका है। इसे यों ही हिंसादि कार्यों में लगा दना आप जंसे महान विद्वान्को क्या उचित है ? मैं तो आपके सामने तुच्छ बुद्धिवाला चालक हूं। आप हो के प्रसाद्से मेरी न्यायश। समें पढ़नेकी रुचि और आपकी पाठनशैलीको देखकर आपमें मेरो ऋत्यन्त श्रद्धा हो गई परन्तु आपकी प्रवृत्ति देख मेरा हृद्य किन्वत हो उठता है और हृदयमें यह भाव त्राता है कि मूर्ख रहना अच्छा किन्तु हिंसाको पुष्ट करनेवाले अध्यापकसे विद्यार्जन करना उत्कृष्ट नहीं। यद्यपि विद्याका अर्जन करना श्रेष्ठ है क्योंकि विद्याके द्वारा ही ज्ञानका लाभ होता है और ज्ञानसे ही सब पदार्थीका परिचय होता है—यह सब कुछ है परन्तु आपको श्रद्धा देख आपमें मेरी श्रद्धा नहीं रही। आप इन वाक्यों को श्रवणकर मेरे प्रति कृपित होंने पर कुपित होनेकी बात नहीं। आप मेरे विद्या गुरु हैं स्रापके द्वारा मेरा उपकार हुआ है। मेरा कर्तव्य है कि में आपकी विपरीत श्रद्धाको पलट टूं, यद्यपि मेरे पास वह तर्क व प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा त्रापको यथार्थ उत्तर दे सकू परन्तु मेरी श्रद्धा इतनी सरल और विशुद्ध है कि हिंसा द्वारा कालत्रयमें भी धर्म नहीं हो सकता । आप हिंसा विधायक आगामोंको एकवार आतमारी में ही रहने दीजिये और अपने अन्तर्तत हृद्य से

परामर्श की जिये कि हिंसा और श्रहिंसामेंसे संसार वन्धनकी छेदन करने की शक्ति किसमें हैं ? जो श्रापका हदय माने उसी पर श्रद्धा रिखये शिद्धित श्रद्धाको हटाईये।'

महाराज वृद्ध थे, बोर्ल 'बेटा! तुम ठीक कहते हो परन्तु हमारी जो श्रद्धा है वह छल परम्परास चली श्रा रही हैं इसके सिवाय हमारे यहां यह व्यवहार भी चला आता है कि नव-दुर्गीमें बिलप्रदान करना। इन दानोंके साथ आगम भी मिलता है अतः इसे हम एकदम त्याग देवें यह कठिन है। तुम्हारी बातको हम श्राद्रकी दृष्टिसे देखते हैं—इतना ही बहुत समझो। तुम्हें उचित तो यह था कि अध्ययन करते, इस व्यर्थके विवादमें न पड़ते।'

मैंने कहा—'महाराज! यह विवाद क्यर्थ नहीं। छाखिर, पटन पाटनका यही तो प्रयोजन है कि हिताहितको पहिचानना, यदि यह न पहिचान सके तो पदनेसे क्या लाभ ? उदर पोपणके छिये विद्याक्त अजन नहीं, वह तो काक मार्जार आदि भी कर लेते हैं। मनुष्य जन्म पाकर यदि उसका प्रयोजन उदर पोपण तक ही सीमित रक्खा तो आप ही वतलाइये उसकी विशोपता क्या रही ? मनुष्य जन्म ता मोक्षका साधक है उसके द्वारा इन हिंसादि कार्योका पोपण करना कहांका न्याय है ?

वहुत कुछ वात हुई पर उनका प्रभाव न हमपर पड़ा छोर न हमारा प्रभाव उनपर पड़ा। अन्तमें मेंने यही निश्चय किया कि यहांसे अन्यत्र चला जाना ही उत्तम है। वश, क्या था? वहांसे चलकर सिमरा चला आया।

#### रेध

### पं० ठाकुरदासजी .

सम्वत् १९६० की बात हैं। वाईजीसे आज्ञा लेकर श्रीमान् पं० ठाकुरदासजीके यहां हरिपुर चला गया। यह श्राम इलाहाबादसे पूर्व झूसीसे पन्द्रह मील पर हं डिया तहसीलमें है। पण्डितजी का मेरे ऊपर अति रनेह था अतः आनन्दसे श्रमेयकमलमार्तण्ड पढ़ने लगा। सिद्धान्तकौ मुदी का भी कुछ अंश पढ़ा था। पण्डितजी इसी समय योगवाशिष्ठकी हिन्दी टीका करते थे मैंने भी कुछ उसे पढ़ा, वेदान्त विषयक चर्चा उसमें थी।

एक जज साहव थे जो कि संसारसे विरक्त थे उन्होंने हृषीकेश में एक आश्रम वनवाया जिसमें एक छाख रूपया छगाया। एकान्त में धर्मसाधनकी रुचि रखनेवाछोंको वहां आश्रय मिछता था। पं० ठाकुरदासजीका उक्त जज साहवसे वहुत स्नेह था।

पिण्डितजीके घर पर में तीन या चार मास रहा। एक दिन पिण्डितजीने कहा—हाथसे भोजन मत वनाया करो, तुम्हारी माँ वना देंगी।

माँजीने भी कहा—वेटा ! क्यों कष्ट उठाते हो ? हमारे यहां भोजन कर लिया करो । मैंने कहा—माँजी ठीक है परन्तु श्रापके यहां न तो पानी छाना जाता है श्रोर न डीमरके जलका परहेज ही है साथ ही हमें शामको भोजन न मिल संकगा। मॉर्जाने बड़े प्रेमसे उत्तर दिया—जिसप्रकार तुम कहांगे उसी प्रकार भोजन चना दृंगी और हम लोग भी रात्रिका भोजन शामको ही कर लिया करेंगे अतः तुम्हें शामका भोजन मिलनेमें कठिनाई न होगी। लाचार, मैंने उनके यहां भोजन करना म्बीकार कर लिया।

एक दिनकी बात है—पण्डितजीका एक शिष्य भक्ष पीता था, इसने मुक्तसे कहा कि महादेवजीक साक्षात दर्शन करना हो तो तुम भी एक गोली खा लो। में इसकी बातोंमें छा गया। वह बोला कि भागका नशा आनेके बाद ही महादेवजीका साक्षात् दर्शन होने लगेगा। मेंने विचार किया कि मुझे भी श्रीजिनेन्द्रदेवक साक्षात् दर्शन होने लगेंगे एसा विचार कर मैंने भांगकी एक गोली खा ली।

एक घण्टा बाद जब भांगका नशा आ गया तब पुस्तक लेकर पण्डितजीके पासपढनेके लिय गया। वहां जाकर पण्डितजीसे बो अ 'महाराज! खाज तो पढ़नेको चित्त नहीं चाहता,सोना मांगता हूं।' पण्डितजी महाराजने ऐसे असमंजस बचन सुन कर निश्चय कर लिया कि खाज यह भी उस भँगेड़ोके चकररम आ गया हूं। उन्होंने कहा—'सो जाखो।' मैंने कहा—'खरु छा जाता हूँ. सोनेकी चेष्टा कहंगा।'

जाकर खाटपर लेट गया। पण्डितजीने माँजीसे कहा— 'देखो, आज इसने भंग पी छो हैं अतः इसे दहां और चटाई खिला दो ' मैंने उस नशाकी दशामें भी विचार किया कि मैं तो रात्रिके समय पानीके सिवाय कुछ लेता नहीं पर ख्राज प्रांतज्ञा भंग होती दिखती है। उक्त विचार मनमें ख्राया था कि पण्डितजी महाराज दही और खटाई लेकर पहुँच गये तथा कहने लगे—'लो, यह खटाई व दही खालो, तुम्हारा नशा उतर जावेगा।' मेंने कहा— 'महाराज! मैं तो रात्रिके समय पानीके सिवाय कुछ भी नहीं लेता, यह दही-खटाई कैसे ले खूं ?'पण्डितजीने डांटते हुए कहा— 'भंग पीनेको जैनी न थे।' मैंने कहा—'महाराज मैं शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता, कृपा कर मुझे शयन करने दीजिये।' पण्डितजी विवश होकर चले गये, मैं पछताता हुआ पड़ा रहा—बड़ी गलती की जो भंग पीकर पण्डितजीकी अविनय की। किसी तरह रात्रि वीत गई प्रातःकाल सोकर उठा। पण्डितजीके चरणोंमें पड़ गया और बड़े दु:खके साथ कहा कि महाराज! मुझसे बड़ी गलती हुई।

### जैनत्वका अपमान

वहांपर कुछ दिन रहकर सम्वत् १९६१ में वनारस चला गया, यहांपर धर्मशालमें ठहरा। विना कार्यके कुछ उपयोग स्थिर नहीं रख सका—यों ही भ्रमण करता रहा। कभी गङ्गाके किनारे चला जाता था छोर कभी मन्दाकिनी (मेंदागिनी)। परन्तु फिर भी चित्तको शान्ति नहीं मिलती थी।

उस समय क्वीन्स कालेजमें न्यायके मुख्य अध्यापक जीवनाथ मिश्र थे। वहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान् थे। छापकी शिष्य मण्डलीमें अनेक शिष्य प्रखर वुद्धिके धारक थे। एक दिन में उनके निवास स्थानपर गया और प्रणाम कर महाराजसे निवे-दन किया कि महाराज! मुझे न्यायशास्त्र पढ़ना है यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके वताये हुए समयसे आपके पास आया करूं। मैंने एक रुपया भी उनके चरणोंमें भेंट किया।

पण्डितजीने पूछा-'कौन त्राह्मण हो ?' सुनते ही अन्तरङ्गमें चोट पहुँची। मनमें आया—'हे प्रभो! यह कहांकी आपत्ति आगई ?' अवाक् रह गया, कुछ उत्तर नहीं सूझा। अन्तमें निर्भीक होकर कहा—'महाराज! में त्राह्मण नहीं हूं और न क्षत्रिय हूं. वैश्य हूं, यद्यपि मेरा कौलिक मत श्रीरामका उपासक था—सृष्टिकर्ता परमात्मा में मेरे वंशके लोगोंकी श्रद्धा थी और आजतक चली भी आ रही है परन्तु मेरे पिताकी श्रद्धा जैनधर्ममें दृढ़ हो गई तथा मेरा विश्वास भी जैनधर्ममें दृढ़ हो गया। अव आपकी जो इच्छा हो सो की जिये।'

श्रीमान् नैयायिकजी एकदम आवेगमें आगये और रुपया फेंकते हुए वोले—'चले जाओ, हम नास्तिक लोगोंको नहीं पढ़ाते। तुम लोग ईश्वरको नहीं मानते हो और न वेदमें ही तुम लोगोंकी श्रद्धा है। तुम्हारे साथ सम्भापण करना भी प्रायश्चितका कारण है, जान्नो यहां से।'

मेंने कहा—'महाराज! इतना कुपित होनेकी बात नहीं। आखिर हम भी तो मनुष्य हैं, इतना आवेग क्यों? आप तो विद्वान हैं साथ ही प्रथम श्रेणीके माननीय विद्वानों में मुख्यतम हैं। आप ही इसका निर्णय की जिये—जब कि सृष्टिकर्ता ईश्वर है तब उसने हो तो हमको बनाया है तथा हमारी जो श्रद्धा है उसका भी निमित्त कारण वही है। कार्यान्तर्गत हमारी श्रद्धा भी तो एक कार्य है। जब कार्यमात्रके प्रति ईश्वर निमित्त कारण है तब आप हमको क्यों धूसते हो? ईश्वरके प्रति कुपित होना चाहिये। आखिर उसने ही तो अपने विरुद्ध पुरुपोंकी सृष्टि की हे या फिर यों कहिये कि हम जैनों को छोड़कर अन्यका कर्ता है और यथार्थ में यदि ऐसा है तो कार्यत्व हेतु व्यभिचारी हुआ। यदि मेरा कहना सत्य है तो आपका हम पर कुपित होना न्यायसंगत नहीं।'

श्री नैयायिक जी महाराज वोले—'शास्त्रार्थ करने आये हो ?' भेंने कहा—'महाराज ! यदि शास्त्रार्थ करने योग्य पाण्डित्य होता तो आपके सामने शिष्य वननेकी चेष्टा ही क्यों करता ? खेदके साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे महापुरुष भी ऐसे ऐसे शब्दोंका प्रयोग करते हैं जो साधारण पुरुषके लिये भी सर्वथा ष्यस्ंगत हैं। वही मनुष्यता आदरणीय होती है जिसमें शान्ति-मार्गकी फ्रवहेलना न हो। ष्राप तर्कशास्त्रमें अहितीय विहान हैं फिर मेरे साथ इतना निष्ठुर व्यवहार क्यों करते हैं ?'

नेयायिकजी तेवरी चहाते हुए वोले—'तुम बड़े धीठ हो, जो छुछ भी भाषण करते हो उसमें ईड्वर्क छास्तित्वका लोष कर एक नास्तिक मतकी हो पुष्टि करते हो। मेंने ठींक ही तो कहा है कि तुम नास्तिक हो—वेद-निन्दक हो, तुमको बिद्या पढ़ाना सपको दुग्ध और मिश्री खिलानेके सहग्र होगा। गुट़ छोर दुग्ध पिलानेसे क्या सप निर्विश हो सकता है ? तुम जैसे हठमाही मनुष्योंको न्याय।वद्याका पण्डित बनाना नास्तिकमतकी पुष्टि करना है। जानते हो—ईइवरकी महिमा अचिन्त्य ह उसीके प्रभावसे यह सब व्यवहार चल रहा है। यदि यह न होता तो छाज संसारमें नास्तिक मतकी ही प्रभुता हो जाती।'

नैयायिकजो यह कह कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, डेक्स पर हाथ पटकते हुए जोरसे वोले—'हमारे स्थानसे निकल जास्रो।'

मेंने कहा—'महाराज! श्राखिर, जब श्रापको मुझसे संभापण करनेकी इच्छा नहीं तब अगत्या जाना ही श्रेयकर होगा। किन्तु खेद होता है कि आप अद्वितीय तार्किक बिद्रान् हो कर भी मेरे साथ ऐसा ज्यवहार करते हैं। मेरी समझमें तो यही आता है कि आप स्वयं ईश्वरको नहीं मानते और हमसे कहते हो कि तुम नास्तिक हो! जब कि ईश्वरकी इच्छाके विना कोई कार्य नहीं होता तब हम 'क्या ईश्वरकी इच्छाके विना ही हो गये? नहीं हुए, तब श्राप जाकर ईश्वरसे मग़ड़ा करो कि आपने ऐसे ऐसे नास्तिक क्यों बनाये जो कि आपका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। श्राप मुक्ससे वहते हैं कि चूंक तुम वेद-निन्दक हो

द्यतः नास्तिक हो परन्तु अन्तर दृष्टिसे परामर्श करने पर मारहम हो सकता है कि हम वेदके निन्दक हैं या द्याप ? वेदमें लिखा है—'मा हिंस्यात्सर्गम्तानि' द्यार्थात् यावन्तः प्राणिनः सन्ति ते न हिंस्याः—जितने प्राणी हैं वे अहिंस्य हैं। द्यव आप ही बतलाइये कि जो मत्स्य मांसादिका मक्षण करें, देवताको वलिप्रदान करें और श्राद्धमें पितृतृप्तिके लिये मांस पिण्डका दान करें वे वेदको न माननेवाले हैं या हम लोग जो कि जलादि जीवोंको भी रक्षा करनेकी चेष्टा करते हैं ? ईश्वरकी सृष्टिमें सभी जीव हैं तब आपको क्या द्यधिकार है कि सृष्टिकर्ताको रची हुई सृष्टिका घात करें और ऐसे ऐसे निम्नाङ्कित वाक्य वेदमें प्रक्षिश कर जगत्को असन्मार्गमें प्रवृत्त करें—

'यज्ञार्थं पश्चः सृष्टा यज्ञार्थं पशुघातनम् । स्रतस्त्वां घातियण्यामि तस्माद्यज्ञे वधौऽवधः ॥'

श्रौर इस 'मा हिंस्यात् सर्वभूतानि' वाक्यको अपनी इन्द्रिय-तृप्तिके लिये अपवाद वाक्य कहें ? खेदके साथ कहना पड़ता है कि आप स्त्रयं तो वेदको मानते नहीं और हमपर छाञ्छन देते हैं कि जैन छोग वेदके निन्दक हैं।'

पण्डितजी फिर बोले—'आज कैसे नादानके साथ संभाषण करनेका अवसर आया ? क्यों जी तुमसे कह दिया न कि यहांसे घले जाओ, तुम महान् असभ्य हो, आज तक तुममें भाषण करने की भी योग्यता न आई, किन प्रामीण मनुष्योंके साथ तुम्हारा सम्पर्क रहा ? अब यदि बहुत वकमक करोगे तो कान पकड़ कर बाहर निकाल दिये जाओगे।'

जब पण्डितजी महाराज यह शब्द कह चुके तब मैंने कहा — 'महाराज! आप कहते हैं कि तुम बड़े श्रसभ्य हो, श्रामीण हो,शरारत करते हो, निकाल दिये जाओगे। महाराज ! में तो आपके पास इस श्रभिप्रायसे आया था कि दूसरे ही दिन स्वःकालसे न्यायशान्त्रका अध्ययन करूंगा पर फल यह हुआ कि कान पकड़ने तककी नीवत आ गई। अपराध क्षमा हो, आप ही चताइये कि श्रसम्य किसे कहते हैं ? और महाराज ! क्या यह न्याप्ति है कि जो जो त्राम-वासी हों वे वे असभ्य ही हों छोंर जो नगरनिवासी हों वे वे सभ्य ही हो ऐसा कुछ नियम तो नहीं जान पड़ता प्रान्यया इस बनारस नगरमें जो कि भारतवर्षमें संस्कृत भाषके विद्वानीका प्रमुख केन्द्र है गुण्डावज नहीं होना चाहिये था और यहांपर जो वाहरसे ब्रामनिवासी बड़े बड़े धुरन्धर विद्वान् काशीवास करनेके लिये आते हैं उन्हें सभव कोटिम नहीं छाना चाहिये था। साथ ही महाराज ! आप भी तो श्रामनिवासी ही होंगे। तथा ऋपा कर यह तो समझा दीजिये कि सभ्यका क्या लक्षण है ? केवल विद्याका पाण्डित्य ही तो सम्यताका नियामक नहीं है साथमें सदाचारादि गुरा भी तो होना चाहिये। मैं तो वारम्बार नत मस्तक होकर आपके साथ च्यवहार कर रहा हूँ घाँर छाप मेरे लिये उसी नास्तिक शब्दका प्रयोग कर रहे हैं ! महाराज ! संसारमें उसीका मनुष्य जन्म प्रशंसनीय है जो राग द्वेपसे परे हो। जिसके राग द्वेपकी कलुपता है वह चाहे वृहस्पतितुल्य भी विद्वान् क्यों न हो ईश्व-राज्ञाके प्रतिकृत होनेसे अधोमार्गको ही जानेवाला है। आपकी मान्यताके अनुसार ईश्वर चाहे जो हो परन्तु उसकी यह आज़ा कदापि नहीं हो सकती कि किसी प्राणीके चित्तको खेद पहुँचाओ। **घ्यन्यकी कथा छोडो नीतिकारका भी कहना है कि**—

> 'श्रयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।'

परन्तु आपने मेरे साथ ऐसे मधुर शन्दोंमें न्यवहार किया कि मेरी आत्मा जानती है। मेरा तो निजी विश्वास है कि सम्य वही है जो ग्रपने हृदयको पाप पङ्कसे ग्रालित रक्खे, ग्रात्महितमें प्रवृत्ति करे । केवल शास्त्रका अध्ययन संसार वन्धनसे मुक्त करनेका मार्ग नहीं । तोता राम राम उच्चारण करता है परन्तु रामके मर्मसे ग्रानभिज्ञ ही रहता है । इसी तरह बहुत शास्त्रोंका वोध होनेपर भी जिसने अपने हृदयको निर्मल नहीं वनाया उससे जगत्का क्या उपकार होगा ? उपकार तो दूर रहा अनुपकार ही होगा । किसी नीतिकारने ठीक ही कहा है—

'विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेपां परिपीडनाय । खलस्य, साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रत्त्र्णाय ॥'

यद्यपि में आपके समक्ष बोलनेमें असमर्थ हूँ क्योंकि आप विद्वान् हैं, राजमान्य हैं, ब्राह्मण हैं तथा उस देशके हैं जहां प्राम प्राममें विद्वान् हैं फिर भी प्रार्थना करता हूँ कि आप शयन समय विचार कीजियेगा कि मनुब्यके साथ ऐसा अनुचित व्यवहार करना क्या सभ्यताके अनुकूछ था। समयकी बलवत्ता है कि जिस धर्मके प्रवर्तक वीतराग सर्वज्ञ थे और जिस नगरीमें श्री पार्श्वनाथ तीर्थं-करका जन्म हुआ था आज उसी नगरीमें जैनधर्मके माननेवालोंका इतना तिरस्कार।

उनके साथ कहां तक वातचीत हुई लिखना देकार है। श्रन्तमें उन्होंने यही उत्तर दिया कि यहांसे चले जाओ इसीमें तुम्हारों मलाई है। मैं चुपचाप वहांसे चल दिया और मार्गमें भाग्यकी निन्दा तथा पब्चम कालके दुष्प्रभावकी महिमाका स्मरण करता हुआ श्री मन्दाकिनी आकर कोठरीमें कृदन करने लगा पर सुननेवाला कीन था?

## गुरुदेवकी खोजमें

सायंकालका समय था, कुछ जलपान किया अनन्तर श्री पार्चनाथ स्वामीके मन्दिरमें जाकर सायंकालकी वन्दनासे निवृत्त हो कोठरोमें आकर सो गया। सो तो गया पर निद्राका अंश भी नहीं। सामने वहीं नैयायिकजी महाराजके स्थानका दृश्य अन्धकार होते हुए भी दृश्य हो रहा था। नाना विकल्गेंकी लहरी मनमें आती थी और विलय जाती थी।

मनमें श्राता—िक है प्रभो ! यह वही वाराणकी है जहां आपके गभें में आने पहले छह मास पर्यन्त तीनों समय अविरस्ट रत्नधारा वरसती थी और जिसकी संख्या प्रतिदिन साहे दस करोड़ होती थी। इस तरह छह मास गभें से प्राक् और नो मास जब तक आप गभें रहते थे इसी प्रकार रत्नधारा वरसती थी। आज उसी नगरीमें श्रापके सिद्धान्त पथपर चस्नेवालोंपर यह वाग्वज्-वर्षा हो रही है। हे प्रभो ! क्या करें ? कहां जावें ? कोई उपाय नहीं सूझता। क्या आपको जन्म नगरीसे में विकस्ट मनोरथ ही देशको चस्रा जाऊ ? इस तरहके विचार करते क्रते कुछ निद्रा आगई। स्वप्नमें क्या देखता हूँ कि—

एक सुन्दर मनुष्य सामने खड़ा है, कहता है—'क्यों भाई! उदास क्यों हो ?' मैंने कहा—'आपको क्या प्रयोजन ? न छापसे

हमारा परिचय है और न श्रापसे हम कुछ कहते हैं, फिर तुमने कैसे जान लिया कि मैं उदासीन हूँ ?' उस भले आदमीने कहा कि 'तुम्हारा मुख वैवर्ण्य तुम्हारे शोकको कह रहा है।' मैंने उसे इप्ट समझकर नैयायिक महाराजकी पूरी कथा सुना दी। उसने सुनकर कहा-'रोनेसे किसी कार्यकी सिद्धि नहीं होती। पुरुषार्थ करनेसे मोक्षलाभ हो जाता है फिर विद्याका लाभ कौनसी भारी बात है। मैंने कहा-'हमारी परिस्थित ऐसी नहीं कि हम कुछ कर सकें।' श्रागन्तुक महाशयने सान्त्वना देते हुए कहा- 'चिन्ता मत करो, पुरुपार्थ करो, सब कुछ होगा। दुःख करनेसे पाप ही का वन्ध होगा और पुरुषार्थं करनेसे अभीष्ट फलकी सिद्धि होगी। तुम्हारे परम हितैपी बावा भागीरथजी हैं उन्हें बुलाओ, उनके द्वारा आपको बहुत सहायता मिलेगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि उनका तुम्हारा साथ आमृत्यु रहेगा। वह बहुन ही निःस्पृह और तुम्हारे शुभचिन्तक हैं। उन जैसा तुम्हारा मित्र 'न भूतो न भविष्यति।' शीघ ही उनका बुलानेकी चेष्टा करो, उनके आते ही तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। तुम दोनों यहांपर एक पाठशाला खोलनेका प्रयत्न करा, में विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा मनोरथ श्रुतपञ्चमी तक नियमसे पूर्ण होगा।

मैंने कहा—'इतनी कथा क्यों करते हो ? क्या तुम अवधि-ज्ञानी हो, इस कालमें इतने ज्ञानी नहीं देखे जाते। अथवा संभव हे आपका निमित्तज्ञान ठीक भी हो क्योंकि खुर्जाके एक ज्यो-तिपीने हमसे जो कहा था वह यथार्थ हुआ। हम आपको कोटिशः धन्यवाद देते हैं और इच्छा करते हैं कि आपके वाक्य सफलीभूत हों। आगन्तुक महाशय ने कहा—'धन्यवाद अपने पास रिखिये किन्तु विशुद्ध परिमाणों से पुरुपार्थ करो, सब कुछ होगा, अच्छा, हम जाते हैं।' ्रहतने में निद्रा भंग हो गई, देखा तो कहीं छुछ नहीं। प्रातः कृतिके ५ बले होंगे, हाथ पर धोकर श्रीपारवंप्रभुकी म्मृतिके लिये वंठ गया और इसीमें सूर्योदय होगया। पक्षीगण कलरव करते लगे, मनुत्यगण जयध्विन करते हुए मन्दिरमें आने लगे। में भी स्तानादि कियासे नियुत्त हो श्रीपारवंनाथ म्वामीके पूजनादि कार्य कर पत्र्यायती मन्दिरमें वन्दनाके निमित्त चला गया। वहांसे वाजार श्रमण करता हुआ चला ध्वाया। भोजनादिसे नियुत्त होकर गजाजीके घाट पर चला गया। सहस्रों नर-नारी स्नान कर रहे थे, जय गजे! जय विश्वनाथ के शब्दसे घाट गूंज रहा था। वहां से चलकर विश्वनाथजीके मन्दिरका हरय देखनेके लिये चला गया।

चहां पर एक महानुभाव मिल गये, 'बोले-कहां आये हो ?' भेंने कहा—'विश्वनाथजीका मन्दिर देखने आये हैं।' 'क्या देखा ?' उन्होंने कहा। मेंने उत्तर दिया— 'जो आपने देखा सो हसने देखा, देखना काम तो आंखका है सबकी आंख देखनेका ही कार्य करती है। हां, आप महादेबके उपासक हैं—आपने देखनेके साथ मनमें यह विचार किया होगा कि हे प्रभो! मुझे सांसारिक यातनाओं से मुक्त करो। में जैनी हूं, अतः यह भावना मेरे हदयमें नहीं आई प्रत्युत यह समरण आया कि महादेव तो भगवान् आदिदेव-तामिनन्दन ऋपभदेव हैं जिन्होंने स्वयं आत्मकल्याण किया और जगत्के प्राणियोंको कल्याणका मार्ग द्शीया। इस मिन्दिमें जो मूर्ति है, उसकी आकृतिसे तो आत्मशुद्धिका कुछ भी भाव नहीं होता। उस महाश्वने कहा—'विशेष बात मत करो अन्यथा कोई पण्डा आगया तो सर्वनाश हो जावेगा। यहांसे शीव ही चले जाओ।' मैंने कहा—'अच्छा जाता हूं।'

जाते जाते मार्गमें एक श्वेताम्बर विद्यालय मिल गया, मैं उसमें चला गया। वहां देखा कि अनेक छात्र संस्कृत अध्ययन कर रहे

हैं, अनेक साधु जिनके कि शरीर पर पीत वस्त्र थे वे भी अध्ययन कर रहे हैं। साहित्य, न्याय तथा धर्मशास्त्रका अध्ययन हो रहा है। मैंने पाठशालाध्यक्ष श्री धर्मविजय सूरिको विनयके साथ प्रणाम किया। आपने पूछा 'कौन हैं?' मैंने कहा—'जैनो हूं?' उन्होंने कहा—'किस धर्मके उपासक हो और यहां किस प्रयोजनसे आये हो?'

मेंने कहा—दिगम्बर सम्प्रदायका माननेवाला हूँ यहां अनायास ही आगया—कोई उद्देश्य आनेका न था। हां, बनारस इस उद्देश्य आनेका न था। हां, बनारस इस उद्देश्य आया हूँ कि संस्कृतका अध्ययन करूं।' उन्होंने कहा—'कहां तक अध्ययन किया है ?' मेंने कहा—'न्याय मध्यमाके प्रथम खण्डमें उत्तीर्ण हूँ और अब इसी विपयका आगे अध्ययन करना चाहता हूँ। परन्तु यहां पर कोई पढ़ानेको राजी नहीं। कल में एक नैयायिक महोदयके समीप गया था उन्होंने पढ़ाना स्वीकार भी कर लिया और कहा कि कलसे आना परन्तु जब उन्होंने पूछा कि कोन ब्राह्मण हों ? तब मैंने कहा—'ब्राह्मण नहीं जैनधर्मानुयायो वैश्य हूँ। वस क्या था, जैनका नाम सुनते ही उन्होंने ममभेदी शब्दोंका प्रयोग कर अपने स्थानसे निकाल दिया यही मेरी रामकथा है। आज इसी चिन्तामें भटकता भटकता यहां आगया हूँ।'

'वस, और कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो हमारे साथ चलो हम तुमको न्यायशास्त्रमें ऋद्वितीय व्युत्पन्न शास्त्रोके पास ले चलते हैं। वे हमारे यहां अध्यापक हैं।' में श्रीधर्मिवजय सूरिके साथ श्री अम्बादासजी शास्त्रीके पास पहुंच गया। आप छात्रोंको अध्ययन करा रहे थे, मैंने वड़ी नम्रताके साथ महाराजको प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए वैठनेका आदेश दिया और मेरे आनेका कारण पूछा। मैंने जो कुछ वृत्तान्त था अक्षरशः सुना दिया।

इसके प्यनन्तर श्रीयुत शास्त्रीजी बोले—'क्या चाहते हो ?' मैंने कहा- 'चाह्नेसे क्या होता हैं ? मेरी तो चाह इतनी है कि सब विद्याओंका पण्डित हो जाऊँ परन्तु भाग्य तो अनुकूल नहीं, देवके श्रानुकृल हुए विना हायका आस मुखर्म जाना। श्रासंभव हो। जाता है।' श्रीधमविजय सृरि महाराजने कहा कि तुम चिन्ता मत करो यहाँ पर आओ और शास्त्रीजीसे अध्ययन करें। तुम्हें कोई रोक टोक नहीं । भेंने कहा—'महाराज ! आपका कड़ना बहुत संतोपप्रद हैं परन्तु साथमें मेर। यह कहना है कि में दिगम्बर सम्प्रदायका हूँ अतः मेरी श्रद्धा निर्धन्य साधुमं है। स्राप साधु हैं छोग स्नापको साधु-मुनि कहते भी हैं पर में जो बस्नधारी हैं उन्हें साधु नहीं मानता। क्योंकि दिगम्बर सम्प्रदायमें एक लंगोटीमात्र परित्रह होनेसं श्रावक संज्ञा हो जाती है इत्यादि । अब आप ही बतलाइये यदि मैंने आपके शिष्य वर्गकी तरह स्त्रापकी चन्दना न की तो त्र्यापके चित्तामें अनायास क्षीम हो जावेगा और उस समय व्यापंक मेरे प्रति क्या भाव होंगे सो आप ही जान सकते हैं। अतः में अध्ययनका सुद्यवसर मिछते हुए भी उसे खो रहा हूँ। आपके शिष्ट व्यवहारसे मेरी श्रापमें श्रद्धा है, आप महान् व्यक्ति हैं परन्तु चूंकि जिन मतमें साधुका जैसा स्वरूप कहा है वैसा आपमें नहीं पाता श्रतः श्रद्धा होते हुए भी साधु श्रद्धा नहीं। श्रव में श्रापको प्रणाम करता हूं और अपने निवास स्थानपर जाता हूं।'

जानेकी चेष्टा कर ही रहा था कि इतने में श्री शास्त्रीजी ने कहा कि श्रभी ठहरो एक घण्टा वाद हम यहां से चलेंगे तुम हमारे साथ चलना। मैंने कहा—'महाराज! जो श्राज्ञा।'

शास्त्रीजो अध्ययन कराने छगे, मैं आपकी पाठन प्रणालीको देख कर मुग्ध हो गया। मनमें आया कि यदि ऐसे विद्वान् से न्यायशास्त्रका अध्ययन किया जावे तो अनायास ही महती व्युत्पत्ति हो जावे।

एक घण्टाके बाद श्री शास्त्रीजों के साथ पीछे पीछे चलता हुन्ना उनके घर पहुँच गया। उन्होंने बड़े स्नेहके साथ वातचीत की और कहा कि तुम हमारे यहा श्राओं हम तुम्हें पढ़ावेंगे। उनके प्रेमसे ओतप्रोत वचन श्रवणकर मेरा समस्त क्लेश एकसाथ चला गया।

वहांसे चलकर मंदािकनी आया, यहांसे शास्त्रीजीका मकान दो मील पड़ता था प्रतिदिन पेदल जानेमें कष्ट होता था अतः वहां से डेरा उठा कर श्री भदैनीके मन्दिर में जो अस्तीघाटके ऊपर है चला आया। यहां पर श्री बद्रीदास पुजारी रहते थे जो बहुत ही उच प्रकृति के जोव थे उनके सहवास में रहने लगा और एक पत्र श्री बाबाजी को डाल दिया उस समय आप आगरा में रहते थे। वनारसके सब समाचार उसमें लिख दिये साथ ही यह भी लिख दिया कि महाराज! आपके शुभागमनसे सब ही कार्य सम्पन्न होगा अतः आप पत्र देखते ही चले आइये।

महाराज पत्र पाते ही वनारस आ गये।

### स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन

माघका महीना था, सर्दी खूर पड़ती थी, मैं अपना भोजन स्वयं वनाता था। वावाजी और हम होनों भोजनादिसे निवृत्त होकर २४ घण्टा यही चर्चा करते थे कि कौनसे उपायोंका ख्रवलम्बन किया जावे जिससे काशीमें एक दिगम्बर विद्यालय स्थापित हो जावे।

इतनेमें ही वनारसमें ध्यम्रवाल महासभाका जल्सा हुआ। राजघाटके स्टेशनके पास सभाका मण्डप लगा था। मैंने वावाजी से कहा—'महाराज! हम लोग भी सभा देखनेके लिये चलें।' वावाजीने सहर्प घलना स्वीकृत किया। हम, वावाजी तथा कामा जिला मथुराके भग्मनलालजी—तीनों व्यक्ति एक साथ सभा स्थान पर पहुंचे। सभाकी व्यवस्था देख कर बहुत ही प्रसन्नता हुई। ध्रुच्छे अच्छे व्याख्यान श्रवण्गोचर हुए. हम भी चार मिनट बोले।

जय हम लोग सभासे लोटे तय मार्गमें यही चर्चाका विषय था कि यहां दिगम्बर जैन विद्यालय कय स्थापित होगा! इसे सुनकर भम्मनलालजी कामावालोंने एक रुपया विद्यालयकी सह।यताके लिये दिया। मैंने बड़ी प्रसन्नतासे वह रुपया लें लिया। बाबाजीने कहा—'भाई! एक रूपयासे क्या होगा ?' मैंने कहा— 'महाराज! आपका आशीर्वाद ही सब कुछ करेगा। जरासे बीजसे ही तो वटका महान् वृत्त हो जाता है जिसके तलमें हजारों नर-नारी पशु-पक्षीगण आश्रय पाते हैं। कौन जाने ? वीर प्रभुने यह एक रूपया ही जैन विद्यालयके उत्थानका मूल-कारण देखा हो।' मैंने श्री भन्मनलालजीको सहस्रों धन्यवाद दिये और मार्गमें ही पोष्टआफिससे ६४ पोष्टकार्ड ले लिये। यह स्मरण श्राया कि—

> 'श्रवश्यंभाविनो भावा भवन्ति महतामपि । नमत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः॥'

्यही निश्चय किया जो होनेवाला है वह अवश्य होगा। वड़े हर्षके साथ निवास स्थान पर आये।

सायंकाल हो गया, जलपान कर छतके उपर श्री पार्श्विभुके मन्दिरमें दर्शन किये श्रीर वहीं गङ्गाजीके सम्मुख सामायिक की । मनमें यह भाव आया कि हे प्रभो ! क्या श्रापके ज्ञानमें काशीनगरीमें हम लोगों को साक्षर होना नहीं देखा गया ? अन्तरात्मा से उत्तर मिलता है कि 'नहीं शब्दको मिटा दो । अवश्य ही तुम लोगों के लिये इसी स्थान पर विद्याका ऐसा आयतन होगा जिसमें उचकोटिके विद्वान् बनकर धर्मका प्रसार करेंगे। जाओ, श्राजसे ही पुरुषार्थ करनेकी चेष्टा करो।'

क्या करें ? मनमें प्रश्न हुआ। अन्तरात्माने यही उत्तर दिया कि खरीदे हुए पोष्टकार्डोंका उपयोग करो। वहांसे ज्याकर रात्रिको ही ६४ पोष्टकार्ड छिखकर ६४ स्थानों पर भेज दिये। उनमें यह लिखा था कि—

### मेरी जीवनगाथा

वाराणमी जेसी विद्याल नगरीमें जहां हजारों छात्र छंस्कृत विद्याका अध्ययन कर अपने अधानान्धकारका नाग कर रहे हों वहां पर हम जैन छात्रोंको पढ़नेकी सुविधा न हो। जहां पर छात्रोंको भोजन प्रदान करनेके छिये सँकड़ों भोजनालय विद्यमान हों वहां श्राधककी बात जाने दो पाँच जैन छात्रीके छिये भी निर्वाह योग्य स्थान न हो। जहां पर स्वेतास्वर समाजका यशोवितय विवालय है जिसके भव्य भवनको देखकर चकाचींय आ जाती है जहां पर २० साधु और ४० छात्र श्वेताम्बर जैन साहित्यका अध्ययन कर अपने धर्मका प्रकाश कर रहे हैं। यह सव श्री धर्मविजय सूरिके पुरुपार्थका फल है। क्या हमारी दिगम्बर समाज १० या २० छात्रोंके अध्ययनका प्रवन्ध न कर सकेगी ? आक्षा है खाप लोग हमारी वेदनाका प्रतिकार करेंगे। यह मेरी एक की ही वेदना नहीं है किन्तु आंखल समाजके छात्रोंकी वेदना है। यद्यपि महाविद्यालय मथुरा, महापाठशाला जरपुर तथा सेठ मेवारामजीका खुर्जीका विद्यालय आदि स्थानों पर संस्कृतके पठन पाठनका सुभीता है तथापि यह स्थान जितना भन्य और संस्कृत पढ़नेके छिये उपयुक्त है वैसा अन्य स्थान नहीं है। आशा है हमारी नम्र प्रार्थना पर आप छोगोंका ध्यान श्रवश्य जायगा इस्यादि ।

एक मासके भीतर बहुतसे महानुभावों के आशाजनक उत्तर आगये साथ ही १००) मासिक सहायताक भी वचन मिल गये। हम लोगों के हर्पका ठिकाना न रहा मारे हर्पके हदय कमल फूल गये। अब श्रीमान गुरु पन्नालालजी वाकलोवालको भी एक पन्न इस आशय का लिखा कि यदि अ। प आकर इस कार्यमें सहायता करें तो यह कार्य अनायास हो सकता है। १० दिनके वाद आपका भी शुभागमन होगया, आपके पधारते ही हमारे हदयकी प्रसन्नताका





पारावार न रहा। रात्रि दिन इसी विषयकी चर्चा और इसी विषयका आन्दोलन प्रायः समस्त दिगम्वर जैन पत्रों में कर दिया कि काशीमें एक जैन विद्यालय की महती आवश्यकता है।

कितने ही स्थानोंसे इसं आश्यके भी पत्र आये कि आप लोगोंने यह क्या आन्दोलन मचा रक्खा है। काशी जैसे स्थानमें दिगम्बर जैन विद्यालयका होना अत्यन्त कठिन है। जहांपर कोई सहायक नहीं, जैनमतके प्रेमी विद्वान् नहीं वहां क्या आप लोग हमारी प्रतिष्ठा भंग कराओं। परन्तु हम लोग अपने प्रयत्नसे विचलित नहीं हुए।

श्रीमान् स्वर्गीय बाबु देवकुमारजी रईस आराको भी एक पन्न इस आशयका दिया कि आपकी अनुकम्पासे यह कार्य अनायास हो सकता है। आप चाहें तो स्वयं एक विद्यालय खोल सकते हैं। भदेनीघाट पर गङ्गाजीके किनारे आपके जो विशाल मन्दिर हैं उन्हें देखकर श्रापके पूर्वजोंके विशाल द्रव्य तथा भावोंकी विशु-द्धताका स्मरण होता है उसमें ५० छात्र सानन्द अध्ययन कर सकते हैं ऊपर रसोईघर भी है। आशा है आपका विशाल हृदय हम।री प्रार्थना पर श्रवश्य साक्षी होगा कि यह कार्य अवश्य करणीय है। आठ दिनके वाद ही उत्तर श्रागया कि चिन्ता मत करो श्री पार्श्वभुमुके चरण प्रसादसे सब होगा।

एक पत्र श्रीमान् स्वर्गीय सेठ माणिकचन्द्रजी जे० पी० वम्बई को भी लिखा कि जैनधर्मका मर्म जाननेके लिये संस्कृत विद्याकी महती आवश्यकता है। इस विद्याके लिये बनारस जैसा स्थान अन्यत्र उपयुक्त नहीं। इस समय आप ही एक एसे महापुरूप हैं जो यथाशक्ति धर्मकी उन्नति करनेमें दत्तचित्त हैं। आप तीर्थ-क्षेत्रों तथा छात्रावासोंकी व्यवस्था कर दिगम्बरोंका महोपकार कर रहे हैं। एक कार्य यह भी करनेमें श्रमेसर ह्िनये। मेरी इच्छा है कि इस विद्यालयका उद्घाटन आपके ही करकमलेंसे हो। आशा है नम्र प्रार्थनाकी अबहेलना न होगी।

वनारस समाजके गण्य मान्य वावृ छेदीलालजी, श्री स्वर्गीय बाबू बनारसीदासजी झवेरो श्रादि सब समाज सब तरहसे सहा-यता करनेके लिये प्रयत्नशील है। केवल श्रापके शुभागमनकी महती आवर्यकता है।

खाठ दिन वाद सेठजी साहतका पत्र छा गया कि हम उद्घाटनके समय अवश्य काशी आवेंगे। इतनेमं ही एक पत्र वरुआसागरसे बाईजीका छाया कि भेया! पत्रके देखते ही शीव्र चले
आओ यहांपर श्री सर्राफ मृलचन्द्रजी सख्त वीमार हैं, पत्रको तार
जानो। हम तीनों छार्थात् में, गुमजी छोर वावाजी मेल ट्रेनसे
वैठकर वरुआसागरको चल दिये। दूसरे दिन वरुआसागर पहुंच
भी गये। श्रीसर्राफजीको छावस्था रोगसे प्रसित थी किन्तु श्रीजीके
प्रसादसे उन्होंने स्वास्थ्य लाभ कर लिया। हमने कहा—सर्राफजी!
हम लोगोंका विचार है कि वनारसमें एक दिगम्बर जैन विद्यालय
खोला जावे जिससे जैनियोंमें प्राचीन साहित्यका प्रचार हो।
आपने कहा उत्तम कार्य है २०००) गजाशाही जिनके १५००)
कल्दार होते हैं हम देवेंगे, हम लोग बहुत ही प्रसन्न हुए।

यहांसे छिलतपुर व वमराना जहां कि श्रीव्रजलाछ-चन्द्रभान लक्ष्मीचन्द्रजी सेठ रहते थे गये और अपनी वात उनके सामने रक्षी। उन्होंने भी सहानुभूति दिखछायी। छिलतपुरिनवासी सेठ मथुरादासजीने श्रात्यन्त प्रसन्नता प्रकट की और यहां तक कहा कि यदि जैसा मेरा नाम है वैसा धनी होता तो आपको अन्यत्र भिक्षा मांगनेकी अभिलापा नहीं रहती। उनके उद्गारोंको श्रवण कर हमारा साहस हद्तम हो गया। श्रव यही विचार हुश्रा कि बनारस चलें और इसके खुलनेका
मुहूर्त निकलवावें। दो दिन वाद बनारस पहुँच गये और पञ्चाङ्गमें
मुहूर्त देखने लगे। अन्तमें यही निश्चय किया कि ज्येष्ठ सुदी
पञ्चमीको स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन किया जावे। कुङ्कुम-पत्रिका बनाई और लाल रंगमें छपवाकर सर्वत्र वितरण कर द्रा।

बनारसके गण्यमान्य महाशयोंका पूर्ण सहयोग था, श्रीमान् रायसाहव नानकचन्द्रजीकी पूर्ण सहानुभूति थी। ज्यों ज्यों मुहूर्त निकट आया अनुकूल कारणकूट मिलते गये। महरौनीसे श्रीयुत वंशीधरजी, श्रीयुत गोविन्दरायजी तथा एक और छात्रके आनेकी सूचना ह्या गई। वम्बईसे सेठजी साहबके आनेका तार आ गया, ह्यारासे बाबू देवकुमारजीका भी पत्र ह्या गया, देहलीसे श्रीमान् लाला मोतीलालजीका तार ह्या गया कि हम आते हैं तथा श्रीमान् एडवोकेट अजितप्रसादजीकी भी सूचना आ गई कि हम ह्याते हैं। जेठ सुदि ४ के दिन ये सब नेतागण आ गये ह्यार मैदागिनीमें ठहर गये।

## (२) स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन

पद्धमीको प्रातःवाल विद्यालयका उद्घाटन होना है। 'पण्डितों का क्या प्रवन्ध हे ?'... उपस्थित लोगोंने पृला। मेंने कहा—'में श्रीशास्त्री खम्बादासजीसे न्यायशास्त्रका अध्ययन करता हूं, १५) मासिक स्कालशिंप मुझे वम्बर्ड्स श्रीसंठजी साह्वक पासस मिलती है वही उनके चरणोंमें अपित कर देता हूँ। खब २५) मासिक उन्हें देना चाहिये वे ३ घण्टाको ख्या जायेंगे।' सबने स्वीकार किया। 'एक अध्यापक ज्याकरणको भी चाहिये ?' मेंने कहा—'शास्त्रीजीसे जाकर कहता हूँ।' 'खच्छा शीव्रता करो...'सबने कहा। में शास्त्रीजीके पास गया २०) मासिक पर एक ज्याकरणाचार्य और इतनेपर ही एक साहित्याध्यापक भी मिल गया। सुपरिन्टेन्डेन्ट पदके लियं वर्णो दीपचन्द्रजी नियत हुए। एक रसोइया, एक ढीमर, एक चपरासी इस तरह तीन कमचारी, तीन पण्डित, एक सुपरिन्टेन्डेन्ट इस प्रकार ज्यवस्था हुई। उस समय मुझे मिलाकर केवल चार लाज थे।

जेठ सुदि ५ को वड़े समाराहके साथ विद्यालयका उद्घाटन हुआ। २५) मासिक श्रामान् संठ माणिकचन्द्रजी वन्चईने श्रीर इतना ही बावू देवकुमारजी आराने देना स्वीकृत किया। इसी प्रकार बहुतसा स्थायी द्रव्य तथा मासिक सहायता वनारसवाले पञ्चोंने दी जिसका विवरण विद्यालयकी रिपोर्टमें है। इस तरह यह महाकार्य श्रीपार्श्वनाथके चरणप्रसादसे अल्प ही समयमें सम्पन्न हो गया।

जेठ सुद् ५ वीरनिर्वाण सं० २४३२ और विक्रम सं० १९६२ के दिन प्रातःकाल श्रीमदागिनीमें सर्व प्रथम श्रीपार्श्वनाथ स्वामीका पूजन कार्य सम्पन्न हुआ अनन्तर गाजे बाजेके साथ श्रीस्याद्राद विद्यालयका उद्घाटन श्रीमान् सेठ माणिकचन्द्रजीके करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। आपने अपने व्याख्यानमें यह द्शीया कि—

'भारत धर्मप्रधान देश है इसमें ऋहिंसा धर्मकी ही प्रधानता रही क्योंकि यह एक ऐसा अनुपम अलौकिक धर्म है जो प्राणियोंको अनन्त यातनात्रोंसे मुक्त कर देता है। चृंकि इसका साहित्य संस्कृत त्रौर प्राकृतमें हैं अतः इस वातको महती त्रावश्यकता है कि हम अपने बालकोंको इस विद्याका मार्मिक विद्वान् बनानेका प्रयत्न करें। आज संसारमें जो जैन धर्मका हास हो रहा है उसका मूल कारण यही है कि हमारो समाजमें संस्कृत और शुक्तिके मामिक विद्वान नहीं रहे। आज विद्वानों के न होनेसे जैनधर्मका प्रचार एकदम कक गया है। छोग यहाँ तक कहने छगे हैं कि यह तो एक वैश्य जातिका धर्म है पूर्ण वेश्य जातिका नहीं इने गिने वंश्योंका है। अतः हमें आवश्यकता इस वा की है कि हम उस धर्मके प्रसारके लिये मार्मिक पण्डित बनानेका प्रयत्न करें। एतद्थ ही आज मेर द्वारा इस विद्यालयका उद्घाटन हो रहा है। मैं अपनेको महान् पुण्यशाली समझ रहा हूँ क मेरे द्वारा इस महान् कायेकी नींच रखां जा रही है। यद्यपि मेरा यह पक्ष था कि एक ऐसा छात्रावास खोला जाय जिसमें अंग्रेजोके छात्रोंके साथ २ संस्कृतके भी छात्र रहते परन्तु श्रीमान् देवकुमारजी रईल श्रारा छोर बाबु छेदीलाल जी रईस बनारसने कहा कि यह सर्वथा अनुचित है, छात्रावाससे विशेष लाभ न होगा अतः मैंने

अपना पद्म छोड़ दर्सा पक्षका समर्थन किया और जहां तक मुझसे चनेगा इस कार्यमें पूर्ण प्रयत्न कहंगा।'

छ।पके बाद बाबू शीनलप्रसादर्जीने विशद ब्याख्यान द्वारा सेठजीके अभिनायकी पुष्टि की । यहां आपको बावू हिस्तेनका यह तात्पर्य है कि उस समय छाप वाचू ही थे। जैनधर्मके प्रसारमें आपको ऋद्वितीय लगनथी। आपने प्रतिज्ञाको थी कि में आजीवन हर तरहसे इस विचालयकी सहायता करूंगा और वर्षमें दो चार बार यहां आकर निरीक्षण द्वारा इसकी उन्ननिमं पूर्ण सहयोग दूंगा। यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि आपने अपनी उक प्रतिज्ञाका आजीवन निर्याह किया । आप जहां जाते थे विद्यालयको एक गुरत तथा मासिक चन्दा भिजवाते थे। जहांपर चतुर्मास करते थे वहांसे हजारों रुपये विचालयको भिजवाते थे। वृत्त दिन वाद आप ब्रह्मचारी हो गये परन्तु विद्यालयको न भूले—उसकी सहायता निरन्तर करते रहे। वर्षतिक आप विद्यालयके अधिष्ठाता रहे। समयकी विहित्ती है कि ऐसा उदार महानुभाव कुछ समय वाद विधवा विवाहका पोपक हो गया। अस्तु, यहां उसकी कथा करना में उचित नहीं समझता। यद्यपि इस एक वातके पीछे जैन समाजमे आपकी प्रतिष्ठा कम होने छगी फिर भी आपकी श्रद्धा दिगम्बर धर्ममें आजन्म रही। आपने धर्मप्रचारके लिये निरन्तर परिश्रम किया। त्रह्या व लंकामें जाकर आपने दिगम्बर जंनवर्मका प्रचार किया।

इसी उद्घाटनके समय श्रीमोती छालजी देहली वालोंने भी विद्यालयके प्रारम्भमें सहायता प्रदान करनेका आइवासन दिया। इसतरह विद्यालयका उद्घाटन सानन्द सम्पन्न हो गया। पठनक्रम क्वीन्स कालेज वनारसका रहा। विद्यालयको सहायता भी अच्छी मिलने लगी, भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तसे छात्र आने लगे। इसी विद्यालयके मुख्य छात्र पण्डित वंशीधरजी साहब हैं जो कि आज इन्दोरमें शीमान् सर सेठ हुड़मचन्द्रजी साहबके प्रमुख विद्वान् हैं। आप बड़े ही प्रतिभाशाली हैं, आपके ही द्वारा समाज में सेकड़ों छात्र गोम्मटसारादि महान् प्रन्थोंके ज्ञाता हो गये हैं। आपकी प्रवचनशैली ऋड़ुत है, आप विद्वान् ही नहीं त्यागी भी हैं, अब आपने पत्रमी प्रतिमा ले लो है। ऋपने पुत्रको छापने एम. ए. तक अंग्रेजी पढ़ाई है और साथ ही संस्कृतमें दर्शनाचार्य भी बनाया है। आपके सुपुत्रका नाम श्री पं० धन्यकुमार है जो छाजकल इन्दौरमें प्रधानाध्यापक है।

श्रीमान् पं॰ माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य भी इसी विद्यालयके छात्र हैं। जो र्छाद्वतीय प्रतिभाशाली हैं, सहारनपुरमें श्रामान् जाला प्रयुम्नकुमारजीके मुख्य विद्वान् हैं। श्रापने अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की है बहुतसे छात्रांको न्यायशास्त्रमें विद्वान् बनाया है तथा श्री श्लोकवार्तिककी भाषा टीका की है। श्री जम्बू विद्यालय का उद्घाटन आप ही के द्वारा हुआ था। श्राज कल आप सहारनपुरमें ही निवास करते हैं।

इनके सिवाय श्रीमान् पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यानवाच-स्पिति भी इसी विद्यालयके छात्र थे आज आप भी श्रीमान् सर सेठ हुकमचन्द्रजीके प्रधान पण्डितोंमें हैं। श्रापके द्वारा कारंजा गुरुकुलकी जो उन्नति हुई सो सर्वविदित है परवारसभा भी श्रापके द्वारा समय समय पर उन्नत हुई है।

#### अघिष्ठाता बावा भागीरथजी

कुछ दिन चाद पं० दीपचन्द्रजी वर्णी जो कि यहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे कारण पाकर सुमसे कष्ट हो गये। यद्यपि में उनकी स्नाज्ञामें चलता था परन्तु मूर्खतावरा कभी कभी गलती कर बठता था। फल उसका यह हुआ कि आप विद्यालय को छोड़ कर इलाहाबाद चले गये। उनके वाद वंसा श्रम करनेवाला सुपरिन्टेन्डेन्ट वहां पर आज तक नहीं आया।

उनके श्रनन्तर श्रीमान् वाबा भागीरथजी अधिष्ठाता हो गये। श्राप विलक्षण त्यागी थे, आपके श्राजन्म नमक और मीठाका त्याग था। श्राप निरन्तर स्वाध्यायम रत रहते थे, काई हो आप सत्य वात कहनेमें कभी नहीं चूकते थे। आपने मेग्ठ प्रान्तसे विद्यालयके लिये हजारों रुपये भेजे। में तो आपका श्रनन्य भक्त प्रारम्भसे ही था।

श्रापका शासन इतना कठोर था कि अपराधके अनुकूछ दण्ड देनेमें श्राप रनेहको तिलाब्जलि दे देते थे। एकवारकी कथा है कि—

सिरसी जिला लितपुरके एक छात्रने होलीके दिन एक छात्रके गालपर गुलाल लगा दी। लगाते हुए बाबाजीने आंखसे

देख लिया, श्रापने उसे बुलाया और प्रश्न किया कि तुमने इस छात्रके गालमें क्यों गुलाल लगाई ? वह उत्तर देता है—'महाराज ! होलीका दिवस था इससे यह हरकत हो गई। ये दिन श्रामोद प्रमोदके हैं इनमें ऐसी त्रृटियां होती रहती हैं। वर्ष भरमें यह एक दिन ही तो हम छोगोंको आमोद प्रमोदके छिये मिलता है। मैंने कोई गुरुतम अपराध नहीं किया, इस पर इतनी कुवितता भन्य नहीं।' वाबाजी महाराजने कहा-'श्राप किस श्रवस्थामें हो ?' छात्रने उत्तर दिया—'छात्रावस्थामें हूँ।' तव वावाजो महाराजने कहा—'तुम छात्र हो, ब्रह्मचारी हो, श्रध्ययन करना ही तुम्हारा तप ह, तुमसे संसारकी भावी उन्नित होनेवाली है, ऐसे कुत्सित कार्य करना क्या तुम्हारे पदके योग्य है ? हमारे भारतवर्षके पतनके कारण यहीं कार्य तो हुए हैं। यदि हमारी छात्र सन्तति सुमार्ग पर त्रारूढ़ रहती ता यह त्रावसर भारतवर्षको न आता। आजके दिन जवान ही क्यों चूढ़े और वालक भी अश्लील वाक्यों द्वारा जो अनर्थ करते हैं उसे कहते हुए शर्म आती है। जिस देशमें मनुष्योंकी ऐसी निन्य प्रवृत्ति हो वहां कल्याण होना बहुत दूर है।'

छात्र बोला— ऐसे अपराधको आप इतना गुरुतम रूप देते हैं यह बुद्धिमें नहीं आता ।' वावाजी महाराज वोले—'आप छपा कर शीघ ही विद्यालयसे पृथक् होकर जहाँ आपकी इच्छा हो चले जाइये। ऐसे छात्रोंसे विद्यालयकी क्या उन्नति होगी ?' वह छात्र चला गया, छात्रलोग एकदम भय-भोत हो गये और उस दिनस हँसी मजाक का नाम न रहा।

सत्र छात्र बावाजीकी आज्ञा पालन करते थे,यग्रपि में वावाजी के मुँह लगा था तथापि भयभीत अवश्य रहता था। एक दिनकी बात है—वनारसमें गङ्गाके पार रामनगर है वहाँ पर महाराज चनारस रहते हैं। गङ्गाके तट पर आपका महल है, श्रापके राम नगरमें श्राश्विन मास भर रामलीला होती है और उसमें १०००००) क्षया खर्च होता हैं अयोध्या आदिसे बड़ी बड़ी साधुमण्डली आती है। श्राश्विन सुदि ६ को मेरे मन में आया कि रामलीला देखनेके लिये रामनगर जाऊँ। संकड़ों नोकाएं गङ्गामें राम गरको जा रही थीं, मेंने भी जानेका विचार कर लिया। ५ या ६ छात्रोंको भी साथमें ले लिया। उचित तो यह था कि बाबाजी महाराजसे आज्ञा लेकर जाता परन्तु महाराज सामायिकके लिये बेठ गये, बोल नहीं सकते थे श्वतः मेंने सामने खड़े होकर प्रणाम किया श्रोर निवेदन किया कि महाराज! श्राज रामलीला देखनेके लिये रामनगर जाते हैं, श्राप सामायिकमें बैठ चुके अतः आज्ञा न ले सके।

वहाँसे शनैः शनः गङ्गा घाट पर पहुँचे और नौकामें चैठ गये।
गौका गंगाजीमें मल्लाह द्वारा चलने लगी। नौका घाटसे छुछ ही
दूर पहुँची थी कि इतनेमें वायुका वेग आया और नौका डगमगाने
लगी। वावाजी की दृष्टि नौका पर गई और उनके निमल मनमें
एकदम यह विकल्प उठा कि अब नौका डूबी। वड़ा अनर्थ हुआ,
इस नादान को क्या सूभी? जो आज इसने अपना सर्वनाश
किया और छात्रोंका भी। हे भगवन्! आप ही इस विद्नसे इन
छात्रोंकी रक्षा कीजिये। माला भूल गये, सामायिकका यही एक
विपय रह गया कि ये छात्र निर्विद्न यहाँ लौट आवें जिससे
पाठशाला कलङ्कित न हो...इत्यादि विकल्पोंको पूरा करते करते
सामायिकका काल पूर्ण किया। पश्चात् सुपरिन्टेन्डेन्टसे कहा कि
तुमने क्यों जाने दिया? उन्होंने कहा कि महाराज! हमें पता
नहीं कब चले गये? इस प्रकार वावाजीकी जितने कर्मचारी वहाँ
थे सबसे मड़प होती रही। इतनेमें रात्रिके १० वज गये, हम लोग

रामनगरसे वापिस आगये। श्राते ही साथ वावाजीने कहा— 'पण्डितजी ! कहाँ पधारे थे ?'

यह शब्द सुन कर हम तो भयसे अवाक् रह गये, महाराज कभी तो पण्डितजी कहते नहीं थे, आज कौनसा गुरुतम अपराध होगया जिससे महाराज इतनी नाराजी प्रकट कर रहे हैं ? मैंने कहा—'महाराज! रामलीला देखने गये थे।' उन्होंने कहा—'किससे छुट्टी लेकर गये थे?' मैंने कहा—'उस समय सुपरिन्टेंन्डेन्ट साहब तो मिले न थे और आप सामायिक करने लग गये थे अतः आपको प्रणाम कर आज्ञा ले चला गया था। मुक्तसे अपराध अवश्य हुआ है छतः समा की मिक्षा मांगता हूँ।'

महाराज वोले—'यदि नौका इव जाती तो क्या होता ?' मैंने कहा—'प्राण जाते ।' उन्होंने कहा—'फिर क्या होता ?' मैंने मुसकराते हुए कहा—'महाराज ! जब हमारे प्राण ही जाते तब क्या होता वह आप जानते या जो यहां रहते वे जानते, मैं क्या कहूँ ?'

'इस गुस्ताखीसे पेश आते हो.....' महाराजने डच स्वरमें कहा। मैंने कहा—'महाराज! मैं क्या मिथ्या उत्तर देता, मला आप ही वतलाइये जब मैं डूव जाता तब उत्तर कालकी वात कसे कहता? हां, श्रव जीवित वच गया हूं यदि आप पृंछें कि अब क्या होगा? तो उत्तर दे सकता हूँ ?' उन्होंने उपेक्षा भावसे पूछा—'अच्छा, अब क्या होगा? बतात्रो।' मुझे कह आया कि महाराज! मैं निमित्तज्ञानी नहीं, अवधिज्ञानी भी नहीं तव क्या उत्तर दूं कि क्या होगा!' वाबाजीने उच स्वरमें कहा—'वड़े घालाक हो, ठीक ठीक वोलते भी नहीं, अपराध भी करो और विनयके साथ उत्तर भी न दो।' मैंने साहसके साथ कहा—'महाराज! आप ही कहिये—मैंने कौनसी उद्दण्डता की। यही

तो कहा कि भै गया जानूं ? में मनःपर्ययहानी तो नहीं कि आपके हृदय की बात बता सकूं। हो, भेरे मनमें जो विकल्प हुआ है उसे बता सकता हूँ क्योंकि वह भेरे मानस प्रत्यक्षका निषय है और ध्यापके मनमें जो है वह श्रापकी बाहा चेष्टासे श्रनुमित हो रहा है यदि आहा हो तो कह दूं।' 'श्रच्हा कहो'...बाबाजीने शान्त होकर कहा।

भें कहने छगा—'मेरे मनमें तो यह विवल्य आया कि भाज तुमने महान् अपराध किया है जो बाबाजीकी आज्ञाके विना रामलीला देखनेके लिये रामनगर गये। यदि आज नीका ह्व जाती तो पाठशालाध्यक्षेंकी कितनी निन्दा होती ? अतः इस अपराधमें बाबाजी तुम्हें पाठशालासे निकाल देवेंगे । तुम धोबीके कुत्ते जॅसे हुए 'न घरके न घाटके।' फिर भी विचार किया कि एकवार वावाजीसे श्रपराथ क्षमाकी प्रार्थना करो, संभव है, द्यालु हैं छतः अपराधका दण्ड देकर क्षमा कर देवें . यह विकल्प तो मेरे मनमें आया छोर आपकी आकृति देखनेसे यह निश्चय होता है कि इस अपराधका मूल कारण यही छात्र है इसे इस पाठशासासे प्रथक कर दिया जावे। शेप छात्रोंका उतना अपराध नहीं, वे तो इसीके वहकाये चले गये अतः उन छात्रोंका केवल एक मासका घी जुर्माना किया जाने। परन्तु यह बहुत वातें वनावेगा अतः सुपरिन्टेन्डेन्टसाह्य अर्भा द्वात-कलम-कागज लायो आर प० जैनेन्द्रिकशोर जी मंत्री आराको एक पत्र लिखो कि आज गरोदाप्रसाद छात्रने महती गलती की ध्यर्थात् गङ्गामें रामनगर गया, वीचमें पहुंचते ही नीका डगमगाने लगी, देवयोगसे वचकर आया अतः ऐसे उद्दण्ड छात्रको रखना पाठशालाको कलंकित करना है यह सब सोचकर आज रात्रिके ११ वजे इसे पृथक करते हैं। आपके मनमें यह है. ऐसा मुझे भान होता है।

वाबाजीनें कुछ विस्मयके साथ कहा कि 'श्रच्रशः सत्य कहते हो।'

उन्होंने सुपरिन्टेन्डेन्ट साहवको चुळवाया और शीघ ही जैसा मैंने कहा था वैसा ही आनुपूर्वी पत्र िख कर उसी समय िछफाफामें बन्द किया और उसके ऊपर लेटफीस छगाकर चपरासोके हाथमें देते हुए कहा कि तुम इसे इसी समय पोष्ट आफ़िसमें डाल आओ। मैंने वहुत ही विनयके साथ प्रार्थना की कि महाराज! अवकी बार माफी दी जावे आयति-काछमें अव ऐसा अपराध न होगा। यहांसे पृथक् होने पर मेरा पढ़ना छिखना सब चछा जावेगा। अनजान मनुष्यसे अपराध हाता है और महाराज! आपसे ज्ञानी महात्मा उसे क्षमा करते हैं। आप महात्मा हैं हम क्षद्र छात्र हैं। यदि क्षद्र प्रकृतिके न होते तो आपकी शरणमें न आते। हमने कोई अनाचार तो किया नहीं, रामछीछा ही तो देखने गये थे। यदि अपराध न करते तो यह नौवत न आती।

महाराजने यही उत्तर दिया कि अपील कर लेना। मैंने कहा—'न मुझे अपील करना है श्रीर न सपील। जो कुछ कहना था श्रापसे निवेदन कर दिया। यदि आपके दयाका संचार हो तो हमारा काम बन जावे श्रन्यथा जो श्री वीरप्रभुने देखा होगा वही...'

बावाजीने बीचमें ही रोकते हुए कहा—'चुप रहो, न्यायमें अनुचित दया नहीं होती। यदि अनुचित दयाका प्रयोग किया जावे तो संसार कुमार्गरत हो जावे, समाजका वन्धन दृट जावे। प्रवन्धकर्ताओं को बड़े. बड़े अवसर आते हैं यदि वे द्यावश न्याय-मार्गका उल्लंघन करने लग जावें तो कोई भी कार्य व्यवस्थित नहीं चल सके।'

मेंने कहा—'महाराज ! अब तो एक बार चमा कर दीजिये, क्या खपवाद शास्त्र नहीं होता ?'

यावाजी एकदम गरम हो गये—जोरस वोले—'तुम बड़े नालायक हो, यदि अब बहुत बकबक किया तो वेत लगाके निकलवा दूंगा। तुम नहीं जानते मेरा नाम भागीरथ है खाँर मैं ब्रजका रहनेवाला हूँ। खब तुम्हारी इसीमें भलाई है कि यहांसे चले जाखो।'

मेंने छुछ तने हुए स्वरमें कहा—'महाराज ! जितनी न्यायकी व्यवस्था है वह मेरे ही वास्ते थी ? अच्छा, जो छापकी इच्छा। में जाता हूँ किन्तु एक वात कहता हूं कि छाप पीछे पछतावेंगे।'

वावाजीने पुनः वीचमें ही बात काट कर कहा 'चुप रहो, उपदेश देने आया है।'

'अच्छा महाराज ! जाता हूँ'... कह कर शीन्न ही वाहर आया और चपरासीसे, जो कि वानाजीकी चिट्ठी ढांकमें डालनेक लिये जा रहा था, मैंने कहा—भाई क्यों चिट्ठी ढांढते हो, वानाजी महाराज तो क्षणिक रुष्ट हैं, अभी प्रसन्न हो जानेंगे, यह एक रुपया मिठाई खाने को छो छोर चिट्ठी हमें दे दो। वह भला छादमी था चिट्ठी हमें दे दी छोर दस मिनट वाद छाकर वाना जीसे कह गया कि चिट्ठी डांल आया हूँ। वाना जी नोले—'अच्छा किया पाप कटा।' में इन विरुद्ध वाक्योंको अनण कर सहम गया। हे भगवन् ! क्या छापत्ति आई जो मुझे हादिक स्नेह करते थे आज उन्हींके अीमुखसे यह निकले कि पाप कटा, अर्थात् यह इस स्थानसे चला जानेगा तो पाठशाला शान्तिसे चलेगी।

## छात्रसभामें मेरा भाषण

मेंने कहा—'महाराज! प्रणाम, श्रव जाता हूं। क्या में छात्रगणोंसे श्रन्तिम क्षमा मांग सक्ता हूँ। यदि श्राज्ञा हो तो छात्रसमुदायमें कुछ भाषण करूं और चला जाऊं।' वावाजीने छुछ उदामीनतासे कहा—'अच्छा जो कहना हो शीव्रतासे कह कर १५ मिनटमें चले जाना।'

घण्टी बजी, सब छात्र एकत्र हो गये, एक छात्रने मङ्गला-चरण किया। मैंने कहा—'सनियम सभा होनेकी आवश्यकता है अतः एक सभापित अवश्य होना चाहिये अन्यथा हुल्लड्बाजी होनेकी सम्भावना है। एक छात्रने प्रस्ताव किया कि सभापितका आसन श्रीयुत पूज्य बाबाजी ग्रहण करें, एकने समर्थन किया, सबने अनुमोदना की, मैं विरोधमें रहा परन्तु मेरी कौन सुनता था? क्योंकि मैं अपराधी था।

मैंने वाबाजी महाराजसे अनुमित मांगी, उन्होंने कहा— '१५ मिनट भाषण करके चले जाखो।' 'चले जाओ' शब्द सुनकर बहुत खिन्न हुन्या। ज्ञन्तमें साहस वटोर कर भाषण करनेके लिये खड़ा हुआ। प्रथम ही मङ्गलाचरणका पाठ किया— 'जानामि स्थं माम भवनंत यच गाटक् च दुःरां यात यस्य स्मरणमपि मे श्रम्नविज्ञितिष्यनिष्ट । स्वं स्वेशः सहत्व इति च लामुनेतोऽस्ति भवत्या यसर्वत्यं तदिह विषये देव एव अमाणम् ॥'

'हे भगवन् ! हमको भव भवमें जो खाँर जिस प्रकारके दुःख हुए हैं उन्हें आप जानते हैं क्योंकि खाप सर्वत हैं यदि उन दुःखोंका स्मरण किया जावे तो शास्त्रके घाव सहश पीड़ा देते हैं अतः इस विषयमें क्या करना चाहिये ? वह आप हो के ऊपर छोड़ते हैं क्योंकि खाप सर्वत हैं, सर्वात ही नहीं सबके देश हैं, ईश हो नहीं कुपावान् भी हैं। यदि केवल जाननेवाले होते तो हम प्रार्थना न करते। आप जाननेवाले भी हैं और तीर्थंकर प्रकृतिके उदयसे मोक्षमार्गके नेता भी। आशा है मेरी प्रार्थना निष्फल न होगी।'

महानुभाव वावाजी महोदय ! श्रीमुपिरन्टेन्डेन्ट महाशय ! तथा छात्रवर्ग ! में श्रापके समक्ष भव्य भावनासे प्रेरित होकर कुछ कहनेका साहस करता हूं। यद्यपि सम्भव हैं कि मेरा कहना आपको यथार्थ प्रतीत न हो क्योंकि में श्रपराधी हूं परन्तु यह कोई नियम नहीं कि श्रपराधी सदेव श्रपराधी हो वना रहे। जिस समय मेंने श्रपराध किया था उस समय अपराधी था न कि इस समय भी। इस समय तो में भाषण करनेके लिये मद्ध पर खड़ा हुआ हूँ अतः वक्ता हूँ, इस समय जो भी कहूँगा विचार प्रवेक ही कहूँगा।

पहले मेंने इप्टदेवको नमस्कार किया उसका यह तात्पर्यं हे कि मेरे विद्न पलायमान हों क्योंकि मङ्गळाचरणका करना विद्न विनाशक है। आप लोग यह न समझें कि मैं यहांसे जो पृथक्

किया जानेवाला हूँ वह विध्न न श्रावे। वह तो कोई विध्न नहीं ऐसे विध्न तो असाता कर्मके उदयसे श्राते हैं श्रीर श्रमाता कर्म की गणना श्रघातिया कर्ममें हैं वह श्रात्मगुणघातक नहीं। उस विध्नसे हमारी कोई क्षति नहीं। कल्पना करो कि यहांसे पृथक हो गये—सेत्रान्तर चले गये इसका यह श्रथं नहीं कि वनारससे ही चले गये। यहांसे जाकर भेलपुर ठहर सकते हैं और वहां रहकर भी श्रभ्यास कर सकते हैं। मङ्गलाचरण इसलिये किया है कि मैं वाबाजीके प्रति रात्रुत्वका भाव न रक्खूं क्योंकि वे मेरे परम मित्र हैं। ऐसी श्रवस्थामें उनसे मेरा वैरभाव हो सक्ता है वह न हो इसीलिये मङ्गलाचरण किया है।

आप इससे यह व्यक्त य भी न निकालना कि बाबाजी महा-राज! आप मेरे अवगुणोंको जानते हैं, मेरे स्वामी भी हैं और साथ ही दयालु भी खतः मेरा अपराध चमा कर निकालनेकी आज्ञाको वापिस ले लेवें...कदापि मेरा यह ख्रिभप्राय नहीं है।

जैनधर्म तो इतना विशाल और विशद है कि परमार्थ दृष्टि से परमात्मासे भी याचना नहीं करता क्योंकि जैन सम्मत परमात्मा बीतराग सर्वज्ञ है। अब आप ही वतलावें कि जहां परमात्मा बीतरागता है वहां याचनासे क्या मिलगा? फिर कदाचित् आप लोग यह शंका करें कि मङ्गलाचरण क्यों किया? उसका उत्तर यह है कि यह सब निमित्त कारणको अपेक्षा कर्तन्य है न कि उपादानकी अपेक्षा। तथाहि—

'इति स्तुति देव विधाय दैन्याद्— वरं न याचे त्वमुपेत्तकोऽसि । छायातरुं संशयतः स्वतः स्यात् करुछायया याचितयात्मलाभः॥'

### प्रातर्भवामि वसुपाधिपचक्रवर्ती सोऽहं त्रजामि विपिने जहिलस्तपस्त्री ।'

इत्यादि बहुत कथानक शास्त्रोंमें मिलते हैं। जिन कार्योंकी सम्भावना भी नहीं बहु आकर हो जाते हैं छोर जो होनेबाले हैं वह चणमात्रमें विलीन हो जाते हैं अतः में छाप लोगोंसे यह भिक्षा नहीं चाहता कि वाबाजीसे मेरे विषयमें कुछ कहें।

कहां तो यह मनोरथ कि इस वर्ष अष्टसहर्म्वामे परीचा देकर श्रपनी मनोवृत्तिको पूर्ण करेंगे एवं देहातमें जाकर पद्मपुराणके स्वाध्याय द्वारा प्रामीण जनताको प्रसन्न करनेको चेष्टा करेंने श्रीर कहां यह बाबाजीका मर्मवाती उपदेश।....कहां तो बाबाजी से यह घनिष्ट सम्बन्ध कि बाबाजी मेरे विना भोजन न करते थे छोर कहां यह छाजा कि निकल जाओ....पाप कटा। यह उनका दोप नहीं, जब अभाग्यका उदय छाता है तब सबके यही होता है। अब इस रोनेसे क्या लाभ ? आप लोगोंसे हमारा घनिष्ट सम्बन्ध रहा, आप लोगोंके सहवाससे श्रनेक प्रकारके लाभ उठाये श्रर्थात् ज्ञानार्जन, सिंहपुरी-चन्द्रपुरीकी यात्रा, पठन पाठनका सीकर्य और सबसे वड़ा लाभ यह हुआ कि आज स्याद्वाद पाठशाला विद्यालयके रूपमें परिणत हो गई, जिन मन्थोंके नाम सुनते थे वे आज पठन पाठनमें जागये—जैसे श्राप्तमीमांसा, श्राप्तपरीचा, परीक्षामुख, प्रमेयकमलमार्तण्ड अष्टसहस्री, साहित्यमें चन्द्रप्रभ, धमशर्माभ्युद्य, यशस्तिलक-चम्पू आदि । इन सबके प्रचारसे यह लाभ हुआ कि जहां काशी में जैनियोंके नामसे पण्डितगए। नास्तिक शब्दका प्रयोग कर वैठते थे आज उन्हीं छोगों द्वारा यह कहते सुना जाता है कि जैनियांमें प्रत्येक विषयका उच्चकोटिका साहित्य विद्यमान है हम लोग इनकी न्यर्थ ही नास्तिकों में गणना करते थे। इनके

यहां परमात्माका स्वरूप बहुत ही विशद्रूपसे प्रतिपादित किया गया है। न्यायशास्त्रमें तो इनकी वर्णनशैली कितनी गम्भीर श्रौर सरल है कि जिसको देखते ही जैनाचार्योंके पाण्डित्यकी प्रशंसा वृहस्पति भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। अध्यात्म का वर्णन तो वर्णनातीत है...यह सब आप छात्र तथा वावाजी का उपकार है जिसे समाजको हृदयसे मानना चाहिये। मैं वावा जीको कोटिशः धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने धर्मध्यानके कालको गौण कर दिल्ली प्रान्तसे पाठशालाको धनकी सहती सहायता पहुंचाई। इतना ही उपकार आपका नहीं, किन्तु वहुत काल यहां रहकर छात्रोंको सच्चरित वनानेमें आप सहयोग भी देते हैं। यह ही नहीं. आपके द्वारा जो यात्रीगण पाठशालाका निरीच्चण करनेके लिये आते हैं उन्हें संस्थाका परिचय देकर जनसे सहायता भी कराते हैं। आपका छात्रोंसे लेकर अध्यापक वग तथा समस्त कर्मचारीवर्गके साथ समान प्रेम रहता है। मेरे साथ तो त्रापका सर्वदा स्तेहमय व्यवहार रहा परन्तु अव ऐसा अभाग्योदय आया कि श्रापने एकदम मुमे पाठशालासे पृथक् कर दिया।

वन्धुवर ! यहां पर मुभे दो शब्द कहना है आशा है आप लोग उन्हें ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। मैंने इस योग्य अपराध नहीं किया है कि निकाला जाऊं। प्रथम तो मैंने आज्ञा ले ली धी हां, इतनी गलती अवश्य हुई कि सामायिकके पहले नहीं ली थी। फिर भी इस वातको चेष्टा की थी कि सुपरिन्टेन्डेन्ट साहयसे आज्ञा ले लूं परन्तु वे समय पर उपस्थित न धे अतः में विना किसी की आज्ञाके ही चला गया।

आज रामलीलाका अन्तिम दिवस था। श्रीरामचन्द्रजी रावण पर विजय प्राप्त करेंगे—यह देखना श्रभीष्ट था श्रीर इसका अभिप्राय यह था कि इतना वैभव-शक्तिशाली रावण श्रीराम-चन्द्रजीसे किसप्रकार परास्त होता है। मैंने वहां जाकर देखा कि रामके द्वारा रावण पराजित हुआ। मैंने तो यह अनुभव किया कि रावणने श्रीरामचन्द्रजी महाराजकी सीताका श्रपहरण किया अतः वह चोर था, तथा उसके भाव मिछन थे, निन्च थे जो मन्दोद्री श्रादि अनेक विद्याधरी महिलाओं के रहने पर भी सीताको वहातकार ले गया।

पापके सुनते ही मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जटायु पन्तीने अपनी चोंचसे सीताजीकी रन्ता करनी चाही परन्तु उस हुपूने अनाथ पत्ती पर भी आधात कर दिया। इस महापापको फल यह हुआ कि पुरुपोत्तम रामचन्द्रजीके द्वारा एक महाप्रतापी रावणका घात हुन्या। यह कथा रामायणकी है, हमारे यहां रावणका चात श्री छङ्मणके चक्रद्वारा हुआ। यह चक्र राव-णका ही था, जब उसके समस्त अख शस्त्र विफल हो चुके तव अन्तमें उसने इस महाशस्त्र-चक्रका उपयोग लक्ष्मण पर किया परन्तु श्री लक्ष्मणके प्रवल-पुण्यसे वह चक्र इनके हाथमें आ गया। उस समय श्रीरामचन्द्रजी महाराजने अति-सरल-निष्कपट-मधुर-परहितरत वचनोंके द्वारा रावणको सम्बो-धनकर यह कहा कि हे रावण! अब भी कुछ नहीं गया, अपना चक्ररत्न वापिस ले हो, आपका राज्य है अतः सब ही वापिस लो । आपके भ्राता कुम्भकर्ण आदि तथा पुत्र मेघनाद आदि जो हमारे यहां वन्दीरूपमें हैं उन्हें वापिस ले जास्रो। श्रापका जो भाई विभीपण हमारे पक्षमें आगया है उसे भी सहप ले जाओ-केवल सीताको दे दो । जो नरसंहराहि तुम्हारे निमित्तसे हुआ है उसकी भी हम अब समालोचना नहीं करना चाहते। हम सीताको लेकर किसी वनमें कुटी वनाकर निवास करेंने श्रीर तुम अपने राजमहल्रमें मन्दोदरी आदि पट्ट-

रानियोंके साथ श्रानन्द्से जीवन विताश्रो। हजारों स्त्रियोंको वैधव्यका श्रवसर मत आने दो। आशा है हमारे प्रस्तावको श्रङ्गीकार कर उभय लोकमें यशके भागी वनोगे।'

्वण महाराज रामचन्द्रजीका यह भापण सुनकर आग वबूला हो गया और कहने लगा कि आपने यह कुम्भकारका चक्र पाकर इतने अभिमानसे सम्भापण किया ? आपको जो इच्छा हो सो करो, रावण कभी भी नतमस्तक नहीं हो सकता 'महतां हि मानं धनम्।' हमको मरना स्वीकार है परन्तु आपके सामने नतमस्तक होना स्वीकार नहीं। जो लक्ष्मणकी इच्छा हो उसे करे।

इसके वाद जो हुआ सो आप जानते ही हैं यह कथा छात्रों से कही और बाबाजी महाराजसे कहा कि 'आज इस रामछीला को देखकर मेरे मनमें यह भावना हो गई कि पापके फलसे कितना ही वैभवशक्ति क्यों न हो अन्तमें पराजित हो ही जाता है। जितने दर्शक थे सबने रामचन्द्रजीकी प्रशंमा और रावण तथा उसके अनुयायीवर्गकी निन्दा की। वह बात प्रत्येक दर्शक के हृदयमें समा गई कि परस्त्री विषयक इच्छा सर्वनाशका कारण होंती है जैसा कहा भी है—

'जाही पाप रावराके न छोना रहो भौना मांहि ताही पापलोकन खिलौना कर राख्यो है।'

इत्यादि लोगोंमें परस्पर वार्तालाप होती थी। यह यात, जिसने उस समयका हश्य देखा वही जानता है। मेरे कोमल हदयमें तो यह अच्छी तरह समा गया कि पाप करना सर्वथा हेय है। इस रामायणके वांचनेसे यही शिक्षा मिलती है कि रामचन्द्रजीके सहश व्यवहार करना रावणके सहश असत्कार्यमें

नहीं पर्ना। जो श्री रामचन्द्रजी महाराजका अनुकरण करेगा वहीं संसारमें विजयी होगा खीर जो रावणक सहश स्यवहार फरेगा वह ख्रधःपतनका भागी होगा।

द्त्यादि शिक्षाको लेकर आ रहा था और यह सोच सोचकर मनमें फूला न समाता था कि बाबाजी महाराजको आजक हर्यका समाचार सुना कर कुछ विशेष प्रतिष्टा प्राप्त करूँगा पर यहां आकर विपरीत ही फल पाया 'गये तो छुट्ये होनेको पर रह गये हुवे' या पांसा पाइते समय इराहा तो किया था 'पाँ वारह आये पर श्रा गये तीन काना।' श्रस्तु, किसीका दोप नहीं, अपने कर्त्तव्यका फल पाया, परन्तु 'कर्करीके चोरको कटार मारिये नहीं' इसे महाराज एकदम भूल गये। आप लोग ही बतावें कि मैंने ऐसा कोनसा अपराध किया कि पाठशालासे निकाला जाऊं, श्राप सबने इस विपयमें वावाजीसे श्रागुमात्र भी प्रार्थना न की कि महाराज! इतना दण्ड देना उचित नहीं। श्राव्तिर यहीं न्याय किसी दिन श्रापके ऊपर भी तो होगा, श्राप लोग साध तो हैं नहीं कि किसी तमाशा श्रादिको देखने न जाते हों परन्तु चलवानके समक्ष किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती।

वावाजीका यह कहना है कि यदि नौका ह्व जाती तो क्या होता ? सो प्रथम तो वह द्वी नहीं अतः अव वह सम्भावना करना व्यर्थ ही हैं। हाँ, हमारा दण्ड करना था जिससे भविष्यमें यह अपराध नहीं करते और विद्याध्ययनमें उपयोग लगाते। परन्तु वावाजी क्या करें ? हमारा तीव पापका उद्देश आ गया जिससे वावाजी जैसे निर्मेठ और सरल परिणामी भी न्यायमार्ग की अबहेलना कर गये।

यह मेरा हतभाग्य ही है कि जो मैं एक दिन स्याद्वाद विद्या-लयके प्रारम्भमें वावाजीको वनारस बुलानेमें निमित्त था श्रोर निमन्त्रण पत्रिकामें बाबाजीके नीचे जिसका नाम भी था आज वार्षिक रिपोर्टमें उसी मेरे लिये लिखा जावेगा कि वाबा भागी-रथजीकी अध्यक्तामें गणेशप्रसादको अभुक अपराधमें पृथक् किया गया। अब में क्या प्रार्थना करूं कि सेरा अपराध क्तमा कीजिये। यदि कोई अन्य होता तो उसकी अपील भी करता परन्तु यह तो निरपेक्ष साधु ठहरे इनकी अपील किससे की जावे। केवल अपने परिणामों द्वारा अपने ही से अपील करता हूं।



# महान् प्रायश्चित

'हे आत्मन ! यदि तूने पृथक् होने योग्य अपराध किया है तो व्याख्यान समाप्त होनेके वाद सबसे क्षमा याचना कर इसी समय यहां से चला जाना और यदि ऐसा अपराध नहीं है कि तू पृथक् किया जावे तो वाबाजीके श्रीमुखसे यह ध्विन निकले कि तुम्हारा अपराध चमा किया जाता है भविष्यमें ऐसा अपराध न करना'... इत्यादि विकल्प मनमें हो ही रहे थे कि वाबाजी उच्चस्वरसे बोल उटे 'बैठ जाओ समय हो गया, १५ मिनटके स्थान पर ३० मिनट ले लिये।' मैंने नम्रताके साथ कहा—'महाराज! बैठा जाता हूँ अब तो जाता ही हूँ इतनी नाराजी क्यों प्रदर्शित करते हैं मुझे एक श्लोक याद आगया है यदि आज्ञा हो तो कह दूँ। ।

'लज्जा नहीं खाती, जो मनमें आया सो वोल दिया, व्याख्यान देनेकी भी कला है, अभी कुछ दिन सीखी, आज कल विद्यालयों में एक यह भी रोग लग गया है कि छात्र गणों से व्याख्यान देनेका भी ख्रभ्यास कराया जाता है, शास्त्र प्रवचन कराया जाता है, व्याख्यानकी भी मुख्यता हो रही है, पाठच पुस्तकों का अभ्यास हो चाहे न हो,पर यह विषय होना ही चाहिये। ख्रच्छा, कह लो, अन्तिम समय है फिर यह अरसर न ख्रावेगा'.....वावाजोंने उपेक्षा भावसे कहा।

मेंने कहा—'महाराज! यह नहीं किहवे नहीं माल्म श्रन्तमें क्या हो ? इसका निश्चय न तो आपको है और न मुझे हो। मरते मरते हेमगर्भ दिया जाता है कौन जाने वच जावे अतः यह कहना श्राप जैसे त्यागी विवेकी पुरुषों द्वारा अच्छा नहीं लगता कि अन्तिम समय है जो कुछ कहना हो कह लो।'

बाबाजी महाराज बोले—'रात्रि श्रधिक हो गई, सब छात्रोंको निद्रा श्राती है, यदि जल्दी न बोलेगे तो सभा भंग कर दी जावेगी।'

मैं बोला—'महाराज ! इन छात्रोंको तो आज ही निद्रा जानेका कष्ट है परन्तु मेरी तो सर्वदाके लिये निद्रा मंग हो गई। तथा आपने कहा कि रात्रि बहुत हो गई सो ठीक है परन्तु रात्रिके बाद दिन तो आवेगा,मुझे तो सदाके लिये रात्रि हो गई।' वाबाजी बोले—'बोलता क्यों नहीं, व्यर्थकी बहस करता है।' मैंने कहा— 'महाराज! आप जानते हैं मेरा तो सर्वनाश हो रहा है आपकी तो दो घण्टा ही रात्रि गई। आखिर बोलना ही पड़ा।' मैंने कहा—

> 'श्रपराधिनि चेत्कोधः कोषे कोधः कथं न हि । धर्मार्थकाममोत्ताणां चतुण्णां परिपन्थिनि॥'

किसी कविने कहा है—'यदि अपराधी व्यक्तिपर कोध करते हो तो सबसे बड़ा अपराधी कोध है क्यों कि वह धर्म, अथ, काम और मोत्तका रात्रु है उसी पर कोध करना चाहिये।' कहनेका ताल्पर्य यह है कि मैं आपके ऊपर कोध कर रहा हूँ और इसी कारण आप मुझे यहांसे पृथक् कर रहे हैं परन्तु सबसे वड़ा अपराध तो कोध है वही मेर धर्म, अर्थ, काम और मोध-सबका नाश कर देगा अतः महाराज! मैं सानन्द यहांसे जाता हूँ। न आपके जवर सेरा कोई वैरभाव है और न छात्रोंके ही जवर। बोलो श्रो महाबोर स्वामोकी जय।

श्रन्तमें महाराजजीकी प्रणाम और छात्रोंको सस्तेह जय-जिनेन्द्र कर जब घटने लगा तब नेत्रोंसे अध्रुपात होने लगा। न जाने बाबाजीको कहांसे दयाने श्रा दवाया श्राप सहसा बोट उठे—

'तुम्होरा ख्रपराघ क्षमा किया जाता है तथा इस ख्रानन्द्रमें फल विशेष भोजन खिलाया जावेगा।'

मेंने भूली हुई वातकी याद दिलाते हुए कहा—'महाराज! यह सब तो ठोक है परन्तु जो लिफाफा आरा गया है उसका क्या होगा? अतः में श्रन्तिम प्रणाम कर जाता हूँ. इसी प्रकार मेरे अपर छपा रखना, संसारमें उदयकी वलवत्ता द्वारा श्रन्छे अच्छे महानुभाव श्रापत्तिके जालमें फँस जाते हैं में तो कोई महान् व्यक्ति नहीं।'

वावाजी महाराज चुप रहे छौर कुछ देर वाद कहने लगे 'वात तो ठीक है परन्तु हम तुम्हारा अपराध क्षमा कर चुके!' वादमें सुपरिन्टेन्डेन्ट साहवसे कहने लगे कि दवात कलम लाओ और एक पत्र फिर मन्त्रीजीको लिख दो कि आज मेंने गरोशप्रसाद को पाठशाला से पृथक् करनेकी आज्ञा दी थी और उसका पत्र भी आपको डाल चुका था परन्तु जब यह जाने लगा और सब लात्रोंसे माफी मांगनेके लिये व्याख्यान देने लगा तब मेरा चित्त द्रवीभूत हो गया अतः मैंने इसका अपराध क्षमा कर दिया तथा प्रसन्न होकर दूसरे दिन विशिष्ट भोजनकी आज्ञा दी। अब आप प्रथम पत्रको मिण्या मानना और नवीन पत्रको सत्य समक्तना। इस विषयमें कोई सन्देह नहीं करना, हम लोग त्यागी हैं—हमारी कपाय

गृहस्थोंके सदृश स्थायी नहीं रहती। और चूंकि ऐसा करने से प्रवन्धमें गड़बड़ी हो जानेकी सम्भावना है अतः आपको चाहिये कि मेरे स्थान पर अन्यको अधिष्ठाता चनावें।

जब बाबाजी महाराज यह कह चुके तब मैंने नम्रता पूर्वक मायाचारी वाक्योंसे यह निवेदन किया कि 'महाराज! मैं तो आपके द्वारा निरपराधी हो चुका, अब आप यह पत्र न डालें ओर आपकी जब मेरे ऊपर दया है तब मेरा पठन-पाठन भी असाध्य नहीं। मैं आपका आभारी हूं।

बाबाजी बोले-'तुम्हें बोलनेका अधिकार नहीं, अनन्तर मेंने जो पत्र चपरासीके हाथसे ले लिया था उसे हाथमें लेकर वावाजी से निवेदन किया—महाराज ! 'यदि आप मेरे ऋपराधको क्षमा कर दें तो कुछ कहूं।' महाराज बोले—'श्रच्छा, कहो।' मैं बोला– 'महाराज ! आपने जो पत्र चपरासीके हाथ पोष्ट श्राफिसमें डालनेके छिये दिया था उसे मैंने किसी प्रकार उससे हे छिया था। प्रथम तो उस चपरासीका अपराय क्षमा किया जावे क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही मायाचारीका व्यवहार किया परन्तु उसने द्या कर मुझे दे दिया। यह पत्र जो कि मेरे हाथमें है वही है, लीजिये, आपके श्री चरणोंमें समर्पित करता हूं तथा इस अगराधका दण्ड चाहता हूँ, बहुत भारी अपराध मैंने किया कि इस प्रकार आपके पत्र को मैंने दूसरेसे हे लिया। ऐसा भयंकर आदमी न जाने कब क्या कर बैठे ?...यह आपके मनमें शङ्का हो सकती है परन्तु महाराज ! बात तो असलमें यह है कि मुझे विश्वास था—आप द्यालु प्रकृतिके हैं यदि मैं नम्न शब्दों में इनके समस प्रार्थना करूँगा तो वावाजी महाराज क्षमा देनेमें विलम्ब न करेंगे। अन्तमें वही हुआ। अब पत्र डालनेकी छावश्यकता नहीं छोर न छापको अधिष्ठाता पदके त्यागकी इच्छा करना भी उचित है।

यावाजी मेरे वाक्योंको सुनार प्रथम तो छुछ ध्यानस्य रहे वादमें बोल कि—'आपित कालम मनुष्य क्या क्या नहीं करता.. इसका आज प्रत्यक्ष हा गया। विकार इस संकारको जो कपटम्य व्यवहारसे पूर्ण है। भाई! में तो माफो दे चुका, श्रव यदि दण्ट देता हूं तो यह सब विवरण लिखना होगा। अन्ततो गत्या तुम सदा श्रपराधी समझे जाओगे और मैं भी अयाग्य शासक। अवः श्रव न तो तुम्हें दण्ड देनेक भाव हैं श्रार न हो इस पद पर मेरी काम करनेकी इच्छा है। में तुम्हें परम मित्र समभता हूं क्योंकि तुम्हारे ही निम्नसे आज मैंने आत्मीय पद को समभा है। भिष्यमें कभी किसी सम्याक अध्यक्ष का पद प्रहर्ण न कह गा और इस पदसे आज ही स्तीफा देता हूँ। चूँ।क तुम मेरे परम मित्र हो श्रवः तुम्हें भा यह शिचा देता हूँ कि परोपकार करना परन्तु श्रध्यक्ष न वनना, श्रागे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करना। अभी इस अपराधका दण्ड स्वयं ल ला।'

में वोला—'महाराज ! मैंने जो किया सो इसी लोभसे कि वावाजी महाराजके पत्रोंमें परस्पर विरोध न हो। जेव काटनेवालों की तरह यह मेरा पेशा नहीं था फिर भी वाह्य दृष्टिसे देखनेवाले इसे न मानेंगे और मुझे इस अपराधका दण्ड ही देवेंगे अतः आपकी जो आज़ा है कि इस अपराधका प्रायश्चित स्वयं कर लो...वह मुझे मान्य है। महाराज! कल जो सामूहिक भोजन होगा में उसमें छात्रोंकी पिंड कसे वाह्य स्थान पर वंठ कर भोजन कर्लगा और भोजनोपरान्त छात्रगणके भोजन का स्थान पिवत्र कर्लगा पश्चात् स्नान कर श्री पाश्वप्रभुका वन्दन कर्लगा तथा एक मास पर्यन्त मधुर भोजन न कर्लगा।'

वाबाजी वहुत प्रसन्न हुए ऋोर छात्र गण भी हिर्वेत हो धन्यवाद देने छगे। अनन्तर हम सब छाग सो गये। प्रातःकाछ विशेष भोजन हुआ सब छोग श्रानन्दसे पिङ्क भोजनमें एकत्रित हुए, मैंने जसा प्रायिखित छिया था उसीके अनुकूछ कार्य किया।

इसके वाद मैं आनन्दसे अध्ययन करने लगा और महाराज दूसरे ही दिन इस्तीफा देकर चल गये।

## लाला प्रकाशचन्द्र रईस

कुछ दिनके वाद सहारनपुरसे न्वर्गीय लाला रूपचन्द्रजी रईसके सुपुत्र श्रीपकादाजी बनारम विद्यालयमें श्रध्ययनके लिये आये। आप बड़े भारी गण्यमान्य प्रसिद्ध रईसके पुत्र थे अतः जहां में रहता था उसीके सामनेकी कोग्रीमें रहने लगे। जिसमें में रहता था वह श्रीमान् वावृ छेदीलालजी रईस बनारसवालोंका मन्दिर है। गङ्गाके तटपर बना हुआ मन्दिरका अनुपम और सुन्दर भवन अब भी बड़ा भला माल्म होता है। मन्दिरके नीचे धर्मशाला थी वहीं पर एक कोठरीमें में ठढरा था और सामनेवाली कोठरीमें श्रीप्रकाशचन्द्रजी साहब ठहर गये। श्राप रईसके पुत्र थे, तथा पढ़नमें छुशाप्रबुद्धि थे। श्रापकी भोजनादि किया रईसोंके समान थी।

र्याद आप छात्र वनकर वनारस रहते और विद्याध्ययनमें उपयोग लगाते तो इसमें सन्देह नहीं कि गिनतीके विद्वान् होते और इनके द्वारा जैनधर्मका विशेष प्रचार होता परन्तु भावतव्य दुर्निवार है।

आपको विद्यालयका भोजन रुचिकर नहीं हुआ स्रतः स्त्रापकी पृथक् रसोई वनने लगी तथा रसोइया लोग भी उनकी रुचिके अनुकूल ही सब कार्य करने छगे। पर यह निश्चित सिद्धान्त है कि पठन कार्यमें रसनालम्पटता भी बाधक है। यहां तक ही सीमा रहती तो कुछ हानि न थी पर आप बहुत कुछ आगे वढ़ चुके थे।

एक दिन छात्रगण, मैं तथा आप प्रतिपदाकी छुट्टी होनेसे सायंकालके समय मन्दाकिनीके मन्दिर गये थे। वन्द्रना कर जिस मार्गसे वापिस लौट रहे थे उसमें एक नाटक गृह था। उस दिन 'हसीरे हिसं' नाटक था। आप बोले—'चलो नाटक देख आवें।' हम छात्र लोगोंने कहा—'प्रथम तो हम लोगोंके पास पैसा नहीं, दूसरे सुपरिन्टेन्डेट साहबसे छुट्टी नहीं लाये छतः हम तो जाते हैं।' परन्तु आप तो स्वतन्त्र प्रकृतिकं निर्भय रईस पुत्र थे अतः कहने लगे—'हम तो नाटक देखकर ही आवेंगे।' हम लोग तो उसो समय चले गये पर आप नाटक देखकर रात्रिके दो वजे भदनीधाट पहुंचे। प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्ता हो कर पढ़ने के लिये चले गये।

लाला प्रकाशचन्द्रजी केवल साहित्ययनथ पढ़ते थे। धनिक होनेसे सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबका भी छाप पर कोई विशेप दवाव नहीं था। अध्यापक गण यद्यपि छाप पर इस वातका बहुत कुछ प्रभाव ढालते थे कि केवल साहित्य पढ़नेसे विशेप लाभ नहीं इसके साथ न्याय और धर्मशास्त्रका भी अध्ययन करो परन्तु छाप वातों में ही टाल देते थे और धर्मशामीभ्युद्यके चार या पांच रलोक पढ़कर अपनेको छात्र-गणों में मुख्य समस्ते लगे थे।

जिस दिनसे आप नाटक देखकर आये, न जाने क्यों उस दिनसे आपकी प्रवृत्ति एकदम विरुद्ध हो गई। आपके दो ही काम मुख्य रह गये—१ दिनको भोजनके बाद चार बजे तक सोना खीर राजिको वारह बजे नक नाटक देखना प्रधात है। घण्टा कहीं पर चिताते थे ? भगवान् जाने, ढाई बजे निवास स्थान पर स्थाते थे ।

एक दिन बड़े श्राप्रहके साथ हमसे बोले—'नाटक देखने चलो।' भेंने कहा—'में नहीं जाता, आप तो ३) की कुर्मी पर श्रासीन होंगे ओर हम।।) के टिकटमें गंवार मनुष्योंके बीच बेंडकर सिगरेट तथा बीड़ीकी गन्ध सृंघेंगे...यह हमसे न हागा।' श्राप बोले 'श्रच्छा ३) की टिकट पर देखना।' मेंने कहा—'एक दिन देखनेसे क्या होगा ?' आपने झट १०००) का नोट मेरे हाथमें देते हुए कहा—' लो बारह मासका जिम्मा में हेता हूं।'

में डर गया, मैंने उनका नोट उन्हें देते हुए कहा कि जब रात्रिभर नाटक देखेंगे तब पाठ्य पुस्तक कब देखेंगे। अवः कृपा कीजिये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं। तथा आपको भी उचित है कि यदि बनारस आये हो तो विद्यार्जन द्वारा पण्डित बनकर जाओ जिसमें आपके पिताको आनन्द हो और आपके द्वारा जैनधर्मका प्रचार भी हो क्योंकि आप धनाट्य हैं, आपका कण्ठ भी उत्तम है, बुद्धि भी निर्मल है और रूप-सौन्द्यमें भी आप राजकुमारोंको लिजत करते हैं। आशा है आप हमारी सम्मतिको अपनावेंगे। यदि आप हमारी सम्मतिका अनादर करेंगे तो उत्तर कालमें पश्चात्तापके पात्र होंगे।'

पर कौन सुनता था उन्होंने हमारी सम्मितिका अनाद्र करते हुए कहा कि हमारे पास इतना विभव है कि वीसों पण्डित हमारा द्रवाजा खटखटाते हैं। मैंने कहा—'आपका द्रवाजा ही तो खटखटाते हैं अर्थात् आपको (?) वना आपसे कुछ हे जाते हैं तुम तो उनसे कुछ नहीं हो पाते बुद्धू के बुद्धू ही वने रहते हो। स्वयं पण्डित बनो, भाग्यने तुम्हारे लिये सब अनुह्ह योग्यता दी है, श्रापका कुल धार्मिक हैं, पूजा प्रभावनामें प्रसिद्ध है। आप ही के दादा भारूमल्ल नीने शिखरजीका संघ निकाला, श्राप ही के चाचाने अलीगढ़ पाठशालामें १००) मासिककी सहायता दी, आप ही के चाचा छाछा उपसेनजीने १००) मासिक देकर महाविद्यालय मथुराका सञ्चालन कराया, आप ही के चाचाके यहां न्यायदिवाकर पं० पत्रालालजी साहव अधिकांश निवास करते थे तथा पण्डित लालमनजी साहब और फारसीके पण्डित उनके सहयोगमें अपना समय देते थे, आप ही के भाई साहव लाला जम्यूप्रसादजी आदि जैनधर्मके प्रमुख विद्वान् हैं, विद्वान् ही नहीं प्रतिदिन चार घण्टा नित्य नियममें लगाते हैं, आपके ही भाई लाला हुलासरायजो कितने धर्मात्मा हैं यह किसीसे छिपा नहीं, तथा श्रापके यहां दो या चार धर्मात्मा-त्यागी लोग आपके चौकामें भोजन कर धर्मसाधन करते हैं, आपके पिता अपना समय निरन्तर धर्मध्यानमें लगाते हैं, कहनेका तात्वर्य यह कि आपके वंशमें निरन्तर धर्म कियाओंका समादर है पर आप क्या कर रहे हैं? श्रापकी यह निन्य-धर्मविरुद्ध प्रवृत्ति आपके पतनमें कारण होगी अतः इसे त्यागो।

मैंने सब कुछ कहा परन्तु सुनता कौन था? जब आदमी मदान्ध हो जाता है तब हितकी वात कहनेवालेको भी शत्रु सम-मने लगता है। आप बोले—'अभी तुमने इन कार्योंका स्वाद नहीं पाया, प्रथम तो तुन छात्र हो, छात्र ही नहीं, पराधीन वृत्तिसे अध्ययन कर रहे हो, पासमें पैसा नहीं, तुमहें ऐसे नाट्यकलाके दृश्य कहां नसीव हैं? देहाती आदमी हो, कभी तुमहें नगरिनवासी जनका सम्पर्क नहीं मिला, तुम राग रंगमें क्या जानो? तथा तुन

ें मेरी जीवनगाथा

बुन्देलखण्डी हो जहाँ ऐसे सरस नाटक आदि करनेवालोंका प्रायः अभाव ही हे छातः हमको विक्षा देने आये, छापनी शिक्षा अपने ही में सीमित रेक्सो, हम रईसके बालक हैं, हमारा जीवन निरन्तर आमोद प्रमोदमें जाता है। देखो हमारी चर्या, जब प्रातःकाल हुआ खोर हमारी निद्रा भंग हुई नहीं कि एक नोकर छोटा छिये खड़ा, हम शांचगृहमें गये नहीं कि छोटा रखा पाया, शांचगृहसे वाहर आये कि लोटा उटानेके लिये आदमी दीड़ा, प्रान्तर एक आदमी ने पानी दंकर हाथ पर धुलाये तो दृसरेने भटसे तीलियास साफ किये। उसी समय तीसरे नीकरने आकर हाथमें दन्तधावन दी हमने मुखमार्जन किया, पश्चात् नाई छ।या वह शिरमें तथा सम्पूर्ण शरीरमें मालिश कर जानेको उद्यत हुआ कि पांचवां नीकर गरम पानीसे स्नान कराने लगता है, स्नानके व्यनन्तर सर्वांगको तीलियासे मार्जन कर कंघासे शिरके बाल संभारनेके लिये तैयार हुन्ना कि एक आदमीने सम्मुख हाथमें दर्पण लिया, एक आदमी धोती लिये अलग खड़ा रहता है। हमने धोती पहिन कर क़रता पहना फ्रांर द्र्पणमें मुख देख सब कार्यों से निर्वृत्त हो मन्द्रि जानेके लिये तैयार हुए कि एक आदमी छतरी लिये पीछे पीछे चलने लगा। मन्दिर पहुँच कर श्रीजिनेन्द्रप्रभुक्ते दर्शन कर नाममात्र को खाध्याय किया किर उसी रीतिसे घर आ गये अनन्तर दुग्धपानादि कर पख्चात् श्रध्यापकों द्वारा कुछ पदकर शिक्षाकी रसमको अदा किया, पश्चात् मध्यान्हके भोजनकी क्रियासे निर्वृत्त होकर सो गये. सोनेके वाद सन्तरा श्रनार मोसंबीका शर्वत पान कर कुछ जल पान किया, अनन्तर खेल कूदके वागमें चले गये, वहांसे आकर सायंकालका भोजन किया फिर गल्प वाजारको हरा भरा कर यहा तहा गोष्टो कथा करने लगे, रात्रिके नौ बजेके बाद किसी नाटक गृह श्रथवा सिनेमामें चले गये, और वहांसे आकर दुग्वादि पान कर सो गये। यह हमारी दिन रात्रिकी चर्या है। तुम छोगोंको

इन राजसीय सुर्खोंका क्या अनुभव शिइसी लिये हमसे किहते हो कि इस कार्यको त्यागो, कल्पना करो यदि हुम्हास भाग्ये हुम्हारे अनुकूछ होता और जो सामग्री हमें सुरुभ है तुमको भी सुरुभ होती तो आप क्या करते ? न होने पर यह सब शिक्षा सुभती है। 'वस्त्राभावे ब्रह्मचारी।' अथवा किसी कविने ठीक कहा है—

'कहा करू धन है नहीं होता तो किस काम। जिनके है उन सम कहा होत नहिं परिणाम्॥'

भावार्थ इसका यह है—'कोई मनुष्य मनमें सोचता है कि क्या करूं ? पासमें धन नहीं है अन्यथा संसारमें अपूर्व दान कर दीन दिरों को संतुष्ट कर देता परन्तु फिर विचारता है कि यदि धन होता भी तो किस कामका ? क्योंकि जिनके पास धन है क्या उनके सदश मेरे भी परिणाम न हो जाते ?' कहनेका तात्पर्य यह है कि यदि तुन्हारे पास धन होता तो इसी तरहके कार्यों में प्रवृत्ति तुन्हारी भी हो जाती परन्तु पासमें यथेष्ट पैसा नहीं अतः हमको ही शिक्षा देनेमें अपनी प्रभुता दिखाना जानते हो। अथवा किसीने ठीक कहा है—

'जो धनवन्त सो देय कुछ देय कहा धनहीन । कहा निचोरे नग्न जन नहाय सरोवर कीन ॥'

अर्थात् जो कुछ दे सकता है वह धनवन्त ही दे सकता है जो धनहीन-दरिद्र है वह क्या देगा ? जैसे सरोवरमें स्नान करनेवाला नग्न जन वस्त्र न होनेसे क्या निचोड़ेगा ? अतः तुम्हारे पास कुछ पैसा तो है नहीं इसीलिये हमें शिक्षा देने आये हो। तुम्हारा भाग्य था कि हम जैसे वैभवशाली तुम्हें मिल गये थे, हम तुम्हें नाटक ही नहीं सब रस का आस्वादन करा देते, परन्तु तुम क्या करो भाग्य भी तो इस योग्य होना चाहिये। अब हमने यह निश्चय कर लिया कि तुम रसास्वादों के पात्र नहीं।'

लाला प्रकाशचन्द्रजी जब इतना कह चुके तब मैंने कहा— 'लालाजी ! तुम बड़ी भूछ कर रहे हो, इसका फल अत्यन्त ही कटुक होगा, श्रभी तो तुम्हें नाटक की चाट लगी है कुछ दिन वाद वेरया और मद्य की चाट लगेगी श्रीर तब तुम अपनी कुल परम्पराकी रक्षा न कर सकोगे। बड़े बड़े राजा महाराजा इन व्यस-नों में श्रनुरक्त होकर श्रधोगतिके भाजन हुए आप तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं, क्या श्रापने चारुदत्तका चिरत नहीं पढ़ा है जो कि इस विषयमें करोड़ों दीनारें खो चुका था। हमें तुम्हारे रूप और ज्ञान पर तरस स्त्राता है तथा स्त्रापके वंश परम्परा की निर्मल कीर्तिका स्मरण होते ही एकदम खेद होने लगता है। मनमें आता है कि हे भगवन् ! यह क्या हो रहा है ? हमारा आपसे कोई सम्बन्धं नहीं फिर भी मनुष्यताके नाते आपकी कुरिसत प्रवृत्ति देख उद्विग्न हो जाता हूं साथ ही इस वातका भय भी छगता है कि छापके पूज्य पिताजी व भाई साह्य क्या कहेंगे कि तुम वहां पर थे फिर चिरजीवी प्रकाशको ऐसी प्रवृत्ति क्यों हुई? स्त्रतः आप इमारी शिक्षा मानो या न मानो परन्तु आगममें जो लिखा है उसे तो म नो । छात्रोंका काम अध्ययन करना ही मुख्य है, नाटकादि देखकर समयको वरवाद करना छात्र जीवनका घातक है। तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, श्रभी वय भी छोटी है, अभी तुम समीचीन मार्गमें आ सकते हो, अभी तुम्हें लज्जा है, गुरुजीका भय है श्रीर यह भी भय है कि पिताजी न जान सकें। खर्चके लिये श्रापके पिताजी २५०) मासिक ही तो भेजते हैं पर तुम २५०) की एवजमें ५००) मासिक व्यय करते हो। यदि ऐसा न होता तो दो मासमें तुम्हें ५००) कर्ज कैसे हो जाते ? तुमने हमसे उधार मांगे, यद्यपि मेरे पास न थे तो भी मैंने वाईजी की सोनेकी सँकली गहने रख कर ५००) तुम्हें दिये फिर भी तुम निरन्तर व्यय रहते हो । अब दो मास हो गये तुम्हें ५००) श्रीर चाहिये तथा वाईजी कहती हैं कि भैया संकली लाओ अतः मैं भी असमंजसमें पड़ा हूँ।

दैवयोगसे उसी दिन लाला प्रकाशचन्द्रका १०००) एक हजार रुपया आ गया, ५००) मुझे दे दिये में बाईजी की चिन्तासे उन्मुक्त हुआ।

बातचीतका सिलसिला जारी रखते हुए मैंने फिर ५हा-'कहो प्रकाश ! अब क्या इस कुटेव को छोड़ोगे या गर्तमें पड़ोगे ?' चहुत कुछ कहा परन्तु एक भी न सुनी और निरन्तर प्रतिरात्रि नाटक देखनेके छिये जाना श्रीर रात्रिके दो बजे वापिस आना यह उनका मुख्य कार्य जारी रहा। कभी कभी तो प्रातःकाल आते थे श्रतः अन्य पापकी भी शङ्का होने लगी और वह भी सत्य ही निकली। एक दिन में अचानक उनकी कोठरीमें पहुँच गया, उस समय आप एक ग्लासमें कुछ पान कर रहे थे, मुझे देखते ही **उन्होंने वह ग्लास गङ्गा तट पर फेक दिया। मैंने कहा—'क्या** था ?' आप बोले—'गुलाव शर्वत था।' मैंने कहा—'फेंकनेकी क्या आवश्यकता थी ? आप बोले—'उसमें कीड़ी निकल आई थी।' मैंने कहा —'ठीक, पर ग्लास फेंकनेकी आवश्यकता न थी।' छापने कुछ अभिमानके साथ कहा— हम छोग रईस हैं ऐसी पर्वाह नहीं करते।' मैंने कहा-'ठीक, परन्तु यह जो गन्ध महक रही है किसकी है ? आप बोले—'तुम्हें यदि सन्देह है तो पीकर देख लो, महाराज! लाओ एक ग्लास शर्वत गुलाव का इनको पिला हो, तव इनको पता लग जावेगा क्या है ? यह जो सन्देह करते हैं, आज इन्हें जाने मत दो।'

मैं तो डर गया और पेशावका वहाना कर भाग छाया, उस दिनसे लाला प्रकाशचन्द्रसे मेरा संसर्ग छूट गया। उसके वाद खनकी जो अवस्था हुई वह गुप्त नहीं। उनके पिता व भाई साहव छादि सबको उनका छत्य विदित हो गया। उसी वर्ष उनकी शादी राजा दीनदशल जो नवाव हैदराबादके यहां रहते थे उनके यहां हो गई। उनका चरित्र सुधारनेके लिये सब कुछ उपाय किये गये परन्तु सब विफल हुए। छन्तमें आप सहारनपुर पहुंच गये छोर वहां रहनेका जो महल था उसे छोड़कर एक स्वतन्त्र भवनमें रहने लगे।

जब एक बार में सहारनपुर लाला जम्बृशसाट जीके यहां गया था तब अचानक ख्रापसे मेंट हो गई, ख्राप बलात्कार मुझे अपने भवनमें ले गये और नाना प्रकारके उपालम्भ देने लगे—

'तुम्हें उचित था कि हमें सुमार्ग पर लानेका प्रयत्न करते परन्तु तुमने हमारी उपेक्षा की। आज हमारी यह दशा हो गई कि हमारा १०००) मासिक व्यय है किर भी त्रुटि रहती है, वे व्यसन ऐसे हैं कि इनमें अरवोंकी सम्पत्ति विला जाती है।'

मेंने कहा—'मैंने तो काशीमें आपको वहुत ही समकाया था कि लालाजी ! इस कुकृत्यमें न पड़ो परन्तु छापने एक न मानी और मुझे ही खाटा कि तुम लोग दिरद्र हो, तुम्हें इन नाटकादि रसोंका क्या स्वाद ? में चुप रह गया, भवितव्य दुनिवार है।

मेरी बात पूरी न हो पाई थी कि लालाजीने झट बोतलमेंसे कुछ लाल लाल पानी निकालाऔर एक ग्लाम जो छोटा सा था पी गये तथा मुक्तसे भी बलात्कार पीनेका आग्रह करने लगे। मेंने कहा—'भाई साहब! मुझे दीर्घशङ्का जाना है जाकर आता हूं। उन्होंने कहा—'अच्छा यहीं चले जान्नो।' में लोटा लेकर मय कपड़ोंके शौचगृहकी श्रोर जाने लगा, देखते ही आपने टोका 'भले मानुप! कपड़ा तो उतार दे।' मैंने कहा—'जल्दी जाना है।'

इत्यादि कहकर मैंने जोड़ा तो वहीं छोड़ा श्रोर शीव्र शीव्र चलकर दरवाजे तक आया वहां छोटा छोड़ा और श्री लाला जम्बूप्रसादजी रईसके घर सकुशल पहुंच गया।

रालाजीने हांफते देखकर कहा-'भयभीत क्यों हो ?' मैंने आद्योपान्त सब समाचार सुना दिया। लालाजीने उसी समय बादामका रोगन शिरमें मलवाया और कहा कि अब आइन्दह भूलकर भी उस और न जाना।

मैंने कहा—'श्री जिनेन्द्रदेवके धर्मका प्रसाद था जो स्त्राज वच गया स्रव कदापि उस मार्गसे न निकलूंगा।' मनमें आया कि 'हे भगवन् ! तुम्हारी महिमा स्त्रपार है। यद्यपि स्त्राप तटस्थ हैं तथापि आपके नामके प्रसादसे ही मैं आज पापपङ्कसे लिप्त नहीं हुस्त्रा।'

कहनेका तात्पर्य यह 'है कि जो मनुष्य वालकपनसे श्रपनी प्रवृत्तिको सुमार्ग पर नहीं लाते उनकी यही गित होती हैं जो कि हमारे अभिन्न भिन्नकी हुई। मां वाप सहस्रों-लाखों रुपया बालक वालिका श्रोंके विवाह आदि कार्यों में पानीकी तरह वहा देते हैं परन्तु जिसमें उनका जीवन सुखमय बीते ऐसी शिक्षामें पैसा व्यय करनेके लिये छुपण ही रहते हैं यही कारण है कि भारतके बालक प्रायः वालकपनसे ही कुसंगतिमें पड़कर अपना सर्वस्व नष्ट कर लेते हैं। इस विपयमें विशेष लिखकर पाठकों का समय नहीं लेना चाहता।

श्रन्तमें लाला प्रकाशचन्द्रजीका जीवन राग रङ्गमें गया, आपके कोई पुत्र नहीं हुआ। इस प्रकार संसारकी दशा देखकर उत्तम पुरुषोंको उचित है कि अपने वालकोंको सुमार्ग पर लानेके लिये स्कूली शिक्ताके पहले धार्मिक शिक्षा दें और उनकी कुत्सित प्रवृत्ति पर प्रारमसे ही नियन्त्रण रखें। अस्तु,

# हिन्दी यूनीवरसिटीमें जैन कोर्स

में श्री शास्त्रीजीसे न्यायशास्त्रका छाध्ययन करने छगा। अष्ट सहस्री प्रन्थ, जो कि देवागम स्तोवपर श्री अकछद्ध स्वामी विरचित छाठ सी (अष्टशती) भाष्यके उत्तर श्रीविद्यानिट् स्वामी कृत आठ हजार रहोकांमें गम्भीर विशद विवेचनके साथ छाप्त भग-वान्के स्वरूपका निर्णय है, पढ़ने छगा। मेरी इस प्रन्थके उपर महती रुचि थी। उसके उपर छिखा है।

'श्रोतन्याष्ट्रसहस्रो श्रतः किमन्यैः सहस्रसंख्यानैः । विज्ञायेत ययंव स्वसमयपरसमयसद्भावः ॥' जिसके ऊपर श्री यशोविजय उपाध्यायने लिखा है कि 'विपमा अष्टसहस्री अष्टसहस्रैविवेच्यते'—

श्रीशास्त्रीजीके अनुप्रहसे मेरा यह प्रन्थ एक वर्षमें पूर्ण हो गया। जिस दिन मेरा यह महान् प्रन्थ पूर्ण हुआ उसी दिन मेंने श्रीशास्त्रीजीके चरण कमलोंमें ५००) की एक हीराकी अंगृठी मेंट कर दी। श्रीयुत पृज्य शास्त्रीजीने वहुत ही आग्रह किया कि यह क्या करता है ? तू मामूली छात्र है, इतनी शक्ति तुम्हारी नहीं जो इतना दान कर सको, हमारी अवस्था अंगृठी पहिननेकी नहीं — इत्यादि वहुत कुछ उन्होंने कहा परन्तु में उनके चरणोंमें लोट गया, मेंने नम्र शन्दोंमें कहा कि महाराज ! आज मुझे इतना हर्ष है

कि मेरे पास राज्य होता तो मैं उसे भी आपके चरणों समर्पित कर तृप्त नहीं होता अतः आशा करता हूं कि आप मेरी इस तुच्छ भेंटको अवश्य ही स्वीकृत कर लें अन्यथा मुझे अत्यन्त संक्लेश होगा। मेरा आग्रह देखकर श्रीमान् शास्त्रीजीने यद्यपि अंगृठी ले ली परन्तु उनका अन्तरङ्ग यही रहा कि यह किसी तरह वापिस ले तिता तो अच्छा होता।

इन्हीं दिनों भारतके नररत्न श्रीमालवीयजी द्वारा हिन्दी यूनीवरिसटीकी स्थापना हुई उसमें सर्व द्रांनोंके शास्त्रोंके पठन पाठनके लिये बड़े बड़े दिग्गज विद्वान रक्खे गये। शास्त्रीजी महाराज संस्कृत विभागके प्रिन्सपल हुए। उन्होंने श्रीमालवीयजीसे कहा कि जब इस यूनीवरिसटीमें सब मतों के शास्त्रोंके अध्ययनका प्रबन्ध है तब एक चयर जैनागमके प्रचारके लिये भी होना चाहिये। श्रीमालवीयजीने कहा—'श्रुच्छा सोनेटमें यह प्रस्ताव रिखय जो निर्ण्य होगा वह किया जावेगा।' सीनेटकी 'जिस दिन बैठक थी उस दिन शास्त्रीजीने कहा—'पुस्तकें लेकर तुम भी देखने चले।'

में पुस्तकें लेकर शास्त्रीजी महाराजके पीछे पीछे चलने लगा। बीचमें एक महाशयने जो बहुत ही बृहत्काय एवं सुन्दर शरीर थे तथा सीनेटके भवनकी ओर जा रहे थे मुझसे पूछा 'कहां जा रहे हो ?' मैंने कहा—'महानुभाव! में श्री शास्त्रीजीकी आज्ञासे जैनन्यायकी पुस्तकें लेकर कमेटीमें जा रहा हूं, श्राज वहां इस विषयपर ऊहापोह होगा।' आप वोले—'यद्यपि जैनधर्मके अनुकूल प्रायः बहुत मेम्बर नहीं है फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जेनागमको पठन पाठनमें आना चाहिये क्योंकि यह मत अनादि हैं तथा इस मतके अनुयाची बहुत ही सचरित्र होते हैं।...इस मतके माननेवालोंकी संख्या चूंकि अलप रह गई है इसीलिये यह सवं-

कल्याणश्द होता हुआ भी प्रसारमें नहीं आ पहा है!...इत्यादि कहनेके बाद मुकसे कहा—'चलो ।'

में भवनके अन्दर पहुँच गया, पुस्तकें मेज पर एख दीं और में शास्त्रीजीकी खाजानुमार एक वेंच पर बंड गया। मीटिंगकी कार्रवाई प्रारम्भ हुई, महाराज मालवीयजी भी उस समामें विराजमान थे । डाक्टर गङ्गानाथ का, डाक्टर भगवान्दासर्जा साह्य तथा अन्य बर्ट बर्ट विद्वान् भी उस समितिमें उपस्थित थे। जो महाशय मुखे मार्गमं मिले थे वे भी पहुँच गये। पहुंचते ही उन्होंने सभावति महोदयसे कहा कि 'श्राज की सभामें अनेक विषयों पर विचार होना है, एक विषय जैनझास्त्रोंका भी हैं 'सूची-कटाहुन्यायेन' सर्व प्रथम इसी विषय पर विचार हो जाना अच्छा है क्योंकि यह विषय शीव ही हो जावेगा और यह छात्र जो कि पुस्तकें लेकर आया है चला जावेगा। चूंकि यह जैन छ।त्र है अतः रात्रिको नहीं खाता दिनको ही चले जानेमें इसका भोजन नहीं चूकेगा।' पश्चात् श्रीश्रम्बादासजी बास्त्रीसे आपने कहा 'अच्छा, शोर्छ।जी ! त्राप वतलाइये कि प्रवेशिकामें पहले कानसी पुस्तक रकवी जावे ?' शास्त्रीजीने न्यायदीपिका पुस्तक लेकर स्त्रापको दो । श्रापने उस समितिमें जो विद्वान् थे उन्हें दंते हुए कहा-'देशियये यह पुस्तक कैसी है ? क्या इसके पढ़नेसे छात्र मध्यमाके विषयों में प्रवेश कर सकेगा ?' पण्डित महाशयने पुस्तकको सरसरी दृष्टिसे अद्योगान्त देखा अं।र ५ मिनटके वाद मेजपर रखते हुए कुछ अरुचिसी प्रकट की । श्रापने उपस्थित महाश्योंसे पृछा-'क्या वात है ? क्या पुग्तक ठीक नहीं है ?' पण्डितजी वोले—'पुस्तक तो उत्तम है, इसका विषय भी प्रथमाके योग्य है और इसे पढ़नेके अनन्तर छ।त्र मध्यमामें अच्छी तरह प्रवेश भी कर सकेगा परन्तु इसमें यन्थकारने जो कुछ लिखा है वह घात्यन्त सरल भाषामें लिखा है

अतः इससे छात्रको प्रन्थ लगानेकी न्युत्पत्ति देरसे होगी।' इसके वाद जो महाशय मुझे लाये थे वे हँसते हुए वोले 'पण्डितजी! आप जानते हैं आजकल उसी पुस्तकका महान आद्र होता है जिसमें विषय अत्यन्त सरल भाषामें सममाया जाता है। आपके कहनेसे विदित हुआ कि यह पुस्तक सरल भाषामें लिखी गई है अतः अवश्य ही आदरणीय है। कहिये मालबीयजी! प्रारम्भमें तो छात्रोंको ऐसी ही पुस्तकोंका अध्ययन कराना चाहिये क्योंकि प्रथम अवस्थामें छात्रोंकी बुद्धि सुकुमार होती है। पुस्तक जितनी सरल भाषामें होगी छात्र उतने ही जल्दी न्युत्पन्न हो सकेगा। अपदार्थ नहीं होना चाहिये।' इस प्रकार १ मिनटकी वहसके वाद प्रथम परीक्षामें वह पुस्तक रखी गई। इसके वाद १५ मिनट और वहस हुई होगी कि उतनेमें ही शास्त्री परीक्षा तकका कोर्स निश्चित हो गया।

पाठकोंको यह उत्कण्ठा हागी कि वे महाशय कौन थे? जिन्होंने कि जैन प्रन्थोंके विषयमें इतनी दिलचरपी ली। वे महाशय थे श्रीमान स्वर्गीय मोतीलालजो नेहरू जिनके कि सुपुत्र जगरप्रस्थात श्रीजवाहरलालजी नेहरू आज भारतके सिरताल है।

#### सहस्नामका अद्भुत प्रभाव

संवत् १९७७ की बात हैं। मैं श्री शास्त्रोजी महोट्यसे न्याय-शास्त्रका अध्ययन विश्वविद्यालयमें करने लगा और वहांकी शास्त्रीय परीक्षाका छात्र हो गया। दो वर्षके श्रध्ययनके वाद शास्त्री परीक्षाका फार्म भर दिया।

उन्हीं दिनों हमारे प्रान्तके छिलतपुर नगरमें गजरथ महोत्सव था श्रतः फार्म भरनेके वाद वहां चला गया। वादमें दो स्थानोंमें और भी गजरथ थे इस तरह दो माससे श्रिधक समय लग गया। यही दिन अभ्यासके थे, शास्त्राजी महाराज बहुत ही नाराज हुए। बोले- -'यह तुमने क्या किया?' मैंने कहा—'महाराज! ध्यपराध तो महान हुआ इसमें सन्देह नहीं, यदि श्राज्ञा हो तो परीक्षामें न बैटूं।' शास्त्रीजी बोले—'कितने परिश्रमसे तो जैन शास्त्रके न्यायग्रन्थोंका युनिवरसिटीमें प्रवेश कराया और फिर कहता है—परीच्चामें न बैटूंगा।' मैंने कहा—'जो आज्ञा।' उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि अच्छा परिश्रम करो विश्वनाथ भला करेगा।

वीस दिन परीचाके रह गये थे, कई अन्थ तो ज्योंके त्यों सन्दूकमें रखे रहे जैसे सन्मतितर्क आदि। फिर भी परीक्षाका साहस किया। मेरा यह काम रह गया कि प्रातःकाल गङ्गास्नान करना, वहांसे आकर श्री पार्श्वप्रभुके दर्शन करना, इसके वाद महामन्त्रकी एक माला जपना इसके अनन्तर सहस्रनामका पाठ करना फिर पुरतकोंका अवलोकन करना इसके वाद भोजन करना और फिर सहस्रनामका पाठ करना इसी प्रकार सायंकालको भोजन करना पश्चात् गङ्गा तटपर भ्रमण करना और वहींपर महामंत्रकी माला करनेके वाद सहस्रनामका पाठ करना। इस तरह पन्द्रह दिन पूर्ण किये।

सम्वत् १६८० की बात है कि जिस दिन परी हा थी उस दिन प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त होकर श्री मन्दिर जी गये और श्री पार्श्वप्रमुके दर्शन कर सहस्रनामका पाठ किया पश्चात् पुस्तक लेकर परी हा देने के लिये विश्वविद्यालय चले गये। मार्ग में पुस्तक के ५-६ स्थल देख लिये। श्राठ बजे परी हा प्रारम्भ हो गई, परचा हाथ में आया, श्रीमहामन्त्र के प्रसाद से पुस्तक के जो स्थल मार्ग में देखे थे वे ही प्रश्न पत्र में आ गये। फिर क्या था? श्रानन्द की सीमा न रही। तीन घण्टा तक प्रश्नों का अच्छे प्रकार उत्तर लिखते रहे अनन्तर पाठशाला में श्रा गये। इसी प्रकार श्राठ दिनके पर चे आनन्द से किये और परीक्षा पलकी वाट जो हने लगे। सात सप्ताह बाद परीक्षा फल निकला, मैंने बड़ी उत्सुकता के साथ शास्त्री जी के पास जाकर पूछा—'महाराज! क्या में पास हो गया ?' महाराज जीने बड़ी प्रसन्ता से उत्तर दिया—

'श्ररे वेटा! तेरा भाग्य जबर्दस्त निकला, त् फर्स्ट डिवीजनमें उत्तीर्ण हुश्रा, श्ररे इतना ही नहीं फर्स्ट पास हुश्रा, तेरे ८०० नम्बरोंमें ६४० नम्बर श्राये, श्रव त् शास्त्राचार्य परीक्षा पास कर, तुक्ते २५) मालिक छात्रवृत्ति मिलेगी। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मेरे द्वारा एक वैश्य छात्रकी यह सम्मान मिला। श्रव वेटा! एक बात मेरी मानना, शासाचार्य

परीकाका श्रन्यास करना इतनेनें ही नंतीय मत कर लेना, तेरी बुद्दि चिणिक है, चिणिक ही नहीं कीमल भी है, त् मत्येकके मनावमें श्रा जाता है श्रता मेरी यह श्रामा है कि श्रव तुम वालक नहीं, कुछ दिन के याद कार्यक्षेत्रमें श्राश्लोगे इसते चित्त को स्थिर कर कार्य करें। '

में प्रणाम कर स्थान पर आ गया, क्वीन्स कालेज बनारसकी स्थाय मध्यमा तो में पहले ही संबत् १९६४में उत्तीर्ण हो चुका था अतः आचार्य प्रथम खण्डके पढ़नेकी कोशिश करने लगा।

## वाईजीके शिरक्शूल

मुक्ते कोई व्यमता न हो, श्रानन्दसे पठन पाठन हो...इस श्राभिप्रायसे बाईजी भी वनारसके भेलूपुरमें रहा करती थीं। उनकी कृपासे मुक्ते श्रार्थिक व्यमता नहीं रहती थी तथा भोजना-दिक व्यवस्थाकी भी आकुलता नहीं करनी पड़ती थी। यह सब सुभीता होनेपर भी ऐसा कठिन संकट उपस्थित हुआ कि बाईजी के मस्तकमें शूळवेदना हो गई और इसी वेदनासे उनकी आंखमें मोतियाविन्द भी हो गया इन कारणोंसे चित्तमें निरन्तर व्यमता रहने लगी।

बाईजी बोलीं—'भैया ! न्यय मत हो, कर्मका विपाक है, जो किया है उसे भोगना ही पड़ेगा।' मैंने कहा—'वाईजी ! यहां पर एक डाक्टर छांखके इलाजमें यहुत ही निपुण हैं, ये महाराज काशीके डाक्टर हैं, उनके मकान पर लिखा है कि जो घर पर आख दिखावेगा उससे फीस न ली जावेगी।' वाईजीने कहा—'भैया ! यह सब न्यापारकों नीति हैं, केवल छापनी प्रतिष्ठाके लिये उन्होंने वह लिख रक्खा है, मेरा विश्वास है कि उनसे कुछ भी लाभ न होगा।'

मेंने वाईजीकी वात न मानी श्रौर तांगा कर उन्हें डाक्टर साह्वके घर ले गया। डाक्टर साह्वने ५ मिनट देखकर एक परचा लिख दिया और कहा नीचे अस्पतालसे दवा ले ले। मैंने कहा—'चलो, दवाई तो मिल जावेगी ।' नीचे श्राया, कम्पोटरको द्वाका परचा दिया। उसने एक शीशी दी और कहा '१६) इसका मूल्य है लाखो।' मैंने कहा—'वाहर तो छिखा है कि डाक्टर साह्य सुपतमें नेत्रोंका इलाज करते हैं, यह रूपया किस बानके तेते हो ?' कम्पोटर महोदय हड्ताके साथ बोल-'यही तो छिखा है कि डाक्टर साहब बिना फीसके इलाज करते हैं यह तो नहीं लिखा कि विना कीमत दवाई देते हैं । यदि तुम डाक्टर साहव को घर पर बुलाते तो १६) फीस, २) वग्घी भाड़ा तथा दवाईका दाम तुम्हें लगता। यहां आनेसे इतना लाभ तो तुम्हें हुआ कि १=) तुम्हारे वच गये और दवाई लानेके छिये वाजार जाना पड़ता वह समय वच गया, अपना भाग्य समको कि तुन्हें यह सुभीता नसीय हो गया। अव हमें वात करनेका समय नहीं अन्य कार्य करना है दवाई लेकर जाओ और १६) हमें दो ।'

मेंने चुपचाप उन्हें १६) दे दिये और वाईजीको लेकर भेलू-पुर चला छाया। दैवका विशेष कोष कि हमारा पढ़ना लिखना छुट गया । इम संतोपके साथ वाईजीकी वैयायुत्त्य करनेमें समय

का सदुपयोग करने लगे। वाईजीकी धीरता सराहनीय थी, यही कारण था कि इस वेदना कालमें भी सामायिक समय पर करना, नित्य नियममें जितना काल स्वस्थ श्रवस्थामें छगाती थीं उससे न्यून एक मिनट भी न लगाना, किसीसे यह नहीं कहना कि हमको वेदना है श्रीर पूर्व तरह हँस मुख रहना श्रादि उनके कार्य ज्योंके त्यों चालू रहते थे।

एक दिन वोळीं—'वेटा हमको शूलकी वेदना वहुत है अतः यहांसे देश चलो,वहां पर इसका प्रतिकार अनायास हो जायगा।' हम श्री वाईजीको लेकर वक्त्यासागर आगवे। यहां पर एक साधारण आद्मीने किसी वनस्पतिकी जड़ लाकर दी और कहा इसे छेरीके दूधमें घिस कर लगात्रो, शिरकी वेदना इससे चली जावेगी। ऐसा ही हुआ कि उस दवाईके प्रयोगसे शिरोवेदना तो चली गई परन्तु आंखका मोतियाविन्द नहीं गया।

श्रन्तमें सवकी यही सम्मित हुई कि भांसी जाकर डाक्टर को आंख दिखा लाना चाहिये।

#### वाईजीका स्वाभिमान

श्री सर्राफ मूलचन्द्रजी का जो कि एक असाधारण व्यक्ति थे हमारे साथ घनिष्ठ प्रेम हो गया। उनके संसगंसे हमें कोई प्रकार का कष्ट न रहा। ख्राप साह्कार थे, साह्कार ही नहीं जमींदार भी थे। ख्रापकी रुचि धर्ममें सम्यक् प्रकारसे थी। प्रतिदिन प्रातःकाल श्री जिनेन्द्रकी पूजा करना अनन्तर एक वण्टा शाल-स्वाध्यायमें लगाना यह आपका नियमित कार्य था।

वाईजीके दिन भी आनन्दसे जाने लगे। यहांपर नन्दिक शोर अख्या एक विलक्षण बुद्धिका पुरुप था, वड़ा ही धर्मात्मा जीव था। श्री कामताश्रसादजी जो कि वाईजीके भाई थे वड़े ही सज्जन-धार्मिक व्यक्ति थे तथा श्री गुलावचन्द्रजी जो वाईजीके सम्बन्धी थे बहुत ही योग्य थे। आपको पद्मपुराणके उपाख्यान शायः कण्ठस्थ थे। इन सबके संपर्कसे धर्मध्यानमें अच्छी तरह काल जाने लगा परन्तु वाईजीकी आंखमें जो मोतियाविन्द हो गया था वह ज्योंका त्यों था श्रतः चिन्ता निरन्तर रहती थो।

वाईजीका कहना था कि वेटा! चिन्ता मत करो, पुरुपार्थ करो, नेत्र प्रच्छा होना होगा हो जावेगा, चिन्तासे क्या लाभ? भांसी चलो, निदान, हम, सर्राफ तथा कामताप्रसादजी वाईजी को लेकर भांसी गये श्रीर बड़ी अस्पतालमें पहुँचे। वहांपर एक AND METALLINE AND RECEIVED

वंगाली डाक्टर आंखके इलाजमें वहुत ही निपुण था उसे वाईजी की आंख दिखलाई, उसने १० मिनटमें परीक्षा कर कहा कि मोतियाविन्द है निकल सकता है, चिन्ता करनेका काई वात नहीं, १५ दिनमें आराम हो जावेगा, हमारी ५०) फीस लगेगी, यदि यहां सरकारी वॉडमें न रहोगे तो ५) रोज किरायेपर एक वंगला मिल जायगा १५ दिन के ७५) लगेंगे तथा एक कंपोटर को १५ दिनकी १५। फीस पृथक् देना पड़ेगी।

सरीफने कहा—'कोई बात नहीं, कवसे आ जावें ?' उसने कहा—'कलसे आ जात्रो।'

यह सब तय होनेके वाद जब हम लोग चलनेको तैयार हुए तब डाक्टर साहव वोले—'हमारा भारतवर्ष वहुत चालाक हो गया है।' मैंने कहा—'डाक्टर साहव इस अनवसर कथाका यहां क्या श्रवसर था। यहां तो आंखके इलाजकी वात थी यह कहां की वलाय कि भारतवर्ष बड़ा चालाक है।'

डाक्टर साहव बोले—'हम तुमको समझाते हैं, हमारा कहना श्रनवसर नहीं, तुम व सर्राफजी वाईजीका इलाज कराने के लिये आये, बाईजीके चिन्हसे यह प्रतोत होता है कि इनके पास अच्छी सम्पत्ति होनी चाहिये परन्तु वे इस प्रकारका वस्त्र पहिन कर आई कि जिससे दूसरेको यह निश्चय हो सके कि इनके पास कुछ नहीं ऐसा श्रसद्व्यवहार श्रच्छा नहीं।'

वाईजी बोलीं—'भैया डाक्टर! क्या यह नियम है कि जो रूपवान् हो उसके पास धन भी हो पर यह कोई सिद्धान्त नहीं है। धनाह्य श्रोर रूववत्ताकी कोई व्याप्ति भी नहीं है अतः श्रापका ज्ञान दूषित है। अत्र हम श्रापसे श्रॉपरेशन नहीं कराना चाहते, श्रन्धा रहना श्रच्छा परन्तु लोभी आदमीसे श्रॉपरेशन कराना श्रच्छा नहीं।'

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

हाक्टर साह्यने बहुत कुछ कहा परन्तु बाईजीने ऑपरेशन कराना स्वीकार नहीं किया। श्रंभूलचन्द्रजी सर्गाक्ते भी बहुत कुछ कहा परन्तु एककी न चली श्रार बाईजी बहांसे चेत्रपाल-स्रतित-पुर को प्रस्थान कर गई श्रार यह नियम किया कि श्री श्रिभनन्द्रन स्वामीका दशन-पूजन कर ही श्रपना जन्म वितायगे। यदि कोई निमित्त मिला तो श्रापरेशन करा तेवेंगे श्रन्यथा एक जन्म ऐसी ही श्रवस्थामें यापन करेंगे।

## वाईजीका महान् तत्त्वज्ञान

क्षेत्रपाल पहुँचकर वाईजी आनन्द्से रहने लगीं, पासमें ननद्की लड़की थी जो उनकी वैयावृत्त्य करती थी। वाईजीकी दंनिक चर्या इसप्रकार थी—'प्रातः काल सामायिक करना उसके वाद शौचादिसे निवृत्त होकर श्री अभिनन्दन स्वामीके दर्शन करना और वहीं एक घण्टा पाठ करना पश्चात् वन्द्ना करके १० वर्जे निवास स्थान पर आकर भोजनसे निवृत्त हो आराम करना फिर सामायिकादि पाठ करके स्वाध्याय श्रवण करना अनन्तर शान्ति रूपसे अपने समयकी उपयोगिता करनेमें तत्पर रहना पश्चात् सायंकालकी सामायिक आदि किया करना यदि शास्त्र श्रवणका निमित्त मिल जाय तत्र एक घण्टा उसमें लगाना अनन्तर निद्रा लेना।'

उन्होंने कभी किसीसे यह नहीं कहा कि हमें वड़ा कष्ट है और न दैनिकचर्यामें कभी शिथिछता की। वे एक दिन मन्दिरजीसे आ रहीं थीं कि मार्गमें पत्थरकी ठोकर लगनेसे गिर पड़ीं, सेठ मथुरादासजी टड़ैया जो कि प्रतिदिन चेत्रपाल पर श्री अभिनन्दन स्वामीकी पूजा करनेके छिये आते थे वाईजीको गिरा देख पश्चा-ताप करते हुए वोले—'क्यों वाईजी चोट लग गई ?' वाईजी हँसती हुई बोलीं—'भैया ? थोड़ी दिनकी श्रंधी हूँ यदि वहुत दिनकी होती तय कुछ छन्दाज होता।' कोई चिन्ताकी बात नहीं, जो छार्जन किया है वह भोगना ही पर्गा, इसमें खेद करना व्यर्थ है, छाप तो विवेकी हैं—छागमके रिक्क हैं। देखों श्री कार्तिकेय मुनिने श्री कार्तिकेयानुष्रेक्षामें छिखा है—

'जं जस्स जिम्ह देसे जेगा विहाणेगा जिम्ह कालिह । गाद जिगेगा गियदं जम्मं वा घ्रह व मरगां वा ॥ त तस्स तिम्ह देसे तेगा विहाणेगा तिम्ह कालिह । को सक्कद चालेटुं इंदो वा छाह जिगिदो वा॥'

'जिस जीवके जिस देश थाँर कालमें जिस विधानकर जन्म तथा मरण उपलक्षणसे सुख, दुःख, रोग, शोक, हप, विपाद आदि श्री जिनेन्द्र भगवान्ने देखा है वह सब उस चेत्र तथा उस काल में उसी विधानसे होवेगा—उसे मेटनेको प्रार्थात अन्यथा करने को कोई समर्थ नहीं, चाहे इन्द्र हो अथवा तांर्थकर हो, कोई भी शक्ति संसारमें जन्म, मरण, सुख, दुःख आदि देनेमें समर्थ नहीं। इसोसे श्री कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारके बन्धाधिकारमें लिखा है—

> 'नो मण्णदि हिंसामि य हिंसिन्नामि परेहिं सत्तेहिं। सो मृदो ग्रण्णाणी खाखी एतो दु विवरीदो॥'

'जो यह मानता है कि मैं परकी हिंसा करता हूँ श्रथवा पर जीवों के द्वारा में मारा जाता हूँ वह मृद है, अज्ञानी है...ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवका श्रागम है श्रीर ज्ञानी इसके विपरीत है। इसी प्रकार जो ऐसा मानता है कि मैं पर जीवों को जिलाता हूं तथा पर जीवों के द्वारा मैं जिलाया जाता हूं वह भी मृद है— श्रज्ञानी है परन्तु ज्ञानी जीवकी श्रद्धा इससे विपरीत है। भावार्थ यह है कि न कोई किसीका मारनेवाला है और न कोई किसीका जिलानेवाला है अपने आयुकर्मके उदयसे ही प्राणियों का जीवन रहता है और उसके क्षयसे ही मरण होता है। निमित्त कारणकी अपेक्षा यह सव व्यवहार है तत्त्व दृष्टिसे देखा जावे तो न कोई मरता है न उत्पन्न होता है। यदि द्रव्य दृष्टिसे विचार करो तब सब द्रव्य स्थिर हैं पर्याय दृष्टिसे उदय भी होता है और विनाश भी। जैसा कि श्री समन्तभद्र स्वामीने कहा है—

'न सामान्यात्मनोदेति न ब्येति व्यक्तमन्वयात् । व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्॥'

जव कि इसप्रकार वस्तुकी परिस्थिति है तब दुःखके समय खेद करना व्यर्थ ही है। क्या आपने श्री समयसारक कलशामें नहीं पढ़ा ?

> 'सर्वे सदैव नियतं भवति स्वकीय-कर्मोदयान्मरणजीतितदुः खसौख्यम् । श्रज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुः खसौख्यम् ॥'

'सम्पूर्ण प्राणियों के मरण, जीवन, दुःख और सुख जो कुछ भी होता है वह सब अपने कमं विपाकसे होता है। जो मनुष्य ऐसा मानते हैं कि परसे परका मरण जीवन सुख और दुःख होता है वे सब अज्ञानी हैं। भावार्थ यह है कि न तो कोई किसी का रक्षक है न भच्क है। तुम्हारी जो यह मान्यता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं यह सब अज्ञानकी महिमा है। यह जीव अनादि कालसे पर्यायको ही अपना मान रहा है जो पर्याय पाता है उसीमें निजत्व कल्पना कर अहम्बुद्धिका पात्र होता है और उसी अहम्बुद्धिसे पर पदार्थमें ममता कर लेता है। जो पदार्थ अपने अनुकूल हुए उन्हें इष्ट और जो प्रतिकृल हुए उन्हें अनिष्ट

मानकर उष्ट पदार्थकी रज्ञा श्रोर अनिष्ट पदार्थ की अरक्षामें ब्यय रहता है।

वार्रजीका तत्त्वद्यानपूर्ण उत्तर सुनकर श्री सेठ मधुरादासजी दंग रह गये। सेठजीको उत्तर देनेक वाद वार्र्जी श्रपने स्थानपर आई और भोजनादिसे निष्टृत्त होकर मध्यानहकी सामायिकके श्रनन्तर सुमसे बोली—'वेटा! अभी हमारा असाताका उद्य है, अतः मोतियाविन्दकी ओपिध व ऑपरेशन न होगा तुम मेरे पीछे श्रपना पढ़ना न छोड़ो और शीव ही बनारस चले जाओ।'

मैंने कहा—'वाईजी! मुक्ते धिकार है कि ध्रापकी ऐसी ध्रवस्थामें जब कि आंखोंसे दिखाता नहीं मैं बनारस चला जाऊं। यदापि मैं आपकी कुछ भी वैयावृत्त्य नहीं कर सकता पर कमसे कम स्वाध्याय तो आपके समज्ञ कर देता हं।'

उन्होंने उपेत्ताभावसे कहा—'यह सब ठीक है पर यह काम तो पुजारी कर देवेगा तुम विलम्ब न करो छोर शीव बनारस चले जाओ परीक्षा देकर था जाना।

में वाईजीके विशेष श्रायहसे वनारस चला गया और श्री शास्त्रीजीसे पूर्ववत् अध्ययन करने लगा परन्तु चित्त वाईजीकी वीमारीमें था अतः श्रभ्यासकी शिथिलता रहती थी फल यह हुआ कि में परीत्तामें श्रनुत्तीर्ण हो गया। परीत्ता देनेके वाद शीघ हो में लिलतपुर लौट आया।

#### डाक्टर या सहृदयत।का अवतार

एक दिन बाईजी बगीचेमें सामायिक पाठ पढ़नेके अनन्तर—
'राजा राणा छत्रपति हाथिनके ग्रसवार।
मरना सबको एक दिन ग्रपनी ग्रपनी वार॥'

आदि बारह भावना पढ़ रहीं थीं अचानक एक अंग्रेज जो उसी बागमें टहल रहा था उनके पास आया और पूछने लगा— 'तुम कौन हो' बाईजीने आगन्तुक महाशयसे कहा—'पहले आप बताइये कि आप कौन हैं ? जब मुझे निश्चय हो जावेगा कि आप अमुक व्यक्ति हैं तभी मैं अपना परिचय दे सकूंगी।' आगन्तुक महाशयने कहा—'हम मांसीकी बड़ी अस्पतालके सिविलसजन हैं, आंखके डाक्टर हैं और लन्दनके निवासी अंग्रेज हें।' वाईजीने कहा—'तब मेरे परिचयसे आपको क्या लाभ ?' उसने कहा कुछ लाभ नहीं परन्तु तुम्हारे नेत्रों में मोतियाविन्द हो गया है एक आंखका निकालना तो अब व्यर्थ है क्योंकि उसके देखनेकी शक्ति नष्ट हो चुकी है पर दूसरो आंखमें देखनेकी शक्ति है उसका मोतियाविन्द दूर होनेसे तुम्हें दीखने लगेगा।'

अव बाईजीने सेंड अपनी आत्मकथा सुनाई, छपनी ट्रन्यकी न्यवस्था, धर्माचरणकी न्यवस्था छादि सय छुछ उसे सुना दिया और मेरी ओर इशारा कर यह भी कह दिया कि इस वालकको में पाल रही हूँ तथा इसे धर्मशास्त्र पहानेके लिये वनारस रखर्ता हूँ। यें भी वहां रहती थी पर आंख खराव हो जानेसे यहां चली आई हूँ।

उसने पूछा—'तुम्हारा निर्वाह कैसे होता है ?' बाईजीने कहा—'मेरे पास १००००) म्पयं हैं उसका १००) मासिक सूद श्राता है उसीमें मेरा, इस छड़कीका, इसकी मांका और इस बच्चेका निर्वाह होता है। आंखके जानेसे मेरा धर्म कार्य स्वतन्त्रतासे नहीं होता।'

डाक्टर महोदयने कहा—'तुम चिन्ता मत करो, हम तुन्हारी श्रांख अच्छी कर देगा।'

वाई जीने कहा—महाशय ! में आपका कहना सत्य मानती हूँ परन्तु एक वात मेरी सुन लीजिये वह यह कि 'में एक वार झासी की बड़ी फ्रस्पतालमें गई थी। वहांपर एक वंगाली महाशयने मेरी आंख देखी और ५०) फीस मांगी मेंने देना स्वीकार किया परन्तु उन्होंने यह कहा कि भारतवर्षके मनुष्य बड़े चेईमान होते हैं तुम्हारे शरीरसे तो यह प्रत्यय होता है कि तुम धनशाली हो परन्तु कपड़े दिस्त्रों कैसे पहने हो। मुझे उसके यह वचन तीरकी तरह चुभे। भला आप ही वतलाइये जो रोगीके साथ ऐसे अनर्थ-पूर्ण वाक्योंका व्यवहार करे उसमें रोगीकी श्रद्धा कैसे हो ? इसी कारण मेंने यह विचार कर लिया था कि अब परमातमाका स्मरण करके हो शेप आयु विताऊंगी, व्यथं ही खेद क्यों कर्ह ? जो कमाया है उसे आनन्दसे भोगना हो उचित है।'

सुनकर डाक्टर साहव बहुत सिन्न हुए बोले—'श्रच्छा हम अपना दौरा केंसल करते हैं, सात बजे डांकगाड़ीसे मांसी जाते हैं, तुम पेंसिजर गाड़ीसे मांसी अस्पतालमें कल नौ बजे आश्रो वहीं

तुम्हारा इलाज होगा ।

वाईजीने कहा—'मैं अस्पतालमें न रहूँगी, शहरकी परवार धर्मशालामें रहूँगी और नौ वजे श्रीभगवान्का दर्शन पूजन कर श्राऊंगी। यदि श्रापकी मेरे ऊपर दया है तो मेरे प्रश्नका उत्तर दीजिये।'

डाक्टर महोदय न जाने वाईजीसे कितने प्रसन्न थे। घोले— 'तुम जहां ठहरोगी मैं वहीं आ जाऊंगा परन्तु आज हो झांसी जाखो, मैं जाता हूं।'

डाक्टर साहव चले गये। हम, बाईजी और विनिया रात्रिके ११ वजेको गाड़ीसे भाँसी पहुँच गये प्रातःकाल शौचादिसे निष्टत्त होकर धर्मशालामें आ गये इतने में ही डाक्टर साहव मय सामानके आ पहुँचे । त्र्याते ही साथ उन्होंने वाईजीको वैठाया त्र्यौर आँखमें एक औजार लगाया जिससे वह खुली रहे। जब डाक्टर साहवने आंख खुळो रखनेका यन्त्र लगाया तत्र वाईजी ने छुछ शिर हिला दिया। डाक्टर साहबने एक हलकीसी थप्पड़ वाईजीके शिरमें दे दी न जाने बाईजी किस विचारमें निमग्न हो गईं। इतनेमें ही डाक्टर साहवने अस्त्रसे मोतियाविन्द निकाल कर वाहर कर दिया श्रीर पांचों अंगुलियां उठाकर वाईजाके नेत्रके सामने कीं तथा पूछा कि वताओं कितनी अंगुलियां हैं ? वाईजीने कहा—'पांच।' इस तरह दो या तीन वार पूछकर आंखमें दवाई आदि लगाई पश्चात् सोधा पड़े रहनेकी आज्ञा दी। इसके बाद डाक्टर साहय १६ दिन और आये। प्रति दिन दो बार आते थे अर्थात् ३२ वार डाक्टर साहबका शुभागमन हुछा। साथ<sup>ट्रे</sup> एक कम्पोटर तथा डाक्टर साहबका एक वालक भी आता था। वालककी उमर १० वषंके लगभग होगी—बहुत ही सुन्दर था वह।

जहां वाईजी लेटी थीं उसीके सामने वाईजी तथा हम लोगोंके लिये भोजन बनता था। पहले ही दिन बालककी दृष्टि सामन भोजनके ऊपर गई। उस दिन भोजनमें पापड़ तैयार किये गये थे, बालकने लिजताबाईसे कहा—'यह क्या है ?' लिलताने बालकको पापड़ दे दिया, वह लेकर खाने लगा। लिलाने एक पूड़ी भी दे ही।' उसने बढ़ी प्रसन्नता से उन दोनों वस्तुओं को खाया। उसे न जाने उनमें क्यों प्रानन्द प्राया वह प्रतिदिन टाक्टर साइ- वके साथ आता और पूढ़ी तथा पापड़ खाता। बाईजीक साथ उसकी अत्यन्त प्रीति हो गई—प्राते ही साथ कहने लगे—'पूड़ी पापड़ मंगाओ।' प्रस्तु,

सोलहर्वे दिन डाक्टर साह्यने वाईजीसे कहा कि आपकी थ्रांख अच्छी हो गई कल हम चरमा थ्रीर एक शोशीमें द्या देंगे। अब ष्याप जहां जाना चाहें सानन्द जा सकती हैं। यह कहकर डाक्टर साह्य चले गये। जो लोग वाईजीको देखनेके लिये थ्राते थे वे बोले 'वाईजी! डाक्टर साह्यकी एक बारकी फीस १६) है अतः ३२ बारके ५१२) होंगे जो आपको देना होंगे अन्यथा वे अदालत द्वारा बसूल कर लेवेंगे।' बाईजी बोलीं—'यह तो तब होगा जब हम न देवेंगे।'

उन्होंने गवटू पंसारीसे जो कि वाईजीके भाई हमते थे कहा कि ५१२) दूकानसे भेज दो। उन्होंने ५१२) भेज दिये फिर वाजारसे ४०) का मेबा फल आदि मंगाया और डाक्टर साहवके आनेके पहले ही सबको थालियोंमें सजाकर रख दिया। दूसरे दिन प्रातः-काल डाक्टर साहवने श्राकर श्रांखमें दवा डाली और चश्मा देते हुए कहा—'अब तुम आज ही चली जा सकती हो।' जब वाईजीने नक्षद रुपयों और मेवा आदिसे सजी हुई थालियोंकी ओर संकेत किया तब उन्होंने विस्मयके साथ पूछा—'यह सब किसलिये ?'

वाईजीने नम्रताके साथ कहा—'में आपके सदृश महापुरुषका क्या आदर कर सकती हूँ १ पर यह तुच्छ भेंट आपको समर्पित

करती हूँ आप इसे स्वीकार करेंगे। आपने मुझे आंख दी जिससे मेरे सम्पूर्ण कार्य निर्विदन समाप्त हो सकेंगे। नेत्रोंके विना न तो में पठन पाठन ही कर सकती थी और न इष्ट देवका दर्शन हा। यह आपकी अनुकम्पाका ही परिणाम है कि मैं नीरोग हो सकी। यदि आप जैसे महोपकारी महाशयका निमित्त न मिलता तो में ष्राजन्म नेत्र विहीन रहती क्योंकि मैंने नियम कर लिया था कि अव कहीं नहीं भटकना और क्षेत्रपालमें ही रह कर श्री अभि-नन्दन स्वामीके स्मरण द्वारा शेप आयुको पूर्ण करना परन्तु आपके निमित्तसे मैं पुनः धर्मध्यानके योग्य वन सकी। इसके छिये आपको जितना धन्यवाद दिया जावे उतना ही अलप है। आप जैसे दयाछ जीव विरले ही होते हैं, मैं आपको यही आशीर्वाद देती हूँ कि आपके परिणाम इसी प्रकार निर्मल और दयाछ रहें जिससे संसार का उपकार हो । हमारे शास्त्रमें वैद्यके लक्षणमें एक लक्षण यह भी कहा है कि 'पीयूपपाणि ' अर्थात् जिसके हाथका स्पर्श अमृतका कार्य करे। वह लक्षण आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया क्योंकि ज्ञापके हाथके स्पर्शेसे ही मेरा नेत्र देखनेमें समर्थ हो गया। मैं आपको क्या दे सकती हूँ ?

इतना कहकर वाई जीकी आखों में हपैके अश्रु छलक पड़े और कण्ठ अवरुद्ध हो गया। डाक्टर साहच वाई जी की कथा अवण कर बोले 'वाई जी! आपके पान जो कुछ है मैं सुन चुका हूँ यदि ये ५००) मैं ले जाऊँ तो तुम्हारे मूलधनमें ५००) कम जावेंगे खोर ५) मासिक आपकी आयमें न्यून हो जावेंगे उसके फल स्वरूप आपके मासिक ल्ययमें बुटि होने लगेगी। हमारा तो डाक्टरीका पेशा है, एक धनाल्यसे हम एक दिनमें ५००) ले लेते हैं अतः तुम न्यथंकी चिन्ता मत करो, किसीके कहनसे तुम्हें भय हो गया है पर भयकी वात नहीं हम तुम्हारे धार्मिक नियमों से बहुत खुरा हैं।

श्रीर यह जो मेवा फलादि रखे हैं इनमेंसे तुम्हारे श्राशीर्थाह रूप कुछ फल लिये लेता हूँ दोप आपकी जो इच्छा हा सो करना तथा ५१) कम्पान्टरको दिये देते हैं ऋव आप किसीको छुछ नहीं देना। अच्छा, श्रव इम जाते हैं, हीं, यह बचा आप छोगों से बहुत हिल गया है, तुम लोगोंकी खानेकी प्र'क्रया बहुत ही निर्मल है अल्प व्ययमें ही उत्तमोत्तम भाजन आपको मिल जाता हूं। हमारा वधा तो 'त्रापके पृड़ी-पापड़से इतना खुश है कि प्रतिदिन खानसामाको डांटता रहता है कि तू बाई तीके यहां जैंसा स्वादिष्ट भोजन नहीं बनावा। इमारे भोवनमें कारकी छफाई है परन्तु ग्रम्यन्तर कोई स्वच्छता नहीं। सबसे बढ़ा तो यह ग्रप-राघ है कि हमारे भोजनमें कई जीव मारे जाते हैं तथा जब मास पकाया जाता है तब उसकी गन्ध स्त्राती है परन्तु हम लीग वहां वात नहीं स्रतः पता नहीं लगता । तुम्हारे गर्हा जो दूध खानेकी पद्घति है वह ग्रति उत्तम है । इम लोग मदिरापान करते हैं जो कि हमारी निरी मूर्खता है। तुम्हारे यहां दो श्रानाके दृधमें जो स्वादिष्टता श्रीर पुष्टता शाप्त हो जाती है यह हमें २०) का मदिरा पान करने पर भी नहीं प्राप्त हो पाती। परन्तु क्या किया जावे ! हम छोगोंका देश शीत-प्रधान है अतः वरंडी पीनेकी आदत हम लोगोंको हो गई। जो संस्कार त्र्याजन्मसे पड़े हुए हैं उनका दूर होना दुर्लभ है। अस्तु, आपकी चर्या देख में बहुत प्रसन्न हूँ। आप एक दिनमें तीन वार परमात्माकी श्राराधना करती हैं इतना ही नहीं भोजनकी प्रक्रिया भी आपकी निर्मेल है परन्तु एक बुटि हमें देखनमें खाई वह यह कि जिस करड़ेसे खावका पानी छाना जाता है वह स्वच्छ नहीं रहता तथा भाजन बनानेवालीके वस्र श्रायः स्वच्छ नहीं रहते और न भोजनका स्थान रसोई बनानेके स्थानसे जुदा रहता है।'

वाईजीने कहा—'में आपके द्वारा दिखलाई हुई त्रुटिको दूर करनेका प्रयत्न करूंगी। में आपके व्यवहारसे वहुत ही प्रसन्न हूँ आप मेरे पिता हैं अतः एक वात मेरी भी स्त्रीकार करेंगे।' डाक्टर साहवने कहा—'कहो, हम उसे अवश्य पालन करेंगे।' वाईजी बोलीं—'में और कुछ नहीं चाहती केवल यह भिक्षा मांगती हैं कि रविवार आपके यहां परमात्माकी उपासनाका दिन माना गया है अतः उस दिन आप न तो किसी जीवको मारें, न खाने के वास्ते खानसामासे मरवावें और न खानेवालेकी अनुमोदना करें...आशा है मेरी प्रार्थना आप स्वीकृत करेंगे।'

डाक्टर साहवने वड़ी प्रसन्नतासे कहा 'हमें तुम्हारी वात मान्य है। न हम खावंगे, न मेम साहवको खाने देवेंगे और यह वालक तो पहलेसे ही तुम्हारा हो रहा है,इसे भी हम इस नियमका पालन करावेंगे। श्राप निश्चिन्त रहिये में श्रापको अपनी माताके समान मानता हूँ। अच्छा, अब फिर कभी आपके दर्शन कहाँगा।

इतना कहकर डाक्टर साहव चले गये। हम लोग आधा घंटा तक डाक्टर साहवके गुण गान करते रहे। तथा अन्तमें पुण्यके गुण गाने लगे कि अनायास ही वाईजीके नेत्र खुलनेका अवसर आगया। किसी कविने ठोक हो तो कहा है—

'वने रखे शतुजलाग्निमध्ये महार्ण वे पर्वतमस्तके वा। सुतं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रच्चित पुण्यानि पुराकृतानि।'

कहनेका तात्पर्य यह है कि पुण्यके सद्भावमें,जिनकी सम्भा-वना नहीं, वे काय भी आनायास हो जाते हैं अतः जिन जीवोंको सुखकी कामना है उन्हें पुण्य कार्योमें सदा उपयोग लगाना चाहिये।

### वुन्देलखण्डके दो महान् विद्वान्

वाईजीके स्वस्थ होनेके अनन्तर हम सब छोग बरुवासागर घले गये थाँर खानन्द्से अपना समय व्यतीत करने छगे। इतनेमें ही क्या हुआ कि कामताप्रसाद, जो कि बाईजीका भाई था, मगरपुर चला गया। वहांसे उसका पत्र आया कि हम वीमार हैं आप छोग जल्दी छाछो । इम वहां पहुँचे और उसकी वैयावृत्त्य करने छगे । उसका हमसे गाढ़ प्रेम था, एक दिन वोठा कि इम ५००) आपके फल खानेके लिये देते हैं। मैंने कहा— 'हम तो आपकी समाधिमृत्युके लिये आये हैं यदि इस तरह रपये लेने लगें तो लोकमें अपवाद होगा। आप दान करें, हमसे मोह छोड़ें, मोह ही संसारमें दुःखका कारण है।' वह बोला— 'जिस कार्यमें देवेंगे वहां मोहसे ही तो देवेंगे और जहां देवेंगे उसका उत्तर कालमें क्या उपयोग होगा ? इसका निश्चय नहीं। यदि आपको देवेंगे तो यह निश्चित है कि विद्याध्ययनमें ही मेरी सम्पत्ति जावेगी। आप ही कहें में कीनसा अन्याय कर रहा हूँ ? श्रापको उचित है कि ५००) लेना स्वीकार करें यदि श्राप न हेंगे तो मुमे शल्य रहेगी अतः यदि आप मेरे हित् हैं तो इस देय द्रव्यको स्वीकार करिये। मैं चोरीसे नहीं देता, श्रापको पात्र जानकर सबके सामने देता हूँ। जब मेरी वहिनने आपको पुत्रवत् पाल रक्खा है तब श्राप मेरे भानजे हुए इस रिश्तेस भी आपको लेना पड़ेगा। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना विफल न करेंगे।'

में कामताप्रसादके वचन श्रवण कर चुप हो गया। उन्होंने सर्राफ मूळचन्द्रजीको पत्र ळिख दिया कि आपके यहां जो मेरे ५१०) रुपये जमा हैं वे आप गणेशप्रसादको दे देना। इसके अनन्तर हम उन्हें समाधिमरण सुनाते रहे। पश्चात् कार्यवश में तो वरुश्चासागर चला आया पर वाईजी वहीं रहीं। तीन दिन वाद कामताप्रसादजीने सर्व परिग्रह त्याग दिया सिर्फ एक वस्त्र न त्याग सके। अन्तमें नमस्कार मन्त्रका जाप करते करते उनकी आयु पूर्ण हो गई।

बाईजी उनकी दाहादि किया करा कर वरु जासागर आगई। कुछ दिन हम लोग कामताप्रसादजीके शोकमें मग्न रहे पर अन्तमें फिर पूर्ववत् अपने कार्यमें लग गये।

वाईजीने कहा—'वेटा! तुम्हारा पढ़ना छूट गया इसका रंज है अतः फिर वनारस चलो और अध्ययन प्रारम्भ कर हो। वाईजीकी आज्ञा स्वीकार कर मैं वनारस चला गया और श्रीमान् शास्त्रोजीसे न्यायशास्त्रका अध्ययनकर ३ खण्ड न्यायाचार्यके पास होगया परन्तु सुपरिन्टेन्डेन्टसे मनोमालिन्य होनेके कारण मैं वनारस छोड़कर फिरसे टीकमगढ़ आगया और श्रीमान् दुलार भा जी से पढ़ने लगा।

इसी समय उनके सुपुत्र श्रीशान्तिलाल झा जो कि न्यायशास्त्र के प्रखर विद्वान् थे अपने पिताके दर्शनार्थ आये उनसे हमारा अधिक स्नेह हो गया। एक दिन वे हमसे वोले-कि 'यह तो वृद्ध हैं श्रव इनकी शक्ति श्रध्ययन करानेमें श्रमभर्थ है श्राप हमसे न्याय पढ़ो।' यह कथा श्री शास्त्रीजीने सुन ली। अवसर पाकर मुकते वोले—'शान्ति क्या कहें था। मैंने कहा— 'कुछ नहीं कहते थे।' पर शास्त्रीजी तो श्रपने कानसे सब सुन चुके थे, बोले-'एसे श्रिभमान ह कि हम न्याय शास्त्रके विद्वान् हैं।' सामने बुटाकर बोले—'अच्छा शान्ति! यह तो बताच्ये कि न्याय किसे कहते हैं ? श्राध घण्टा पिता पुत्रका शास्त्रार्थ हुआ पर पिताके समन् शान्तिटाल न्यायका लन्नण बनानेमें असमथ रहे।

पाठकगण ! यहां यह नहीं समम्मना कि शान्तिलाल विद्वान् न थे परन्तु वृद्ध पिताक समत्त श्रयाक् रह गये। इसका यह तात्पयं है कि दुलारमा ने ४० वपकी श्रयस्था तक नवद्वीपमें अध्ययन किया था। वृद्ध वाबा बड़े निर्भाक थे—उनका कहना था कि में न्यायशास्त्रमें वृह्स्पतिसे भी नहीं डरता। श्रस्तु,

में शान्तिलालजीको लेकर वस्त्रासागर चला श्राया। श्री सर्राफ मूलचन्द्रजी उन्हें ३०) मासिक देने लगे में उनसे पढ़ने लगा। में जब यहांके मन्दिरमें जाता था तब श्री देवकीनन्द्रनजी भी दर्शनके लिये पहुँचते थे। इनके पिता बहुत बुद्धिमान् श्रीर जातिके पद्ध थे। बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति थे। उनका कहना था कि यह वालक बुद्धिमान् तो है परन्तु दिन भर उपद्रव करता है श्रतः इसे श्राप वनारस ले जाइये। मैंने देवकीनन्द्रनसे कहा—'क्यों भाई! वनारस चलोगे ?' वालकने कहा—'हां, चलेंगे।'

में जब उसे वनारस ले जानेके लिये राजी हो गया तब सर्रोफजीने यह कहते हुए बहुत निपेघ किया कि क्यों उपद्रवकी जड़ लिये जाते हो ? परन्तु मेंने उनकी एक न सुनी। उन्होंने बाईजीसे भी कहा कि ये व्यथं ही उपद्रवीकी जड़ साथ लिये जाते हैं पर बाईजीने भी कह दिया कि भेया! तुम जिसे उपद्रवी कहते हो उसके लिये पण्डितजी और महाराज कहते कहते तुम्हारा गला न सूखे तो हमारा नाम न लेना।

श्रान्तमें में उसे वनारस ले गया श्रीर विद्यालयमें प्रविष्ट करा दिया। वालक होनहार था श्रातः बहुत ही शीव्र कालमें ठयुत्पत्र हो गया। इसको वुद्धिकी प्रखरता देख श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी श्रागरावालोंने इसे मोरेनामें धर्मशालका अध्ययन कराया। कुछ दिन वाद ही यह धसशास्त्रमें विशिष्ट विद्वान् हो गया। श्रीर उसी विद्यालयमें अध्यापन कार्य करने लगा।

श्रीमान् स्वर्गीय पण्डितजी जहांपर व्याख्यान देनेके लिये जाते थे वहां इन्हें भी साथ ले जाते थे। इनकी व्याख्यान कला देख पण्डितजी स्वयं न जाकर कहीं कहीं इन्हींको भेज देते थे। यह व्याख्यान देनेमें इतने निपुण निकले कि समाजने इन्हें व्याख्यानवाचस्पतिकी उपाधिसे विभूपित किया। कारंजा गुरु- कुलकी उन्नातमें ज्ञापका ही प्रमुख हाथ है ज्ञोर यह भी आपके ही पुरुषाथका फल है कि खुरईमें श्री पार्श्वनाथ गुरुकुलकी स्थापना हो गई।

यद्यपि हमारे—बुन्देललण्ड प्रान्तमें धनाढ्योंकी कमी नहीं है पर यह सच हैं कि यहाँ के धनाढ्य विद्वानोंको अपनाना नहीं जानते अन्यथा क्या आप खुरईमें निवास ५२ इस प्रान्तका उपकार न करते ? वैसे तो आपने इस प्रान्तका बहुत कुछ उपकार किया ही है—देवगढ़ रथका निर्विद्य होना आपके ही पुरुपार्थका फल है, परवारसभाका उत्थान आपके हो उपदेशोंके द्वारा हुआ है, ख्रोर ख्रभी जवलपुरमें जिस गुरुकुलका कार्यक्रम चल रहा है उसके अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आप अपने वालकोंके पठ- नादिकी व्यवस्थाके लिये इन्होर रहते हैं और सर सेठ साहबंके दरवारकी शोभा बढ़ा रहे हैं।

इसी प्रकार समाजके प्रमुख विद्वान् और धर्मशास्त्रके अहि-तीय मर्मज पं० वंशीधरजी न्यायालकार भी जो कि महर्रानीके रहनेवाले हैं सर सेठ साह्यके दरवारको शोभा वहा रहे हैं। हमारे प्रान्तमें यदि कोई उदार प्रकृतिका धनाह्य होता तो उक होनों विद्वानोंको अपने प्रान्तसे बाहर नहीं जाने देता और ये इसी प्रान्तका गीरव बढ़ाते। चूँकि इस प्रान्तके ही अन्न जलसे इन लोगोंका बाल्यकाल पल्लीवत हुआ है अतः इस प्रान्तके भाईयोंका भी आपके ऊपर अधिकार है और उसका उपकार करना इनका कर्त्तन्य है।

इनके यहां रहनेमें दो ही कारण हो सकते हैं या तो कोई सर सेठ साह्यकी तरह उदार प्रकृतिका हो या ये निरपेच पृत्ति धारण कर स्वयं उदार बन जावें। मेरी तो धारणा है कि 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप गरीयती' इस सिद्धान्तानुसार सम्भव हैं कि इन दोनों महानुभावों के चित्तमें हमारे प्रान्तके प्रति करूणा भाव उत्पन्न हो जावे खाँर उस दशामें हम तो स्वयं इन दोनों को इस प्रान्तके श्रीमन्त सममने ठोंगे। विशेष क्या ठिखूँ ? यह प्रासङ्गिक वात आ गई।

## 'चकौती में

संवत् १९८४ की बात है—बनारससे मैं श्री शान्तिलाल नैयायिकके साथ चकौती जिला दरभंगा चला गया और यहीं पर पढ़ने लगा। जिस चकौतीमें मैं रहता था वह बाह्यणोंकी वस्ती थी, अन्य लोग कम थे, जो थे वे इन्होंके सेवक थे।

इस प्राममें बड़े वड़े नैयायिक विद्वान् होगये हैं, उस समय भी वहां ४ नैयायिक, २ ज्योतिपी, २ वैयाकरण और २६ धमशास्त्रके प्रसिद्ध विद्वान् थे। इन नैयायिकों में सहदेव झा भी एक थे, यह बड़े बुद्धिमान् थे, इनके यहां कई छात्र वाहरसे ज्याकर न्याय-शास्त्रका अध्ययन करते थे। मेरा भी चित्त इन्हीं के पास अध्ययन करनेका होगया। यद्यपि यह वात श्री शान्तिलालजीको वहुत ज्ञानिष्टकारक हुई तो भी मैं उनके पास अध्ययन करने लगा।

यहां पर एक गिरिधर शर्मा भी रहते थे जो वड़े चलते पुरजा थे। मेरा उनके साथ घनिष्ट सम्वन्ध होगया। में सामान्य निरुक्तिकी विवेचना पढ़ता था। यहांका समस्त वातावरण न्याय शास्त्रमय था जहां देखो वहां 'अवच्छेदकावच्छेदेन' को ध्वनि सुनाई देती थी, परन्तु यहांकी एक वात मुझे वहुत ही अनिष्टकर थी वह यह कि यहांके सव मनुष्य मत्स्य-मांसभोजी थे। जहां

पर में रहता था उस स्थानसे १४ कदमकी दृरी पर एक पीपलका वृक्ष था। उसके नीचे एक देवीकी मृर्ति थी वहां पर प्रायः जव किसीका यहोपयीत हुआ, विवाह-शादी हुई, श्राद्ध प्रादि हुए, दशहरा आया, या नवदुर्गा आई तब वकरोंकी विल होती थी। यह मुकसे न देखा गया तथा प्रतिदिन लोग मत्त्यमांस पकाते थे उसकी दुर्ग-पके मारे मुझसे भोजन नहीं खाया जाता था। मेंने आटा खाना छोड़ दिया केवल चावल और हाक खाकर दिन काटता था। कभी कभी भुने चने खाकर ही दिन निकाल देता था।

एक दिन मोहल्लाके एक बृद्ध ब्राह्मणने कहा—'वेटा! इतने दुर्वल क्यों होते जाते हो १ क्या खानेके लिये नहीं मिछता १ या तुम बनानेमें श्रपटु हो १ हमसे कहा हम तुम्हारी सब तकलीफ़ दूर कर देवेंगे।'

मेंने कहा—'वावाजी! आपके प्रसाद्से मेरे पास खानपान की सब सामग्री है परन्तु जब में खानेकी बठता हूं तब मछलीकी गन्ध छाती हूं छातः ग्रास भीतर नहीं जाता। एक दिनकी बात है कि में भोजन बनाकर खानेकी तैयारीमें था कि इतनेमें एक ब्राह्मणका छड़का आया, एक पोटली भी लिये था वह। मेंने उससे पूछा—क्या बनसे पड़ोरा लाये हो १ वह बोला—हां, लाया हूं क्या आप लोगे १ उत्तम तरकारी बनेगी। में भोला भला, क्या जानू कि यह क्या लिये है १ मेंने कहा—दीजिये। उसने पोटली खोली उसमें केकड़ा और मछलियां थीं। में तो देखकर अन्धा होगया और उस दिन जो भोजन बनाया था वह नहीं खाया गया—दिन रात उपवास करना पड़ा। उसके बाद दूसरे दिन जब भोजन बनानेकी चेष्टा करने लगा तब वही पोटलीका

दृश्य श्रांखों के सामने उपस्थित होने लगा। इस तरह कई दिन सूखे चने श्रौर चांवल खा खाकर दिन काटे। जब उदराग्नि प्रज्वितत होती है और भूखकी वेदना नहीं सही जाती तव आंख वन्द कर खा लेता हूँ।'

मेरी कथाको अवणकर बुड्ढे ब्राह्मण महाराजको द्या आगई। उन्होंने मोहल्लाके सब ब्राह्मणोंको जमाकर यह प्रतिज्ञा करायी कि जब तक यह अपने शाममें छात्र रूपसे रहे तब तक आप लोग मत्त्य मांस न बनावें और न देवी पर विलिप्रदान करें यह भद्र प्रकृतिका बालक है इसके ऊपर हमें द्या करना चाहिये।'

इस तरह मेरा वहां निर्वाह होने लगा, आटा आदिकी भी व्यवस्था हो गई और श्रानन्दसे अध्ययन चलने लगा।

## द्रीपदी

इसी चकोतीमें एक ऐसी विलक्ष्म घटना हुई कि जिसे सुनकर पाठकगण आश्चर्यान्वित हो जावेगे। इस घटनामें आप देखेंगे कि एक ही पर्यायमें जीव पापारमासे पुण्यात्मा किस प्रकार होता है। घटना इस प्रकार है—

यहां पर एक बाधाए था जो वहुत ही प्रतिष्टित धनाह्य, विद्वान् छोर राष्यमान था। उसकी एक पुत्री थी—द्रापदी। जो अत्यन्त रूपवती थी, केश उसके इतने सुन्दर और लम्बे थे कि एड़ीतक आते थे और मुखकी कान्ति इतनी सुन्दर थी कि उसे देख कर छन्छे अच्छे रूपवान् पुरुप और रूपवती स्त्रियां लिजत हो जाती थीं।

दुर्भाग्यवरा वह वाल्यावस्थासे ही विधवा हो गई। उस कन्याके साथ उसके माता पिताका श्रात्यन्त गाढ़ प्रेम था अतः उन्होंने उसे उसके श्वसुर गृह नहीं भेजा। अन्तमें उसका चरित्र श्रष्ट हो गया। कई तो उसने गर्भपात किये परन्तु पिताके स्नेहसे वह अन्यत्र नहीं भेजी गई। रुपयाके वलसे उसके सब पाप छिपा दिये जाते थे परन्तु पाप भी कोई पदाथ है जो छिपायेसे नहीं छिपता। उसके नामका एक सरोवर था उसका पानी अपेय हो गया। उसीके नामका एक वाग भी था उसमें जो फल लगते थे उनमें पकते पर कीड़े पड़ने छगे इससे उसके पापकी चर्चा प्रान्त भरमें फैल गई। पापके उदयमें जो न हो सो अल्प है।

कुछ कालके वाद द्रौपदीके चित्तमें अपने कुकृत्यों पर वड़ी घृणा हुई उसने मन्दिरमें जाकर वहुत ही पश्चात्ताप किया और घर आकर अपने पितासे कहा—'पिता जी! मैंने यद्यपि बहुत ही भयंकर पाप किये हैं परन्तु आज मैंने अन्तरङ्गसे इतनी निन्दा गर्हा की है कि अब मैं निष्पाप हूँ। अब मैं श्री जगन्नाथ जी की यात्राको जाती हूँ वहांसे श्री वैद्यनाथ जाऊँगी, वहीं पर वैद्यनाथ जी को जल चढ़ाऊंगी और जिस समय 'ओं शिवाय नमः' कहती हुई जल चढ़ाऊंगी उसी समय महादेवजीके कैलाशलोकको चली जाऊंगी।

द्रौपदीकी यह बात सुनकर उसके पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और गद्गद स्वरमें बोले—'वेटी! में तुम्हारी कथा सुनकर श्रत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हुआ हूँ। में श्रास्तिक्य हूँ श्रतः यह मानता हूँ कि ऐसा होना श्रसम्भव नहीं। ऐसे अनेक उपाख्यान शास्त्रों में श्राते हैं जिनमें भयंकर पाप करनेवालोंका भी उसी जन्ममें उद्धार होना लिखा है। श्रच्छा, यह वताश्रो कि यात्रा कव करोगी ?'

पुत्रीने कहा—वैशाख सुदि पूर्णिमाके दिन यात्राके लिये जाऊँगी। अब क्या था, सम्पूर्ण नगरके लोग उस दिनको प्रतीचा करने लगे। बहुतसे स्त्री पुरुप भक्तिसे प्रेरित हो यात्राकी तैयारी करने लगे और कितने ही कौतुक देखनेकी उत्सुकतासे यात्राके लिये चेष्टा करने लगे। सभीके मनमें इस वातका कोतुक

11

था कि जिसने छाजन्म पाप किये हैं वह भला शिवलोकको सिधारे १ वहुत कहनेसे क्या छाभ १ छान्तमें यंशासकी पूर्णिमा छा गई, प्रातःकाल ६ वजे यात्राका सुहूर्च था गाजे वाजेके साथ द्रापदी घरसे वाहर निकली। ब्राम भरके नर-नारी उसे पहुँचानेके लिये ब्रामके वाहर आध मील तक चले गये।

द्रोंपदीने समस्त नर-नारियोंसे सम्बोधन कर प्रार्थना की और कहा कि मैंने गुरुतर पाप किये—कामके वशीभूत होकर चहांपर जो श्रनुबह झा खड़ा है इसके साथ गुप्त पाप किये, सहस्रों रुपये इसे खिलाये, ५ बार अूण हत्यायें भी की। अपने द्वारा किये हुए पापोंकी याद ध्याते हो मेरी आत्मा सिहर उठती हैं। परन्तु प्राजसे २० दिन पहले मुक्ते अपनी प्रात्मामें बहुत ग्लानि हुई खार यह विचार मनमें खाया कि जो आत्मा पाप करनेमें समथ है वह उसे त्याग भी सकता है। यह कोई नियम नहीं कि जो छाज पापी है वह सर्वदा पापी ही बना रहे। यदि ऐसा होता तो कभी किसीका चट्टार ही नहीं हो पाता। श्रात्मा निमित्त पाकर पापी हो जाता है और निमित्त पाकर पुण्यात्मा भी वन सकता है। हमारा आत्मा इन विपयोंके वशीभूत होकर निरन्तर श्रनर्थं करनेमें ही तत्पर रहा अन्यथा यह इस प्रकार दुर्गतिका पात्र नहीं होता। में एक कुछीन कुलमें उत्पन्न हुई, मेरा वाल्य-काल दर्श ही पवित्रतासे वीता, मेंने विष्णुसहस्त्रनाम आदि स्तोत्र पढ़े श्रीर उनका पाठ भी किया। मेरे पिताने गुझे गीताका भी अध्ययन कराया था में उसका भी पाठ करती थी। गीता पाठसे मेरी यह श्रद्धा हो गई थी कि आत्मा अजर श्रमर है, निर्दोप है, अनादि श्रनन्त है परन्तु यह सब होते हुए भी मैं इस मनुष्यके द्वारा पाप पद्धमें लिप्त हो गई। इस घटनासे मुझे यह निश्चय हुआ कि आत्मा सर्वथा निर्दोप नहीं यदि सर्वत्र

निर्दोष होता तो मैं इस तरह पाप पक्कमें अनुलिप्त क्यों होती ? यद्यपि आत्मा न मरता है, न जीता है यह गीतामें लिखा है पर वह प्रन्थकारकी एक विवक्षा है। आत्मा जनमता भी है और मरता भी है, यदि ऐसा न होता तो कोई पशु है, कोई मनुष्य है और कोई देवता है यह सब क्यों होता ? तथा पुराणों में जो लिखा है कि सच्चे काम करोगे शिवलोक जात्रोगे, बुरे काम करोगे पाताल लोक जात्रोगे यह सब गप्पाष्टक होता पर यह गप्पाष्टक नहीं है। आत्मा यदि दोषभाक् न होता तो ऋषियों ने प्रायश्चित्त शास्त्र न्यर्थ ही बनाया। इन सब बातों को देखते हुए मेरे आत्मामें यह निश्चय हो गया कि आत्मा पापी भी होता है और उसका उदाहरण मैं ही हूं।

अब मेरी आप नर-नारियोंसे यह प्रार्थना है कि कभी भी पाप न करना। पापसे मेरा यह अभिष्राय है कि स्त्री छोगोंको यह नियम करना चाहिये कि अपने पितको छोड़कर अन्य पुरुषोंको पिता,पुत्र और भाईके सहश सममें और पुरुषवगंको चाहिये कि वह स्वस्रीको छोड़कर अन्य स्त्रियोंको माता, भिगनी और पुत्रीके सहश सममे। अन्यथा जो मेरी दुर्गति और निन्दा हुई वही आपकी होगी।

देखो, श्रीरामचन्द्रजी महाराजने जब बालीको मारा तब बाली कहता है—

में वैरी सुग्रीव प्यारा। कारण कवन नाथ मोहि मारा।' उत्तरमें श्रीरामचन्द्रजी महाराज कहते हैं— 'श्रनुज वधू भगिनी सुत नारी। सुनु शठ ये कन्या सम चारी। इनहिं कुदृष्ट करें जो कोई। ताहि वधे कछु दोष न होई।'

यह कथा रामायरामें प्रसिद्ध है इसित्ये त्राजसे सन नर-नारी इस व्रतको लेकर घर जावें इसे न लेनेसे आपका कल्याण नहीं। इसके सिवाय एक वात छोर कहना चाहती हूँ यह यह कि भगवान दीनदयाल हैं उनकी दया प्राणीमात्रक ऊपर होनी चाहिये। पशु भी एक प्राणी हैं उन्होंने ऐसा कीनसा अपराध किया कि उन निरपराधोंका दुर्गादेवीके सामने विल चढ़ाया जाता है। जिसका नाम जगद्म्वा है उसे उसीका पुत्र मारकर दिया जावे यह घोर पाप है जो कि हम लीगोंमें छा गया है छोर इसीसे हमारी जातिमें प्रति दिन शान्तिका अभाव होता जाता है। देखो, इनकी विचारधारा कहां तक दूपित हो गई। एकने तो यहां तक अनर्थ किया कि जिसे कहती हुई में कम्पाय-मान हो जाती हुं—

> 'केचिद्धदन्त्यमृतमस्ति सुरालयेषु केचिद्धदन्ति वनिताधरपल्लवेषु । मृमो वयं सकलशास्त्रविचारदज्ञा लम्बीरनीरपरिपृरितमांसलण्डे ॥'

इस प्रकार मांसभक्षकोंने संसारमें नाना अनर्थ फैंटाये हैं, जिनके मांसका भोजन है उनके दयाका लेश नहीं। देखो, जो पशु मांस खाते हैं वे महान् निर्देशो होते हैं उनसे प्राणीगण सदा भयभीत रहते हैं पर जो मांस नहीं खाते उनसे किसीको भय नहीं ठगता। सिंहके सामने अच्छेसे अच्छे बिलप्ट पेशाव कर देते हैं इसका कारण यही तो है कि वह हमारा मांस भक्षण करनेवाला हिंसक प्राणी है। हाथी घोड़ा गाय ऊँट आदि वनस्पित खानेवाले जीव हैं अतः इन्हें देखकर किसीको भय नहीं होता, ख्रतः जिस मांसके खानेसे क्रूर परिणाम हों उसे त्याग देना ही उचित है। देखो, आपके सामने जो गर्णेशप्रसाद खड़े हैं यह जैनी हैं इनका भोजन अन्न है, अपना प्राम इतना वड़ा है यहाँ पर १००० नाह्यणोंका निवास है, नाह्यणों का ही नहीं पण्डितोंका

निवास है जो देखों वही इनकी प्रशंसा करता है, सब लोग यही कहते हैं कि यह बड़ा सौम्य छात्र है, इसका मूल कारण इसकी दयालुता है। मुके जाना है अन्यथा इस विषय पर बड़ी सीमां-साकी आवश्यकता थी।

द्रौपदीका व्याख्यान पूर्ण नहीं हुआ था कि वीचमें ही बहुतसे नर-नारी हँस पड़े और यह शब्द सुननेमें आने लगा कि 'नौसे मूपे विनाश कर विल्ली हजाको चली।'

यह वाक्य सुनते ही द्रौपदीने कहा कि ठीक है परन्तु श्रव में पापिनी नहीं यदि तुम लोगोंको विश्वास न हो तो हमारे वागमें जो फल पक्व हों उन्हें चुन कर लाओ सब ही अमृतोपम स्वादिष्ट होंगे तथा मेरी पुष्करिणीका जल गङ्गाजलके सहश होगा।

कई मनुष्य एकदम वाग और पुष्करिणी की ओर दौंड़े पड़े। जो वाग गये थे वे वहाँ से विल्वफल, लीची और आम लाये तथा जो पुष्करिणी गये थे वे चार घड़े जल लाये। सब समुदायने फलभक्षण किये। सभीके मुखसे ये शब्द निकल पड़े कि ऐसे खादिष्ट फल तो हमने जन्मसे लेकर आज तक नहीं खाये पश्चात् पुष्करिणीका जल पिया गया और सर्वत्र यह ध्वित होने लगी कि यह तो गङ्गाजलकी अपेक्षा भी मधुर है।

श्रनन्तर जनसमुद्दायने उसे मस्तक नवाकर प्रणाम किया और अपने अपराधकी क्षमा मांगी। द्रौपदीने आशोर्वाद देते हुए कहा कि यह सब हमारे परिणामोंकी स्वच्छताका फल है। इतनेमें अनुग्रह्माने, जिसने कि उसके साथ दुश्चरित्रका व्यवहार किया था, सबके समन्न श्रात्मीय श्रपराधों की क्षमा मांगी और भविष्यमें इस पापके न करने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद द्रीपदी बाईने जगन्नाथ स्वामीकी यात्राके लिये जोगिया स्टेशन जिला दरभंगासे प्रस्थान किया। यहां तक ने हमारा देखा हश्य है इसके बाद जो महाश्रय उसके साथ गये थे उन्होंने यात्रासे वापिस आकर हमसे जो कहा बह पाठकेंके छाबलोकनार्थ ज्योंका त्यों यहां लिखते हैं—

प्रथम तो द्रीपदी बाई कलकत्ता पहुंची और कालीके दर्शन करनेके लिये काली मन्दिर गई परन्तु वहाँका रक्तपात देख दर्शनों के विना ही वापिस लाट छाई। प्रशान श्री जगन्नाथपुरीकी यात्राके लिये गई छाँर उसके अनन्तर वद्यनाथजी आ गई। जिस समय स्वच्छ वस्त्र पहिन कर तथा हाथमें जलपात्र लेकर श्री वंद्यनाथजीके लपर जलधारा देनेका प्रयत्न करने लगी उस समय वहाँ के पंडोंने कहा—'आप जल तो चढ़ाती हैं पर दान-दिश्णा क्या देंगी?' उसने कहा—'दानकी कथा छोड़ो, हम तो जल चढ़ाकर शिवलोक चले जावेंगे।' पण्डोंकी छाश्चर्य हुआ कि यह कहाँकी पगली छाई? बहुत कहाँ तक लिखें? जिस समय उसने 'ओं शिवाय नमः' कह महादेवके ऊपर जलधारा दी उसी समय उसके प्राण पलेक उड़ गये और सहस्त्रों नर-नारियोंके गुणगानमें सारा मन्दिर गृंज उठा।

इस कथानकके लिखनेका तात्पर्य यह है कि अधमसे प्रधम प्राणी भी परिणामोंकी निर्मलतासे देवगति प्राप्त कर सकता है।

### नीच जाति पर उच विचार

अब में आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि मणि, मन्त्र और औपधिमें अचिन्त्य शक्ति है। इसी चकौती प्राममें मेरी पीठमें अदृष्ट फोड़ा हो गया, रात दिन दाह होने लगी, एक मिनटको भी चैन नहीं पड़ती थी निद्रादेवी पलायमान हो गई, श्रुधा-तृषाकी वेदना चली गई, 'हे भगवन्' के सिवाय कुछ नहीं उचारण होता था। गित्र-दिन वेदनामें ही समय जाता था। मोहल्लाभर मेरी वेदनासे दुःखी हो गया। कोई कहता कि दरभंगा अस्पतालमें ले चलो, कोई कहता कि श्रोपधि तो खाता नहीं अस्पतालमें ले जाकर क्या करोगे कोई कहता कि दुर्गा समसतीका पाठ कराश्रो, कोई कहता कि विष्णु-सहस्र-नामका पाठ कराओ श्रोर कोई कहता कि चिन्ता मत करो कर्मका विपाक है अपने आप शान्त हो जावेगा।

बहुत कुछ तर्क वितर्क होने पर भी अन्तमें छुछ स्थिर न हो सका इतनेमें विहारी मुसहड़ वहांसे जा रहा था उसने मेरी वेदना देख कर कहा कि यह इतना वेचेन क्यों है ? छोगोंने कहा कि इसकी पीठमें अहुए फोड़ा हो गया है और वह वढ़ते बढ़तें आंवला बरावर हो गया है इसीसे रात्रि दिन वेचेन रहता है। उसने कहा—'आप छोग औषि नहीं जानते ?' लोगोंने कहा—'हमने तो बीसों द्याइयां की पर किसीने श्राराम नहीं पहुँचाया।'तय विहारी बोला—'श्रच्छा आप चिन्ता छोड़ देवें, यदि परमात्मा की अनुकम्पा हुई तब यह आज ही श्रच्छा हो जावेगा। श्रच्छा, में जाता है श्रीर जड़ी लाता हैं।' यह गया श्रीर १५ मिनटमें श्रीपध लेकर आ गया। उसने दवाईको पीस कर कहा कि इसे बांध दो यदि इसका उद्य श्रच्छा हुआ तो प्रातः काल तक फोड़ा बेठ जायगा या पककर फूट जायगा। लोग हैंसने लगे, तब बिहारी बोला कि हैंसनेकी श्रावश्यकता नहीं 'हाथके कंगनकी श्रारक्षीकी नया श्रावश्यकता ?'

सायंकालके ५ वजे थे, मुद्दासे उसने कहा कि कुछ खाना हो तो खा लो पानी पीलो फिर उस दवाईको बांध कर सो जाश्रो १२ बंटे नींद आवेगो। में हुँस पड़ा श्रीर छुछ मिष्टाश्र खा कर दवाईके लगाते ही दाहकी बेदना शान्त हो गई श्रीर एकदम निद्रा खा गई। खाठ दिनसे निद्रा न आई थी इससे एकदम सो गया और १२ घटके बाद निद्रा भंग हुई। पीठ पर हाथ रक्खा तो फोटा नदारत। मेंने उसी समय पण्डितजीको खुलाया और उनसे कहा कि देखिये, मेरी पीठमें क्या फोड़ा ह १ उन्होंने कहा—'नहीं हैं।' फिर में खानन्दसे डोचको गया बहांसे आकर स्नानादिसे निवृत्त हो नैयायिकजीसे पाठ पढ़ने छगा।

ग्रामके लोग आश्चर्यमें पड़कर कहने लगे कि देखो, भारत-वर्पमें अब भी ऐसे ऐसे जानकार हैं। इनका जो फोड़ा बड़े बढ़े वैद्योंके द्वारा भी असाध्य कह दिया गया था उसे बिहारी मुसहड़ने एक बारकी औपधमें ही नीरोग कर दिया।

४ वजे विहारी मुसहड़ फिर श्राया मैंने उसे बहुत ही धन्य-वाट दिया और १० का नोट देने लगा परन्तु उसने नहीं लिया।

मैंने उससे कहा कि यह श्रीषधि हमें बता दो उसने एकरम निषेध कर दिया और एक लम्बा भाषण दे डाला। उसने कहा कि बता-नेमें कोई हानि नहीं परन्तु मुक्ते विश्वास नहीं कि आप इसे द्रव्यो-पार्जनका जरिया न बना लेवेंगे क्योंकि खाप होगोंने अवनी खाब-रयकताओं को इतना चढ़ा छिया है कि यहा तहा धन पैदा करनेसे आप छोग नहीं चूकते। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि इसी चकौती श्राममें पहले कोई पण्डित नौकरी नहीं करता था द्रवय लेकर विद्या देना पाप समभते थे, ज्योतिपीलोग गरीवोंकी जन्म-पत्रीका पैसा नहीं लेते थे। श्राममें २० छात्र पढ़ते थे उन्हें घर घर भोजन मिलता था। किसीके आमके बगीचामें चले जाइये पेट भर श्राम खाइये और १० श्राम श्रलहदा घरके वालकोंको ले जाइये । किसीके ईखके खेत पर पन्थीगण विना रस पिये नहीं जा सकता था। यदि कोई वाहरका आदमी सायंकाल घर पर ठहर गया तो भोजन कराये विना उसे नहीं जाने देते थे। यदि कोई भोजन करने से इनकार करता था तो उसे ठहरने नहीं दिया जाता था....यह व्यवस्था इस ग्रामकी थी पर आज देखो तो यहीं के पण्डितगण बाहर जाकर विद्या पढ़ानेकी नौकरी करने लगे, चाहे यामके वालक निरत्तर रहें। वैद्योंकी दशा देखियें—रोगीके घरमें चाहे खानेको न हो परन्तु उन्हें फीसका रुपया होना ही चाहिये। यही हाल इन ज्योतिपी पण्डितोंका है। जमींदारोंको देखिये और मनुष्योंकी कथा छोड़िये। मनुष्य की बात दूर रही अब चिड़िया आदि पक्षी भी इनका आम नहीं खा सकते। यहाँ की ऐसी व्यवस्थाके कारण ही भारतवर्ष जैसा सुखी देश विपद्यस्त हो रहा है। आज भारतवर्पकी जो दशा हैं वह किसीसे छिपी नहीं है अतः माफ कोजिये में आपको दवा नहीं वताऊंगा और न श्रापसे कुड़ चाहता ही हूँ। इमारा फाम

मजदूरी करनेका है उसमें जो कुछ मिल जाता है उमीसे संतोप कर लेता हैं। सुख़ादाल भान इसारा भोजन है शाम तक परमात्मा दे ही देता है आपसे दस रुपया लेकर में लालाजी नहीं वनना चाहता। आप जीते हैं और हम भी जीते हैं। ये जो ष्यापके पास बठे हैं सब अच्छे किसान हैं परन्तु इन्हें दयाका लेश नहीं। जंमा फोड़ा आपको हुआ था बैसा यदि इन्हें या इनकी संतानको होता तो न जाने कितनी पशुहत्या है। जाती। इनका रही काम रह गया है कि जहां घरमें बीमारी हुई कि देवीको बकरा चढ़।नेका संकल्प करा छिया । में जातिका मुसहड़ हूं और मेरे कुछमें निरन्तर हिंसा होती है। परन्तु मेंने ५ वर्षसे हिंसा त्याग दी है। इसका कारण यह हुआ कि में एक दिन शिकारके छिये घनुष वाण लेकर वनमें गया था। पहुँचते ही एक वाण हिरनीको मारा वह गिर पड़ी मैंने जाकर उसे जीवित ही पकड़ लिया वह वाण्से मरी नहीं थी घर जाकर मैंने विचार किया कि आज इसे मारकर सब क़ुटुम्ब पेटभर इसका मांस खावेंगे। हम लोग जब उसे मारने लगे तब उसके पटसे विल-विळाता हुआ बच्चा निकल पड़ा श्रोर थोड़ी देरके बाद छटपटा कर मर गया। उसकी वेदना देखकर में अत्यन्त दुस्ती हो गया श्रीर भगवान् से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभो! में अधमसे अधम नर हूँ, मैंने जो पाप किये हैं हे परमात्मन् ! अब उन्हें कोन क्षमा कर सकता है ? जन्मान्तरमें भोगना ही पड़ेंगे परन्तु अब आपके समन्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजसे किसी प्राणीको न सताऊंगा, जो कुछ कर चुका उसका पश्चात्ताप करता हूं। उस दिनसे न तो मेरे घरमें मांस पकता है और न मेरे वाल-वच्चे हो मांस खाते हैं। मेरे जो खेत हैं उनमें इतना धान पैदा हो जाता है कि उससे मेरा वर्ष भरका खर्च आनन्द से चल जाता है।

मैं नीच जाति हूँ आप लोग मेरा स्पर्श करनेसे डरते हैं, यदि कदाचित् स्पर्श हो भी जावे तव सचेल स्नान करते हैं परन्तु वताओं तो सही हमारे शरीरमें कौनसी श्रपवित्रताका वासं है और आपके शरीरमें कौनसी पवित्रताका निवास है ? सच पुछो तो आप छोगोंके पेटमें ३ सेर मछ्छी जाती है जो हिंसासे मारी जाती है पर में सात्त्विक भोजन करता हूँ जिसमें किसीको कुछ भी कष्ट नहीं होता। श्रापकी अपेक्षा मेरा शरीर अपवित्र नहीं क्यों कि आपका शरीर मांससे पोपा जाता है श्रीर मेरा शरीर केवल चावल दालसे पुष्ट होता है। यदि इसमें आपको सन्देह हो तो किसी डाक्टर या वैद्यसे परीज्ञा करा लीजिये । में जोर देकर कहता हूँ कि मेरा शरीर आप लोगोंके शरीरकी अपेत्ता उत्तम होगा। रही आत्माकी वात सो आपकी श्रात्मा दयासे शून्य है, हिंसासे भरी है, लोभादि पापोंकी खान है, विपयोंसे कलुषित है इसके विपरीत हमारी आत्मा दयासे पुष्ट है, लोभादि पापोंसे सुरक्षित है छोर यथाशक्ति परमात्माके स्मरणमें भी उपयुक्त है अब आप लोग ही निर्णय करके शुद्ध हृदयसे किह्ये कि कौन तो अधम है और कौन उच ? आप छोगोंने ज्ञानका श्रर्जन कर केवल संसारवर्द्धक विपयोंकी पुष्टि की है। यदि आप लोग संसारके दुःखोंसे भयभीत होते तो इतने अनर्थपूर्ण कार्योंकी पृष्टि न आप करते श्रोर न शास्त्रोंके प्रमाण ही देते—

'पञ्च पञ्चनला भन्त्या श्रोपधार्ये सुरां पिवेत्।'

में पढ़ा लिखा नहों परन्तु यह वाक्य आपके ही द्वारा मेरे श्रवणमें आये हैं। कहां तक कहें स्त्रीदान तक आप लोगोंने शास्त्र विहित मान लिया है।

इत्यादि कहते कहते श्रन्तमें उसने बड़े उच स्वरसे यहां तक कह दिया कि यद्यपि में आप लोगोंकी दृष्टिमें तुच्छ हूँ तो भी हिंसाके उक्त कार्योंको श्रन्छा नहीं समझता, श्रव में जाता है। मेंने कहा—'श्रन्छा वावा जाड्ये।'

उसके चले जानेपर मेंने यह विचार किया कि यदि सत्य भावसे विचार किया जावे तो उसका कहना अक्षरशः सत्य है। जितने विद्वान् वहां उपस्थित थे सब निकत्तर हो गये, परस्परमें एक दूसरेके मुख ताकने लगे। कई नो अपने कृत्योंको निन्य मानने लगे खोर यहां तक कहने छगे कि जो शास्त्र हिंसादि कार्योंकी पुष्टि करता है वह शास्त्र नहीं शस्त्र है। नहीं नहीं शस्त्र तो एक ही का चात करता है पर ये शास्त्र तो असंख्य प्राणियोंका घात करते हैं। इन शाकोंकी अद्वामे आज भारतवर्षमें जो अनर्थ हो रहे हैं वे अतिवाक हैं—वचन अगोचर हैं। हमारे कार्य देख कर ही यवन छोगोंको यह कहनेका अवसर आता है कि आपके यहां वकरा आदिकी चित्र होती है हम लोग गाय आदिकी कुर्वानी करते हैं। धर्म द्यामय है यह आप नहीं कह सकते क्योंकि जिस शास्त्रमें यह छित्वा है कि—

#### 'मा हिंस्यात् सर्वभ्तानि'

उसो शास्त्रमें देवता और श्रितिथिके छिये हिंसा करना धमें बतलाया है...ऐसे परस्पर विरोधी वाक्य जहां पाये जावें उसे आगम-शास्त्र मानना सर्वधा अनुचित है।

यह सुनकर कितने ही उपस्थित विद्वानोंने कहनेवालेको खूब धिक्कारा और कहा कि तूं शास्त्रके मर्मको नहीं जानता। मैंने सोचा कि यह संसार है इसमें अपने २ महोद्यके अनुसार छोगोंके विचारोंमें तारतम्य होना स्वाभाविक ही है अतः किससे क्या कहें ?



अपनी पूर्वावस्थामें [ १०२०० ]



अस्तु यह वात तो यहीं रही, यहां जो गिरिधर शर्मा रहते थे और जिनके साथ मेरा अत्यन्त प्रेम हो गया था उन्होंने एक दिन कहा कि तुम यहां व्यर्थ ही क्यों समय यापन करते हो ? नवद्वीपको चलो। वहां पर न्यायशास्त्रकी अपूर्व पठनशैली है जो जान यहां एक वर्षमें होगा वह वहांके सहवासमें एक मासमें ही हो जावेगा। मैं उनके वचनोंकी कुशलतासे चकौती ग्राम छोड़कर नवद्वीपको चला गया।

## नवद्वीप, कलकत्ता फिर बनारस

जिस दिन नयद्वीप पहुँचा उस दिन यहां पर छुट्टी थी। लोग अपने खपने स्थानों पर भोजन बना रहे थे। सुके भी एक कोठरी दे दी गई छोर गिरधर शर्माने एक कहारिनसे कहा कि इनका चीका लगा दे। तथा बनियाके यहांसे दाल चावल आदि जो यह कहें सो लादे।

में स्नान कर और णमोकार मन्त्रकी माला फेर कर भोजनकी कोठरीमें गया। कदारिनने चृला सिलगा दिया था, मेंने पानी छानकर वटलोई चृल्हे पर चढ़ा दी, उसमें दाल डाल दी, एक वटलोईमें चावल चढ़ा दिया। कहारिन पृछ्ती है—'महाशय शाक भी वनाओगे ?' मैंने कहा—'अच्छा मटरकी फली लाओ।' वह बोली—'मछली भी लाऊं?' में तो सुनकर खवाक रह गया पश्चात उसे डांटा कि यह क्या कहती हें? हम लोग निरामिपभोजी हैं। वह बोली यहां तो जितने छात्र हैं सब मांसभोजी हैं। यदि ख्रापको परीक्षा करनी हो तो वगलकी कोठरीमें देख सकते हो। यहां पर उसके विना गुजारा नहीं। मेंने मन ही मन विचार किया कि हे भगवन्! किस आपित्तमें ख्रागये? दाल चावल बनाना भूल गया ख्रोर यह विचार मनमें आया कि तेरा यहां गुजारा नहीं हो सकता ख्रतः यहांसे

कलकत्ता घलो वहां पर श्रीमान् पण्डित ठाकुरश्रसाद्जी व्याकरणाचार्य हैं उन्हींसे अध्ययन करना उनसे तुन्हारा परिचय भी है।

उस दिन भोजन नहीं किया गया दो घंटा वाद गाड़ीमें वैठकर कलकत्ता चले गये। यहां पर पण्डित कलाधरजी पद्मावतीपुरवाल थे उनके पास ठहर गये छोर फिर श्री पण्डित ठाक़ुरप्रसादजीसे मिले। उन्होंने संस्कृत कालेजमें नाम लिखा दिया तथा एक वंगाली विद्वान्से मिला दिया। में उनसे न्याय-शास्त्रका अध्ययन करने लगा।

यहां पर श्री सेठ पद्मराज जी राणीवाले थे मन्दिरमें उनसे परिचय हुआ वे हमारे पास न्यायदीपिका पढ़ने लगे। और उन्होंने श्रपने रसोईघरमें मेरे भोजनका प्रवन्ध कर दिया। मैं निश्चिन्त हो कर पढ़ने लगा।

उन्हीं दिनों यहां पर वावा अर्जुनदास जी पण्डित, जिनकी आयु ८० वषकी होगी, रहते थे। वे गोम्मटसार और समय-सारके अपूर्व विद्वान् थे। उस समय कलकत्तामें धर्मशास्त्रकी चर्चीका अतिशय प्रचार था। पंगुल गुलकारीलालजी लमेच् तथा अन्य कई महाशय अच्छे अच्छे तत्त्ववेत्ता थे। प्रातःकाल समामें १०० महाशयसे ऊपर आते थे। यहां सुखपूर्वक काल जाने लगा।

६ मासके बाद चित्तमें ड्द्वेग हुन्ना जिससे फिर बनारस चला त्राया। त्रौर श्री शास्त्रीजीसे त्रध्ययन करने लगा। इन्हीं के द्वारा ३ खण्ड न्यायाचार्यके पास किये परन्तु फिर डहेग हुन्ना त्रौर कार्यवश वाईजीके पास आ गया।

बाईजीने कहा—'वेटा! तुम्हें ६ खण्ड पास करने थे पर तुम्हारी इच्छा।

## बाबा शिवलालजी और बाबा दीलनरामजी

में कारणवश ललितपुर गया था, यहांपर रथयात्रा यी उसमें श्री वालचन्द्रजी मवालनवीस सागरनिवासी आये थे । ये धर्मशास्त्रके श्रच्छे झाता थे संस्कृत भी कुछ कुछ जानते थे। ये उनकोटिके सवालनवीम थे, जिस अर्जीदाचाको वे लिखते थे उसे अच्छे श्रच्छे वकील श्रीर वंरिष्टर भी मान लेते थे। इतना होनेपर भी इनका नित्य प्रति दो घंटा स्वाध्याय होता था । इनके ज्याख्यानमें स्वर्गीय पं० मीजीलालजी, स्वर्गीय नाथुरामजी कठरया,स्वर्गीय पन्नालालजी वङ्कुर, स्वर्गीय नन्हुमलजी सराफ, करोड़ीमल्लजी सरीफ तथा लम्पूलालजी मोदी आदि अच्छे अच्छे श्रोना उपस्थित होते थे। इनके साथ मुफे सागर जानेका अवसर मिला। इनका ध्वचन सुननेका भी मोका मिला, इनको मोक्षमार्ग कण्ठस्थ था, और इनकी तर्कसे श्रच्छे अच्छे घवड़ा जाते थे । मेरा इनके साथ अतिस्तेह हो गया। सागरमें छुछ दिन ठहरकर में श्रीनैनागिर क्षेत्र की वन्दनाके लिये चला गया। यहांपर श्रीवर्णी दोलतरामजीका स्वर्गवास हो गया था। इनके गुरु वावा शिवलालजी थे जो सिरसीयामके रहने वाले थे, ये बड़े तपस्वी थे। इनकी सामायिक ६ घड़ीकी होती थी।

एक वार सामायिक करते समय इनके ऊपर चींटीं चढ गई परन्तु ये अपने ध्यानसे चलायमान नहीं हुए। इनको निमित्तज्ञान भी श्रच्छा था। एक वार ये वसराना गये जो कि महरौनी तहसील श्रीर लिलतपुर जिलेमें है। वहां ये श्रीव्रजलाल चन्द्रभानुजी सेठके यहां ठहरे थे। मैं भी उसी समय वहांपर गया था। श्रीसेठजीके यहां जलविहार होना था। श्रीसवाई सिंघई धर्मदासजी साहमलवाले उसकी पत्रिका लिख रहे थे। पत्रिकाको देख कर वावाजीने कहा-- 'त्रजलाल! यह धर्मोत्सव इस मितिपर नहीं होगा, नुम्हें ४ दिनके वाद इष्ट वियोग होगा। बावाजीकी बात सुनकर सब लोग दुखी हो गये। अन्तमें ४ दिनके वाद श्रीसेठ लदमीचन्द्रजीके पुत्रका स्वर्गवास हो गया। इसी प्रकार एक दिन श्रीव्रजलालका दामाद श्रीर उनके छड़केका साला मन्दिरकी दहलानमें लेटे हुए परस्वर वातचीत कर रहे थे उन्हें देख वावाजीने वजलाल सेठको बुला कर कहा कि तुम्हारा दामाद ६ मासमें श्रीर तुम्हारे लड़केका साला १ सालमें मृत्युका त्रास होगा सो ऐसा ही हुन्ना।

उन्हीं बावाजीने एक दिन मन्दिर जाते समय सेठ जजलाल की माँसे पूछा कि चन्द्रभानु नहीं दिखता ? माँने कहा — 'महा-राज! उसे तो पन्द्रहवीं लंघन है।' महाराजने कहा— 'हम देखने - के लिये चलते हैं।' देखकर कहा— 'यह तो नीरोग होगया, इसका रोग पच गया, इसे आज ही पथ्य देना चाहिये छोर पथ्यमें आमकी कढ़ी तथा पुराने चावलका भात देना चाहिये। जय इसे पथ्य हो जावेगा तभी मैं भोजन करूंगा।'

फिर क्या था ? पथ्यकी तैयारी होने लगी। वैद्य लोगोंने कहा—'अच्छी वला श्राई, कढ़ीका पथ्य सन्तिपातका कारण होगा श्रोर अभी तो २ लंघनकी कमी है' इत्यादि। परन्तु यायाजीके तेजके सामने किसीके बोलनेकी सामध्यं न हुई। चन्द्रभानुको कहीका पथ्य लेना ही पड़ा। पथ्य लेनेके बाद किसी तरहकी प्रापित्त नहीं प्राई प्रत्युत सायंकालको जुधाकी बेदना किए भी हुई, हो, कुछ कुछ सांसी प्रबश्य पछने लगी। प्रातःकाल बाया जीसे कहा गया कि महाराज! पन्द्रभानु अच्छा है परन्तु कुछ कुछ खोसी आने लगी है। बाबाजी बोले—यह तुम्हारी श्रद्राकी हुवंखता है। घड्य प्रातःकाल उसे कालीमिर्च श्रीर नमक दालकर नोत्रूको गर्मकर चुना देना खांसी पली जावेगी। ऐसा ही किया, खोसीका पता नहीं कि कहां चली गई?

वाबाजी बरे दयालु भी थे, कोई भी स्यामी ह्या जावे उमकी सब तरहकी वैयावृत्त्य आवको हारा करवाते थे। संकरों अजनों को जंनधर्मकी श्रद्धा ह्यापने करवाई थी। आपका कहना था कि इारीरको सबंधा निचल मत बनाश्रो, ब्रत उपवास करो ह्यबश्य परन्तु जिसमें विशेष ह्याकुलना हो जावे ऐसा शक्तिको उल्लंघन कर ब्रत मत करो। ब्रतका तालर्य तो ह्याकुलता हुर करना है।

आप वावा दांलतरामजीको बहुत डांटते थे—कहा करते थे कि तेरे जो ज्ञानका विकास है उसके द्वारा परोपकार कर। यदि शक्तिहीन हो जायगा तो क्या करेगा? वावा दीलतरामजी भी वरावर उनका आदेश मानते रहे। आपका संवत् १९७९ में समाधिमरण हुआ।

ये भी एक विशिष्ट ज्ञानी थे, उस समय जब कि पद्मपुराण तक ही शास्त्र वांचनेवाले पण्डित कहलाते थे तब आपने विना किसी की सहायता लिये गोम्मटसारका अध्ययन किया था आपकी प्रतिभा यहां तक थी कि गोम्मटसारको छन्दोबद्ध बना दिया। आप कि भी थे, आपकी बनाई हुई अनेक पूजाएं श्रोर भजन यत्र तत्र प्रसिद्ध हैं उनको किवता सरस और मार्मिक है।

# वावा शिवलालजी और वावा दोलतरामजी

स० १९८१ में आपके द्वारा वण्डा (सागर) में एक पाठ-शाला और छात्रावासकी स्थापना हुई थी। यह आपके ही पुरु-पाथका फल था कि जो इस प्रान्तमें सब प्रथम छात्रावास और पाठशाला की स्थापना हो सकी थी।

जहां आपका विहार होता था वहीं सैकड़ों श्रावक पहुंचते थे और एक धर्मका मेला अनायास लग जाता था। आपके द्वारा प्रान्तमें बहुत ही सुधार हुआ। पहले यहां रसोईमें घर घर कण्डाका व्यवहार होता था, कच्चा दृध जमाया जाता था, रजस्वला स्त्री वर्तन मांजती थी और खटमलकी खटिया घाममें डाल दी जाती थी इन सबका निपेध आपने वड़ी तत्परताके साथ किया और वे सब कार्य बन्द होगये।

श्रापके उपदेशसे श्रामनिवासी अपने वालकोंको जैनधर्म पढ़ाने लगे। आप वड़े ही जितेन्द्रिय थे। आपने अन्तमें अपने भोजनके लिये एक मूंग ही अनाज रख छोड़ा था श्रोर वाकी समस्त अनाजोंका त्यागकर दिया था।यद्यपि इससे आपके पेरोंमें भयंकर दर्द होगया जो ६ मास तक रहा परन्तु आप श्रपने नियमसे विचलित नहीं हुए। श्रापमें यह गुण् था कि आप जो प्रतिज्ञा लेते थे प्राणान्त कष्ट होनेपर भी उसे नहीं छोड़ते थे। इन महोपकारी बाबाजीका अन्तमें नैनागिरजी सिद्धचेत्र पर स्वर्गवास होगया। मेरे नैनागिर पहुँचनेके पहले ही श्रापका स्वर्गवास हो चुका था।

वहां पहुँचने पर जब मैंने आपके समाधिमरणकी चर्चा सुनी तो सुमे भारी दुःख हुआ और मैंने यही निश्चय किया कि इस प्रान्तमें एक ऐसा छात्रावास अवश्य खुटवाना चाहिये जिस में उत्तम पढ़ाई हो परन्तु सामग्रीका होना अतिदुर्छभ था।

# कोई उपदेश न था

उस समय इस प्रान्तके लोगोंकी कचि विद्याध्ययनमें प्रायः नहीं ही थी। यहां तो द्रव्योपार्जन करना ही मनुष्योंका उद्देश्य था। यदि किसीके धर्म करनेके भाव हुए भी तो श्रीजीके जलविहारमें द्रव्य लगा दिया, किसीके अधिक भाव हुए तो मन्दिर वनवा दिया या पळ्ळकरयाणक प्रतिष्टा करा दी... यही सव उस समयके छोगोंके धार्मिक कार्य थे, इनमें वे पंसा भी काफी खर्च करते थे। जिसके यहां। पञ्चकल्याग्रक होते थे वे एक वर्षसे सामग्री संचित करते थे। पद्धकल्या एकमें . चालीस हजार आदमियोंका एकत्रित होना<sub>,</sub> कोई वात न थी। इतनी भीड़ तो देहातमें हो जाती थी पर वड़े वड़ शहरों में एक **ळाख तक जैनी इकट्ठे हो जाते थे। उन सवका प्र**बन्ध करना कोई सहज वात न थी। लकड़ी, घास, चना आदि सवको देना यह तो फुछ बात ही न थी तीन दिन तक मिष्टान्न भोजन भी दिया जाता था। उस समय घ्याटेको चक्की न थी घ्यतः हाथकी चिक्कियों द्वारा ही सत्र आटा तैयार होता था। इस महाभोज्यको देखकर अच्छे अच्छे रईसोंकी वुद्धि भ्रममें पड़ जाती थी। एक वारमें ५०००० पचास हजार ऋादमियोंको भोजन कराना कितने

चतुर परोसनेवालोंका काम था। आज कल तो १० आदमियोंके भोजनकी व्यवस्था करना कठिन हो जाता है।

लोग इतना भारी खर्च वड़े हँसी खुशिके साथ करते थे पर विद्यादानकी ओर किसीकी दृष्टि न थी। पूजन पाठ भी शुद्ध रीतिसे नहीं जानते थे। भाद्रमासमें स्त्रपाठके लिये भायजी साहवको बुलाया जाता था। यहां भायजी शब्दका अथं पण्डित-जी जानना और पण्डित शब्दका यह अर्थ जानना कि जो सूत्र वांचना जानते हों, जिन्हें भक्तामर कण्ठ हो, जो पद्मपुराण रतन-करण्डश्रावकाचार सदासुखरायजीवाला, संस्कृतमें देच, शास्त्र और गुरुकी पूजा तथा दशलज्ज जयमाल मूलकी वचनिका करना जानते हों वे पण्डित कहलाते थे। यदि कोई गुण्ठाणाकी चर्चा जानता हो तब तो कहना ही क्या हे शिक्रयाकोपका जानने-वाला चरणानुयोगका पण्डित माना जाता था और प्रतिष्टापाठ करानेवाले तो महान् पण्डित माने जाते थे।

लोग वहुत सरल थे, भायजी साह्यकी आज्ञाको गुरकी आज्ञा सममते थे। ज्ञानकी न्यूनता होनेपर भी लोगोंकी प्रवृत्ति धर्ममें बहुत रहती थी, पापसे बहुत हरते थे,यदि किसीसे धोखेमें अण्डा फूट गया तो उसको महान् प्रायश्चित करना .पड़ता था, परस्त्रीसेवीको जातिसे च्युत कर दिया जाता था और जब तक उससे एक पक्का और एक कच्चा भोजन न ले लें तब तक इसका मन्दिर बन्द रहता था. जब तक दो पंक्ति भोजन छोर यथाशक्ति मन्दिरको दण्ड न देवे तब तक उसे मन्दिर नहीं जाने देते थे और न उसका कोई पानो ही पीता था। यही नहीं जब तक वह छपने घरसे विवाह न करले तब तक कोई उसे विवाह में नहीं बुलाते थे...इस प्रकार कठिनसे कठिन दण्ड-विधान उस समय थे अतः उन दिनों छाज जैसे पाप न थे।

टतना सब होनेपर भी लोगोंमें परस्पर बड़ा प्रेम रहता था। यदि किसीके घर कोई नबीन पदार्थ भोजनका कहींसे आया तो मोहल्ला भरमें वितरण किया जाता था। यदि किसीके घर गाय भेंसका बच्चा हुआ तो शुद्धताके बाद उसका दृथ मोहल्ला भरके घरोंमें पहुंचानेकी पद्धति थी। इत्यादि उदारता होनेपर भी कोई विद्यादानकी तरफ दृष्टियात नहीं करता था और इसका मूल कारण यह था कि कोई इस विषयका उपदेष्टा न था।

श्री स्व० वावा दोलतराम जीके प्रति जो मेरी श्रद्धा हो गई थी उसका मूल कारण यही था कि उन्होंने उस समय लोगोंका चित्त विद्यादानकी ओर आकर्षित किया था और वण्डामें एक छात्रावास तथा पाठशालाकी स्थापना करा दी थी। इस पाठशाला की पढ़ाई प्रवेशिका तक ही सीमित थी और ३० छात्रोंके रहने तथा भोजनका उसमें प्रवन्य था। इस पाठशालाके मन्त्री श्री दोलतरामजी चौधरी वण्डावाल, सभापति रायसाह्य मोहनलाल जी रॉडावाले, श्रिधिशता धनप्रसादजो सेठ वण्डावाले श्रीर श्रध्यापक श्री पं० मूलचन्द्रजी विलीआ थे।

इस पाठशालाकी उन्नतिमें पं० मृलचन्द्रजी का विशेष परि-श्रम था। श्राप बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं आपके तत्कालीन प्रवन्धको देखकर अच्छे अच्छे मनुष्योंकी विद्यादानमें रुचि हो जाती थी। श्रापकी वचनकला इतनी मधुर होती थी कि नहीं देनेवाला भी देकर जाता था।

यहां पर (वण्डामें) परवारोंके तीन खानदान प्रसिद्ध थे— साहु खानदान, चोधरी खानदान छोर भायजी खानदान। गोलापूर्वोमें सेठ धनप्रसादजी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन सबके प्रयत्नसे पाठशाला प्रतिदिन उन्नति करती गई।

हम यह पहले लिख आये हैं कि इस पाठशालाकी पढ़ाई

प्रवेशिका तक ही सीमित थी उसमें संस्कृत विद्याके पढ़नेका समु-चित प्रवन्ध न था। पण्डित मूलचन्द्रजीका तन्त्र व्याकरण तक ही संस्कृत पढ़े थे अतः उनसे संस्कृतकी पढ़ाई होना असंभव था।

यह सव देखकर मेरे मनमें यह चिन्ता उठा करतो थी कि जिस देशमें प्रतिवर्ष लाखों रूपये धर्म कार्यमें व्यय होते हों वहांके आदमी यह भी न जानें कि देव, शास्त्र और गुरुका क्या स्वरूप है ? अष्टमूल गुण क्या हैं ? यह सव अज्ञानका ही माहात्म्य है।

मुक्ते इस प्रान्तमें एक विशाल विद्यालय और छात्रावासकी कमी निरन्तर खलती रहती थी।

सागरमें श्री सत्तर्कसुधातरिज्ञिणी जैन पाठशालाकी स्थापना

लिलतपुरमें विमानोत्सव था, मैं भी वहां पर गया, उसी समय सागरके बहुतसे महानुभाव भी वहां परारे। उनमें श्री वालचन्द्रजी सवालनवीस नन्द्रमल्लजी कण्ड्या, कडोरीमल्लजी सर्गफ और पं० मृलचन्द्रजी विलाखा प्रादि थे। इन लोगोंस हमारी वालचीत हुई थार मैंने ध्रपना अभिप्राय इनके समच रख दिया। लोग सुनकर बहुन प्रसन्न हुए परन्तु प्रसन्नतामाव तो कार्यकी जननी नहीं। 'द्रव्यके विना कार्य कसे हो' इत्यादि चिन्तामें सागरके महाशय न्यत्र हो गये।

श्रीयुत वालचन्द्रजी सवालनवीसने कहा कि चिन्ता करने की बात नहीं सागर जाकर हम उत्तर देवेंगे। लोग सागर गये, वहांसे उत्तर व्याया—'आप आइये यहां पर पाठशालाकी व्यवस्था हो जावेगी।' मेंने लिलतपुरसे उत्तर दिया—'आपका लिखना श्रीक है परन्तु हमारे पास नैयायिक सहदेव झा हैं उनको रखना पड़ेगा हम उनसे विद्याध्ययन करते हैं।' पत्रके पहुँचते ही उत्तर आया 'आप उन्हें साथ लेते आइये जो वेतन उनका होगा हम देवेंगे।'

हम नैयायिकजीको लेकर सागर पहुँच गये। अक्षय नृतीया

सागरमें श्रीसत्तर्कसुधातरिक्षणी जैन पाठशालाकी स्थापना २१६

वीर निर्वाण २४३५ वि० सं० १९६५ को पाठशाला खोलनेका मुहूर्त्त निश्चित किया गया। इस पाठशालाका प्रारम्भिक विवरण इस प्रकार है---

'यहां पर एक छोटो पाठशाला थी जिसमें पं० मृलचन्द्रजी अध्ययन कराते थे उस पाठशालाके मन्त्री श्री पूरणचन्द्रजी वजाज थे। आप बहुत ही उत्साही और उद्योगी पुरुप हैं आपके ही प्रयत्नसे वह छोटो पाठशाला श्री सत्तर्कसुधातरिङ्गणी नाममें परिवर्तित हो गई। आपके सहायक श्री पन्नालालजी वड़कुर तथा श्री मोदी धर्मचन्द्रजीके लघु भ्राता कन्छेदीलालजी आदि थे।

इन सबकी सम्मित इस कार्यमें थी परन्तु मुख्य प्रश्न इस वातका था कि इतना द्रव्य कहांसे आवे जिससे कि छात्रावास सिहत पाठशालाका कार्य श्रच्छी तरह चल सके। पर जो कार्य होनेवाला होता है उसे कोन रोक सकता है श सागरमें कण्डया का वंश प्रसिद्ध है इसमें एक हंसराज कण्डया थे 'उनके पास अच्छी सम्पत्ति थी अचानक आपका स्वर्गवास होगया। धनका श्रिधकार उनकी पुत्रीको मिला। उनके भतीजे श्री कण्डया नन्हु मल्लजी, कड़ोरीमल्लजीने कोई श्रापत्ति नहीं की किन्तु उनके दामादसे कहा कि आप १००००) पाठशालाके लिये दे दो ऐसा करनेसे उनकी कीर्ति रह सकेगी। दामादने सहर्प १०००१) विद्या-दानमें दे दिया और साथ ही नन्हूमलजीने एक कोठी पाठशाला को लगा दी जिसका मासिक किराया १००) श्राता था। इस प्रकार द्रव्यकी पूर्ति हुई तब अक्षय तृतीयाके दिन बड़े गांज वाजेके साथ पाठशालाका शुभ मुहूर्त्त श्री शिवप्रसादजीके गृहमें सानन्द होगया।

मुख्याध्यापक श्री सहदेवजी झा नैयायिक, श्री छिंगे शास्त्री

चेयाकरण,श्री पं०मूळचन्द्रजी सुपरिन्टेन्टेन्ट,१ रसोइया,१ चपरासी श्रोर १ वर्तन मळनेवाला इतना उस पाठशाळाका परिकर था। १ छात्रों द्वारा पाठशाला चळने लगा। कार्य उपयोगी था अतः बाहरके लोगोंसे भी सहायता मिलने लगा।

पदाई क्वीन्स कालेजके श्रमुसार होती थी, जब तक छात्र प्रवेशिकामें उत्तीर्ण नहीं होता था तब तक उसे धर्मशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था...इस पर समाजमं बड़ी टीका टिपणियां होते छगीं—

कोई कहता—'श्राखिर गणेशप्रसाद वंण्णव ही तो हैं, उन्हें जनधर्मका महत्त्व नहीं श्राता, उनके द्वारा जनधर्मका उपकार केसे हो सकता है ? कोई कहता—'जहां पर बावण अध्यापक हैं श्रोर उन्होंकी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वहांके शिचित द्वाप्त जैनधर्मकी श्रद्धा कर सकेंगे—यह संभव नहीं।' और कोई कहता—'श्ररे यहांके छात्रोंसे तो एमोकार मन्त्र तकका शुद्ध उच्चारण नहीं होता।' कोई यह भी कह उठते कि यह वात छोड़ो उन्हें तो देवदर्शन तक नहीं आता…ऐसी पाठशालाके रखनेसे क्या लाभ ?

इन सव व्यवहारों से मेरा चित्त खिन्न होने लगा श्रोर यह वात मनमें आने लगी कि सागर छोड़कर चला जाऊं! परन्तु फिर मनमें सोचता कि 'श्रेयांकि बहुविष्नानि—' श्रव्छे कार्यों में विष्न आया ही करते हैं—मेरा अभिप्राय तो निर्मल हैं—में तो यही चाहता हूँ कि यहांके छात्र प्रोढ़ विद्वान् वनें। जिन्हें पष्टी पख्नमीका विवेक नहीं वे क्या रत्नकरण्डश्रावकाचार पहेंगे, केवल तोता रदन्तसे कोई लाभ नहीं हो पाता। भापाका ज्ञान हो जानेपर उसमें वर्णित पदार्थका ज्ञान अनायास ही हो जाता है...अतः सागर छोड़ना उचित नहीं। सागरमें श्री सत्तर्कसुधातरिङ्गणी जैन पाठशालाकी स्थापना २१५

श्री पूर्णचन्द्रजी बड़े गम्भीर स्वभावके हैं उन्होंने कहा कि काम करते जाइये आपितायां आपसे आप दूर होती जावेंगी। 'दैवेच्छा वलीयसी' २ वर्षके वाद पाठशालासे छात्र प्रवेशिकांमें उत्तीर्ण होने लगे तब लोगोंको कुछ संतोप हुआ और रत्नकरण्ड-श्रावकाचार आदि संस्कृत प्रन्थोंका अन्वय सिहत अभ्यास करने लगे तब तो उनके हर्षका ठिकाना न रहा।

पाठशालाके सर्व प्रथम छात्र श्री मुत्रालाल जी पाटनवाले थे, प्रवेशिकामें सर्व प्रथम छाप ही उत्तीर्ण हुए थे। आप वड़े ही प्रतिभाशाली छात्र थे। छापने प्रारम्भसे लेकर न्यायतीर्थ तक का छाध्ययन केवल ५ वपेमें कर लिया था। छाज छाप उसी पाठशालाके प्रधानमंत्री हैं छोर हैं सागरके एक कुशल व्यापारी। कालकमसे इसी पाठशालामें प० निद्धामल्ल जी, प० जीवनधर जी शास्त्री इन्दोर, प० दरवारीलाल जी वर्धा, श्रीमान् प० दयाचन्द्र जी शास्त्री, श्रीमान् प० माणिकचन्द्र जी न्यायतीर्थ तथा श्रीमान् प० पन्नालाल जी साहित्याचार्य आदि छाने में छात्र प्रविष्ट हुए जो छाज समाज के प्रख्यात विद्वान् माने जाते हैं।

अब जिस मकानमें पाठशाला थी वह मकान छोटा पड़ने लगा। उस समय सागरमें ऐसा कोई मकान या धर्मशाला न थी जिसमें २० छात्रोंका निर्वाह हो सके छातः निरन्तर चिन्ता रहने लगी, परन्तु यदि भिवतव्यता छाच्छी होती है तो सब निमित्त अनायास मिलते जाते हैं। श्री राईसे बजाजने जो कि समया चैत्यालयके प्रवन्धक थे चैत्यालयका एक वड़ा मकान, जो कि चमेली चोकमें था, पाठशालाके लिये दे दिया और पाठशाला उसमें चली गई। वहां दो अध्यापकों के रहने योग्य स्थान भी था। उस समय बैसा मकान ४०) मासिक किराये पर भी नहीं मिलता। इस तरह मकानकी चिन्ता तो दूर हुई पर व्यय न्थायो

आमदनीसे श्रधिक होने लगा अतः सब कार्यकर्नाश्रों को चिता होने लगी। छन्तमें यह निर्णय किया कि कटरा चला जावे यदि वहांके थोक ब्यापारी घर्मादाय लगा देवें तो सम्भव हैं उपयुक्त छामदनी होने लगे। इसके अनन्तर कई महाहायोंसे सम्मति ली, सभीने कहा बहुट उत्तम विचार है।

एक दिन कटराके सब पछोंसे निवेदन किया कि आपके प्राम में यह एक ही पाठशाला ऐसी हैं जिसके द्वारा प्रान्त भरका उपकार होनेकी संभावना है। यदि आप लोग धर्माद्दाय देनेकी अनुकम्पा करें तो पाठशालाकी स्थिरता अना-यास ही हो जावे क्योंकि उसमें आय कम हैं और व्यय बहुत है। श्रीयुत्त मलेंबा प्यारेलालजी, श्रीयुत मलेंबा शिव-प्रसादजी, श्रीयुत सिंघई माजी लालजी, श्रीयुत सिंघई होतीलालजी, श्रीयुत सिं० राजाराम मुन्नालालजी और श्रीयुत सिं० मनसुखलालजी दलाल आदिन बड़ी ही प्रसन्नताके साथ एक खाना सेंकड़ा धर्मादाय लगा दिया इससे पाठशालाकी आर्थिक व्यवस्था कुछ कुछ सँभल गई।

इसी समय श्री सिंघई कुन्दनलाल जीसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया, श्राप मुके अपने भाईके समान मानने लगे। मासमें प्रायः १० दिन श्रापके घर भोजन करना पड़ता था। एक दिन मैंने आपसे पाठशालाकी आय सम्बंधी चर्चा की तो आपने बड़ी सान्त्वना देते हुए कहा कि चिन्ता मत करी हम कोशिश करेंगे। आप घी श्रोर गल्लेके बड़े भारी ज्यापारी हैं। श्रापके और श्रीयुत माणिक चोकवाले कन्हें यालाल जीके प्रभावसे एक पेसा प्रतिगाड़ी धर्मावाय गल्ले वाजारसे होगया। इसी प्रकार आपने घी के ज्यापारियोंसे भी कोशिश की जिससे की मन आध्य पाव पाठशालाको मिलने लगा। इस प्रकार हजारों रुपये पाठशालाकी आय होगई। सागरमें श्रीसत्तर्कसुधातरङ्गिणी जैन पाठशालाकी स्थापना २१०

यह तो स्थानीय सहायताकी बात रही देहातमें भी जहां कहीं धार्मिक उत्सव होते वहांसे पाठशालाको सैकड़ों रुपये मिलते थे। इस तरह बुन्देलखण्डके केन्द्रस्थान—सागरमें श्री सत्तर्क सुधातरिक्षणो जैन पाठशालाका पाया कुछ हो समयमें स्थिर होगया।

#### पाठशालाकी सहायताके लिये

संस्कृत पढ़नेकी छोर छात्रोंका आकर्षण बढ़ने लगा इसिलये छात्र संख्या प्रतिवर्ष छिषिक होने लगी। छात्रों छोर अध्यापकों का समृह ही तो शिक्षासंस्था हैं। इस संस्थामें विद्वान् अच्छे रक्खे जाते थे छोर उन्हें वेतन भी समयानुक्त छच्छा दिया जाता था जिससे वे बड़ी तत्परताक साथ काम करते थे। यही कारण था कि इस संस्थाने थोड़े ही समयमें लोगोंक हद्यमें पर कर लिया।

में पाठशालाकी सहायताक लिये देहातमें जाने लगा। एक चार वरायठा श्राम, जो कि वण्डा तहसीलमें है, पहुँचा। वहां श्रीजी का विमानोत्सव था, दो हजार मनुष्योंकी भीड़ थी, श्रीयुत कमलापित जी सेठके आग्रहसे मुक्ते भी जाने का श्रवसर आया। वहां की सामाजिक व्यवस्था देखकर में आश्र्यान्वित हो गया।

यहां पर चालीस घर जंनियों के हैं, सब गोलापूर्व वंशके हैं. सभी में परस्पर प्रेम है। एक मन्दिर है जो जमीन से पांच हाथ की क़ुरसी पर बीस हाथकी ऊँचाई लेकर बनाया गया है, उसकी उन्नत शिखर दूरसे ही दृष्टिगत होने लगती है। मन्दिरके चारों तरफ एक कोट है, एक धर्मशाला भी है जिसमें त्यागी श्रादि धमीत्माजन ठहराये जाते हैं। मैं सेठ कमलापित जी के यहां ठहरा।

मैंने कहा- भाई ! दो हजार आदमियोंकी पंगतका प्रवन्ध कैसे होगा ?' अापने कहा—'यहांका यह नियम है कि पंगतमें जितना आटा या वैसन लगता है वह सत्र घरवाले पीसकर देते हैं। अभी जाड़ेके दिन हैं अतः सात दिनके अन्दरका ही आटा है। पानी सब जंनियोंकी औरतें कुए से हाती हैं।। एक ही वारमें चालीस खेर पानी आ जाता है। पूड़ी वनानेके लिये प्रत्येक घरसे एक वेलनेवाली आती है वह अपना वेलन ओर उरसा साथ छाती है। मर्द वारी वारीसे निकाल देते हैं, सिठाई वनानेवाले भी कई व्यक्ति हैं वे वना देते हैं इस प्रकार ताजा भोजन आगन्तुकोंको मिलता है। भोजन दो वार होता है इसके सिवाय प्रातःकाल बालकोंको कलेवा (नाइता) भी दिया जाता है। हमारे यहां ढीमरसे पानी नहीं भराते, यह तो धार्मिक कार्य है विवाह कार्यों में भी ढीमरसे पानी नहीं भराते। यह पंगतकी व्यवस्था है प्रामके लोगोंमें इतना प्रेम है कि जिसके यहां उत्सव होता है वह अव्यय रहता है सब प्रकारका प्रवन्ध यहां की आम जनता करती है।

मुझे सेठजीके मुखसे पंगतकी त्यवस्था सुनकर वहुत ही आनन्द हुआ। प्रातःकाल गाजे वाजेके साथ द्रव्य लाते थे, मंगल पाठ पढ़ते हुए जल भरनेके लिये जाते थे। जब श्रीजीका श्रिभेक होता था तब सुमेरु पर्वातके ऊपर श्लीर सागरके जलसे इन्द्र ही मानों अभिषेक कर रहे हों. यह दृश्य सामने खा जाता था। जिस समय गान तानके साथ पूजन होती थी सहस्रों नर नारी प्रमोदसे गद्गद हो उठते थे। एक एक चौपाई पन्द्रह पन्द्रह मिनटमें पूरी होती थी। मैंने तो अपनी पर्याय में ऐसी पूजन नहीं देखी।

पूजनके वाद गानेवाला भेरवीमें श्रीजीका स्तवन करता था। यहां पर एक भायजी रामलालजी जासो हावाले श्राये थे श्रापका गला इतना मुन्दर श्रीर मुरीला था कि लोग उनका गान मुनकर घर जाना भूल जाते थे। पूजनके वाद लोग हरा पर जाते श्रीर वहांसे सब एकत्र हो पंगतक लिये पहुंचते थे। हो हजार मनुष्यों का एकसाथ भोजन होता था। भोजनमें शाक, पूड़ी श्रीर मिठाई रहती थी। इस तरह भोजन कर लोग मध्याहका समय आमोद प्रमोदमें व्यतीत करते श्रीर सायंकालका भोजन कर बाहर जाते थे परचात् सन्थ्या वन्दना करने को मन्दिर जाते थे।

उस समयका दृश्य भी श्रपृत्वं होता था एक घण्टा भगवान्कीं गानतानके साथ आरती होती थी। कई तो एसा अद्भुत नृत्य करते थे कि जिसे देखकर ताण्डव नृत्यका स्मरण हो आता था। आरतीके पश्चात् दो घण्टा शास्त्र प्रवचनमें जाते थे, शास्त्रमें रत्नकरण्डश्रावकाचार श्रोर पद्मपुराणकी वचनिका होती थी। शास्त्र वांचनेके वाद यह उपदेश होता था कि भाई! रत्नद्वीप में आये हो कुछ तो लेकर जाश्रो। उपदेशसे प्रभावित होकर कोई कन्दमूल त्यागता था, कोई वंगन त्यागता था, कोई रात्रिजल का त्याग करता था, कोई वाजारकी मिठाई छोड़ता था और कोई रात्रिके वने हुए भोजनका त्याग करता था।

इस प्रकार तीन दिन बड़े आनन्दके साथ बीते, तीसरे दिन जल विहार हुआ—श्रीजीका श्रभिषेक होकर पूजन हुश्रा श्रनन्तर फूलमाला हुई। फूलमाला बड़े गानके साथ होती थां उसमें मन्दिर को प्रायः श्रच्छी आय हुई थी। अन्तमें पाठशालाकी श्रपील की गई उसमें भी करीब ५००) श्रागये। उस समयके ५००) श्राजके ५०००) के बराबर हैं। जब यह सब कार्य निर्विदन समाप्त हो गया श्रोर में सागर जाने लगा तब सेठ कमलापितजीने मुमे श्रपने घर रोक लिया।

हम दोनों प्रातःकाल गिरारके मन्दिरके दर्शनार्थ गये। यह स्थान वरायठासे तीन मीलकी दूरी पर है। मन्दिरके नीचे ही ख्रथाह जलसे भरी हुई नदी बहती है ख्रीर सव तरफ अटवी है ख्रित्यन्त रमणीय भूमि है वह तप करने के योग्य स्थान है परन्तु पद्धम काल में तप करनेवाले दुर्लभ हैं। वरायठा प्राममें २०० जैनो होंगे जो सव तरहसे सम्पन्न हैं, छुदुम्बदाले भी हैं परंतु इतने मोहो हैं कि पुत्र पौत्रादिके रहते हुए भी गर छोड़नेमें ख्रसमथे हैं।

यहां से एक कोश भीकमपुर है वहां भी दस घर जेनियों के हैं जो उत्तम हैं, एक भाई तो बहुत ही ज्ञाता हैं परन्तु ममता-वश घर नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार हम दोनों हो स्थानों के दर्शन कर बरायठा आगये प्रश्चात हो दिन ठहर कर हम दोनों तत्त्वचर्चा करते हुए सागरके छिये रवाना हो गये।

वहांसे चलकर दलपतपुर आये, रात्रिको मन्दिर गये, यहां पर मन्दिरमें अच्छी जनता उपस्थित हो गई। मैंने शास्त्र प्रय-चन किया पश्चात् पाठशालाके लिये अनाजकी प्रार्थना की तो यीस वोरा अर्थात् पचास मन गेंहूं हो गया। यहां पर सिंघई जवाहरलाल बहुत ही प्रतापी आदमी ये तथा भूरेलालजी शाह भी धनाला व्यक्ति थे आपने बड़े स्नेहसे रक्खा।

यहांसे चलकर वण्डा आये यहां पचास घर जेनियां के हैं जो प्रायः सभी सम्पन्न हैं। यहीं पर श्री वर्णी दोलतरामजीके सन्प्र-यत्तसे वोर्डिंग और पाठशाला की इस देशमें सर्व प्रथम स्थापना हुई थी। यहां से भी पाठशालाको पयीप्त सहायता मिली।

यहांसे चलकर हम लोग कर्रापुर आये। यहां पर भूरे छेव-ड़िया बहुत ही सज्जन न्यक्ति थे उन्होंने भी पाठशालाकी छन्छो सहायता दी। आप एक धार्मिक न्यक्ति थे छापके सनाधिमरश की चर्चा सुनकर आप लोगों की श्रद्धा धर्ममें दृढ़ हो जावेगी।

जिस दिन छापका समोधिमरण था उस दिन कर्रापुरका बाजार था। आपने दिनभर वाजार किया, शामको आपके पुत्र ने कहा—'पिताजी ! अन्थऊ कर लीजिये ।' स्नापने कहा—'आज कुछ इच्छा नहीं।' बालकने कहा—'अब तो बिलकुल झाम हो गर्छ खतः घर चलिये।' उन्होंने कहा—'आज वहीं शयन करेंगे।' वेटाने कहा-'अच्छा।' पुत्र घर चला गया और आप दुकानमें ही एक कोटरी थी जिसमें सदा स्वाध्याय छीर सामायिक किया करते थे रात्रि होते ही उसी में चल गये स्रीर सामायिक करने लगे। सामायिकके बाद छापने कोटरी के कियःद बन्द कर छिये इसी बीच पुत्रने आकर कहा—'पिताजी किवाइ खोलिये, नाई पुर दावने आया है।' अप बोले—'वेटा आज पुर नहीं दवावेंगे प्रातःकाल देखा जावेगा ।' लड़का चला गया उसे छुछ पता नहीं कि स्त्राप सो गये या स्वाध्याय करते हैं या क्या करते हैं ? किन्तु जब प्रातःकाल हुत्रा और पिताजी की कोठरी नहीं खुळी तब वह बड़े जोरसे बोलने लगा—'पिताजी ! किवाड़ खोलों, पूजन का समय हो गया।' पिताजी हों तब तो खोलें,वह तो न जाने कब स्वर्गवासको चले गये। जब किसी तरह किवाड खोले गये तव लडका क्या देखता है कि पिताजी दिगम्बर वेपमें भीतके सहारे पद्मासनसे टिके वैठे हुए हैं उनका शरीर निश्चेष्ट है सामने एक चोकी पड़ी है उसपर एक शास्त्र विराजमान हैं, पास ही एक समाई रक्ली है, चौकी पर एक कागज रक्ला है श्रोर उसीके पास २००) रक्खे हैं।

कागजमें लिखा है—'वेटा! आजतक हमारा तुम्हारा पिता पुत्रका सम्बन्ध था, हमने तुम्हारे लिये वहुत यत्नसे धनार्जन किया परन्तु श्रन्यायसे नहीं कमाया। इतनी वड़ी पर्यायमें हमने कभी परदारको कुदृष्टिसे नहीं देखा, कोई भी त्यागी हमारे यहां आया हमने यथाशिक उसे भोजन कराया और यदि उसने तीर्थ-यात्रादिके लिये कुछ मांगा तो यथाशिक द्रव्य भी उसे दिया। यद्यपि इस समय विद्यादानकी सबसे अधिक आवश्यकता है परन्तु हमारे पास पुष्कल द्रव्य नहीं कि उसकी पूर्ति कर सकें। धनार्जन तो बहुत लोग करते हैं परन्तु उसका सदुपयोग बहुत कम करते हैं। तुम हमारी एक बात मानना-हमने आजन्म सादे वस्त्रोंसे अपना जीवन विताया अतः तुम भी कदापि अनुपसेव्य वस्त्रोंका व्यवहार न करना। और जो यह २००) रक्खे हैं उन्हें विद्यादानमें लगा देना अथवा तुम्हारी जहां इच्छा हो सो लगाना। अपने प्रान्तमें जो तेरईकी चाल है वह देखादेखी चल पड़ी हैं, इसे विशेष रूप देना अच्छा नहीं ख्रतः सामान्यरूपसे करना। यदि लोग तुम्हारे साथ जबदंस्ती करें तो रश्म न मेंटना कर देना परन्तु विवाहकी तरह नाना पक्वान्न न बनाना। साथ ही ख्रपनी जातिवालोंको खिलाकर दीन दुखी जीवांको भी खिला देना।

दूसरे परचामें लिखा था कि श्रात्माकी श्रचिन्य शक्ति है कर्मने उसे मंकुचित कर रक्खा है श्रतः वो उसे विकित्त करना चाहते हैं वे कर्मका मूल कारण वो मोह है उसे श्रवश्य त्यागें। मेंने जो वखों का त्याग किया है सो बुद्धिपूर्वक किया है। वस्त्रको तरह मैंने सब परिप्रहका त्याग किया है। परिप्रहका त्याग करते समय मेरे अन्तरक्षमें यह भाव नहीं हुए कि इसकी कुछ व्यवस्था कर जाऊं क्योंकि जो वस्तु ही हमारी नहीं है उसकी व्यवस्था करना कहां तक न्यायोचित है। २००) जो रख दिये हैं सो केवल लोकपद्धतिकी रक्षाके लिये। वारतवमें जो वस्तु हमारी नहीं है उसके वितरणका हमें क्या अधिकार है ? बहुत कुछ लिखनेका भाव था परन्तु श्रव मेरे हाथमें शक्ति नहीं।'

यह चात उनके पुत्रके सुखसे सुनी । रात्रिको दसी प्रापमें रहे, प्रातःबाल भोजन कर हम दोनोंने सागरके लिये प्रम्थान किया। वहांसे चलकर बहेरिया शामके सुवापर पानी पीने लगे। इतनेनं ही क्या देखते हैं कि सामने एक बालक र्थार इसकी माता खड़ी है। बाटककी श्रवस्था पांच वर्षकी होगी, उसे देखकर ऐसा माङ्म होता था फि वह प्यासा है। भैने उसे पानी पिछा दिया और हमारे पास खानेके लिये जी छुछ मेत्रा थे उस बालकको भी थोडेस दे दिये। परचान् भैने फ्रार कमलापतिजी सेठने पानी विचा और थोड़ा थोड़ा मेवा खाया, खाकर निश्चिन्त हुए छोर घटनैक छिये ज्योंही उचमी हुए त्यों ही वह सामने खड़ी हुई छोरन रोने छर्गा। हमने उससे पूछा-'वयों रोती है ?' उसने हितंपी जान श्रपनी कथा कहना प्रारम्भ किया—'मेरे पितको गुजरे हुए छाठ मास हुए हैं हमारा जो देवर है वह वरावर लड़ता है और मेरे खानेमें भी बुटि करता है। यद्यपि मेरे यहां बीस बीघा जमीन है पर्याप्त अन्न भी होता है परन्तु हमारी सहायता नहीं करता—में मारी मारी फिरती हूं। आज यह विचार किया कि पितांक घर चली जाऊं वहीं अपना निर्वाह कहंगी। यद्यपि में सूर छलमें जन्मी हूँ छोर मेरे यहां दूसरा पति रखनेका रिवाज है परन्तु मैंने देखा कि दूसरा पति रखनेवाली औरतको बड़े २ वष्ट सहना पड़ते हैं खतः पतिके रखनेका विचार छोड़कर पिताके घर जा रही हूँ। यही मेरो राम कहानी है।

हमारे पास कुछ था नहीं केवल घोती और दुपटा था, तथा घोतीमें कुछ रुपये थे मैंने वह घोती दुपट्टा तथा रुपये—सब उसे दे दिया केवल नीचे लंगोट रह गया। सेठजी वोले—'इस वेपमें सागर कसे जाओगे ?' मेंने कहा—'चिन्ताकी कोई वात नहीं यहांसे चलकर तीन मील पर सामायिक करेंगे परचात् रात्रिके सात वजे प्राममें चले जावेंगे वहां पर घोती श्रादि सव वस्न रखे ही हैं।' इस प्रकार हम छोर कमलापितजी वहांसे चले। वीचमें नित्य नियम की विधि कर सागर पहुँच गये चोर की तरह घर पहुंचे, उस समय वाईजी मन्दिरको जा रही थीं मुझे देखकर वोली— 'भैया वस्न कहां हैंं?' मैं चुप रह गया। कमलापितजीने जो कुछ कथा थी कह दी। वाईजी हँसती हुई मन्दिर चली गई श्राधा घंटा वाद हम दोनों भी शास्त्र प्रवचनमें पहुंच गये। पश्चात् कमलापित सेठ वरायठा चले गये छोर उनके साथ हमारा गाढ़ स्तेह हो गया।

### मडावरामें विमानीत्सव

मड़ावरासे जहां पर कि मेरा बाल्यकाल बीता था एक पत्र इस छाशयका आया कि 'आप पत्रके देखते ही चले आइये यहां पर श्री जिनेन्द्र भगवान्के विमान निकालने का महोत्सय है उसमें दो हजार के लगभग भीड़ होगी।'

में वहांके लिये प्रस्थान कर महराँनी पहुंचा वहांसे पण्डित मोतीलालजी वर्णीको साथमें लिया उस समय छाप महराँनीमें छाध्यापकी करते थे। बरायठासे सेठ कमलापतिजीको बुलाया और सानन्द मड़ावरा पहुँच गये। उस समय वहां समाजमें परस्पर अत्यन्त प्रेम था। तीन दिनका उत्सव था, दो पंगत श्री दामोदर सिंघई की ओरसे थीं छोर एक पंचायती थी। तीनों दिन पूजापाठ और शास्त्र प्रवचनका अच्छा आनन्द रहा।

मेंने कहा—'भाई एक प्रस्ताव परवार सभामें पास हो चुका है कि जो ५०००) विद्यादानमें देवे उसे सिंघई पट दिया जावे। इस ग्राम में सी घरसे ऊपर हैं परन्तु वालकोंको जैनधर्मका ज्ञान करानेके लिये कुछ भी साधन नहीं हैं। जहां पर १० मन्दिर हों, वड़े बड़े विम्व, सुन्दर सुन्दर वेदिकाएं छोर श्रन्छे श्रन्छे गान विद्याके जाननेवाले हों वहां धर्मके जाननेका कुछ भी साधन न हो यह यहां की समाजको भारी कलंककी वात है त्र्यतः मुके श्राशा है कि सोरया वंशके महानुभाव इस त्रुटिकी पूर्ति करेंगे।

मेरे वाल्यकालके मित्र श्री सोंरया हरीसिंह जी हँस गये। उनका हँसना क्या था, सिंघई पद्रशासिकी सूचना थी। उनके हास्य से मैंने आगत जनसमुद्रायके बीच घोपणा कर दी कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वाल्यकालीन मित्रने सिंघई पद्के लिये ५०००) का दान दिया उससे एक जैन पाठशाला खोली जावे। मित्रने कहा—'हमको १० मिनिट का अवकाश मिले हम अपने चन्धुवगसे सम्मित ले लेवें। समाजने कहा—'कोई क्षति नहीं।' परचात उन्होंने अपने भाईयोंसे तथा श्री बहोरेलालजो सोंरयाके रामलाल आदिसे सम्मित मांगी। सबने ५०००) का दान सहज स्त्रीकार किया परन्तु पद्धोंसे यह मिन्ना मांगी कि कल हमारे वहां पंक्तिभोजन होना चाहिये। सभी ने सहज स्त्रीकृति दे दी। इसीके वीच एक अवतार कथा हुई जिसे लिख देना समुचित सममता हूँ।

जिस समय हमारे मित्र अपने वन्धुवर्गसे सम्मित कर रहे थे उस समय मैंने श्री दामोदर सिंघईसे कहा कि भैया ! आप तो जानते हैं कि ५०००)में क्या पाठशालाचल सकेगो ? २५) ही सूदके आवेंगे, इतने में तो एक अध्यापक ही न मिल सकेगा । आशा है आप भी ५०००) का दान देकर प्रामको कीर्तिको अजर प्रमर कर देवेंगे । ५०) मासिकमें जैन पाठशाला सदेव चलती रहेगी । आपके पूर्वजोंने तो गगनचुम्बी मन्दिर वनवाकर रथ चलाये ओर अनुपम पुण्य वन्धका लाभ लिया आप विद्यारथ चलाकर वालकोंक लिये झान दानका लाभ दीजिये ।

प्रथम तो आप वोले कि हमारे वड़े माई को औरत जो पर की मालकिन है तथा मेरे दो पुत्र हैं उनसे सन्मति लिये विना कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा—'ग्राप स्वयं मालिक हैं, सप छुछ कर सकते हैं तथा आपकी भोजीकी इसमें पूर्ण सम्मति है में उनसे पूछ चुका हूँ। देवयोगसे वे शास्त्रसभामें आई थीं मैंने उनसे कहा कि सिं० दामोदरजी जो कि आपके देवर है १०००) विद्यादानमें देना चाहते हैं इसमें प्यापकी क्या सम्मति है ?' उन्होंने कहा—'इससे उत्तम क्या होगा कि हमारे द्वारा घाटकों को ज्ञानदान मिले। छोगोंने सुनकर हपंध्यनि की प्यार उसी समय केशर तथा पगड़ी बुलाई गई।

पञ्जीने सोरया वंशके प्रमुख व्यक्तियोंको पगड़ी यांची और केशरका तिलक लगाकर 'सियईजी जुद्दार' का द्रातृर अड़ा किया। पश्चात् श्री सिं० दामोद्रदासजी को भी केशरका तिलक लगाकर पगड़ी वांघी और 'सवाईसियई' पदसे सुशोभित किया। इस तरह जैन पाठशालाके लिये १००००) दश हजारका मृलधन अनायास हो गया।

## पतित पावन जैनचर्म

मड़ावरासे चलकर हम लोग श्री पं० मोतीलालजो वर्णाके साथ उनके प्राम जतारा पहुँचे वहां पर आनन्दसे भोजन खार पण्डितजीके साथ धर्मचर्चा करना यही काम था।

यहां पर एक जैंनी ऐसे थे जो २५ वर्ष से जैन समाज है। रा विह्या थे। उन्होंने एक गहोईकी छोरत रख ली थी, उसके एक कन्या हुई, उसका विवाह उन्होंने विने कावाल के यहां कर दिया था। कुछ दिनके वाद वह छोरत मर गई और लड़की अपनी ससुराल में रहने लगी। जातिसे वहिष्कृत होने के कारण लोग उन्हें मन्दिर में दर्शन करने के लिये भी नहीं आने देते थे छोर जन्म से ही जैनधमें के संस्कार होने से अन्य धर्म में उनका उपयोग लगता नहीं था। एक दिन हम और 10 मोतीलाल जी तालाय में स्नान करने के लिये जा रहे थे मार्ग में वह भी मिल गये। श्री वर्णा मोतीलाल जी से उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिससे मुझ जिनेन्द्र भगवान के दर्शनों की आज्ञा मिल जाने? मोतीलाल जी वोले—'भाई! यह कठिन है तुम्हें जातिसे खारिज हुए २५ वर्ष हो गये तथा तुमने उसके हाधका भोजन भी खाया है अतः यह चात चहुत कठिन है।'

हमारे पं॰ मोतीलालजी वर्णी अत्यन्त सरल थे उन्होंने ज्यों ही

त्यों वात कही ही। पर भैंने वर्णाजीसे निवेदन किया कि क्या में इनसे कुछ पूछ सकता हूं ? आप बोले—'हां, जो चाहो सो पूछ सकते हो।' भैंने उन ध्यागन्तुक महाशयसे कहा—'अच्छा यह वतलाओं कि इतना भारी पाप करने पर भी तुम्हारी जिनेन्द्रदेवके दर्शनकी रुचि करेंसे बनी रही ?'

वह घोले—'पण्डितजी ! पाप और वस्तु है तथा धर्म में नचि होना और वस्तु हूं ! जिस समय मेंने उस छौरतको रक्खा था उस समय मेरी उमर तीस वर्षकी थी, में युवा था,मेरी स्त्रीका देहान्त हो गया मेंने बहुत प्रयत्न किया कि दूसरी शादी हो जाने, में यद्यपि शरीरसे निरोग था छीर द्रव्य भी मेरे पास २००००) से क्म नहीं थी फिर भी सुयोग नहीं हुद्या । मनमें विचार आया कि गुप्त पाप करना महान्पाप है इसकी अपेक्षा तो किसी छोरतको रख लेना ही अच्छा है। अन्तमें मैंने उस औरत को रख़ लिया। इतना सब होनेपर भी मेरी धर्मसे रुचि नहीं घटी। मेंने पंचोंसे बहुत ही श्रमुनय विनय किया कि महाराज ! दूरसे दर्शन कर लेने दो परन्तु यही उत्तर मिला कि मार्ग विपरीत हो जावेगा । मैने कहा - कि मन्दिरमें मुसलमान कारीगर तथा मोची आदि तो काम करनेके लिये चले जावे जिन्हें जैनयर्मकी रंचमात्र भी अद्धा नहीं परन्तु इमको जिनेन्द्र भगवान्के दर्शन दूरसे ही प्राप्त न हो सकें.. वलिहारी है आपकी बुद्धिको। कामवासनाके वशीभूत होकर मेरी प्रवृत्ति उस ओर हो गई इसका यह अर्थ नहीं कि जैनधर्मसे मेरी रुचि घट गई। कदाचित् आप यह कहें कि मन की शुद्धि रक्लो दर्शनसे क्या होता । तो श्रापका यह कोई उचित उत्तर नहीं है। यदि केवल मनकी शुद्धि पर ही आप लोगोंका विश्वास है तो श्री जैन मन्दिरके दर्शनों के छिये आप स्वयं क्यों जाते हैं ? तीर्थयात्राके लिये न्यर्थे भ्रमण क्यों करते हैं ? और पद्धकल्याणक प्रतिष्टा छादि क्यों करवाते हैं ? मनकी शुद्धि हो सब कुछ है ऐसा एकान्त उपदेश मत करो, हम भी जैनधम मानते हैं। हमने छौरत रख छी इसका यह अर्थ नहीं होता कि हम जैनी ही नहीं रहे। हम अभी तक अप्र मूलगुण पाछते हैं हमने छाज तक घरपताछ की दबाई का प्रयोग नहीं किया, किसी कुदेवको नहीं माना, अन-छना पानी नहीं पिया रात्रि भोजन नहीं किया, प्रतिदिन णमोकार मन्त्रकी जाप करते हैं, यथाशक्ति दान देते हैं तथा सिद्धक्षेत्र श्री शिखरजी की यात्रा भी कर आये हैं.......हत्यादि पंचोंसे निवेदन किया परन्तु उन्होंने एक नहीं सुनी। यही उत्तर मिला कि पञ्चायती सत्ताका लोप हो जावेगा। मैने कहा—'में तो श्रकेला हूँ, यह रखेली छोरत मर चुकी है लड़की पराये घरकी है छाप सह-भोजन मत कराइये परन्तु दर्शन तो करने दीजिये।' मेरा कहना छरण्यरोदन हुआ-किसीने छुछ न सुना। वही चिरपरिचित रूखा उत्तर मिला कि पंचायती प्रतिवन्ध शिथल हो जावेगा....यह मेरी आत्म कहानी है।'

मैंने कहा- 'आपके भाव सचमुच दर्शन करनेके हैं ?'.

में अवाक् रह गया पश्चात् उससे कहा—'भाई साह्य ! कुछ दान कर सकते हो ?' वह वोछा 'जो श्रापकी आज्ञा होगी शिरोधार्य करूंगा। यदि आप कहेंगे तो एक लंगोटी लगाकर घरसे निकल जाऊंगा परन्तु जिनेन्द्रदेवके दर्शन मिलना चाहिये क्योंकि यह पद्धमकाल हैं इसमें विना अवलन्वनके परिणानोंकी स्वच्छता नहीं होती। श्राज कलके लोगोंकी प्रवृत्ति विपयों में लीन हो रही है। यदि में स्वयं विपयमें लीन न हुआ होता ता इनके तिरस्कारका पात्र क्यों होता ? श्राज्ञा है आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देनेका प्रयत्न करेंगे। पद्ध लोगोंके जालमें श्राकर उन केंसी मत वोलना।'

मैंने कहा—'क्या श्राप विना किसी शर्नके सहनमंदकी वेदी गन्दिरमें पधरा दोगे ?'

उन्होंने कहा—'हां, इसमें कोई शंका न करिये में १०००) की वेदी श्रीजीक लिये मन्दिरमें जड़वा दूंगा और यदि पंच छोग दर्शनकी आज्ञा न देंगे तो भी कोई आपत्ति न करूंगा। यही भाग्य समझूंगा कि मेरा छुछ तो पंसा धर्म कार्य में गया।'

भेंने कहा—'विश्वास रिवये छापका अभीष्ट अवश्य सिद्ध होगा।'

इसके श्रनन्तर भैंने घर जाकर सम्पूर्ण पद्ध महाश्योंको घुलाया और कहा कि यदि कोई जेनी जातिसे च्युत होनेक श्रनन्तर विना किसी शतंके दान करना चाहे तो आप छोग क्या उसे ले सकते हैं ? प्रायः सबने स्वीकार किया। यहां प्रायः से मतलव यह है कि जो एक दो सब्जन विरुद्ध थे वे रुष्ट होकर चले गये। मैंने कहा—'श्रमुक व्यक्ति १०००) की संगममंरकी वेदिका मन्दिरमें जड़वाना चाहता है आपको स्वीकार है ?'

उनका नाम सुनते ही बहुत छोग फिर बिरोध करने छगे, बोले—'बह तो २५ वर्षसे जांतिच्युत है अनर्थ होगा, आपने कहां की छापत्ति हम छोगों पर ढा दी।'

मंने कहा— 'कुछ नहीं गया, मैंने तो सहज ही में कहा था। पर जरा विचार करो—मन्दिरकी शोमा हो जानगी तथा एकका उद्धार हो जानेगा। क्या श्राप छोगोंने धर्मका ठेका छे रक्खा है कि आपके सिवाय मन्दिरमें कोई दान न दे सके। यदि कोई श्रन्य मतवाछा दान देना चाहे तो आप न छेनेंगे ? विछहारों हैं आपकी बुद्धिको ? श्रारे शास्त्रमें तो यहां तक कथा है कि श्र्कर, सिंह, नकुछ और वानरसे हिंसक जीव भी मुनिदानकी अनुमोदनासे भोगभूमि

गये। व्याघीका जीव स्वर्ग गया, जटायु पक्षी स्वर्ग गया, वकरेका जीव स्वर्ग गया, चाण्डालका जीव स्वर्ग गया, चारों गितके जीव सम्यन्दिष्ट हो सकते हैं, तिर्यक्रोंके पञ्चम गुणस्थान तक हो जाता है। धर्मका सम्वन्ध ष्ठात्मासो है न कि शरीरसे, शरीर तो सहकारी कारण है, जहां आत्माकी परिणित मोहादि पापांसे मुक्त हो जाती है वहीं धर्मका उदय हो जाता है। आप इसे वेदिका न जड़वाने देवेंगे परन्तु यह यदि पपौरा विद्यालयमें देना चाहेगा तो क्या श्रापके वर्णीजी उस दृब्यको न लेवेंगे और वही द्रव्य क्या आपके वालकोंके भोजनमें न आवेगा ? उस द्रव्यसे श्रध्यापकोंको वेतन दिया जावेगा तो क्या वे इंकार कर देवेंगे ? अतः हठको छोड़िये श्रोर द्याकर श्राज्ञा दीजिये कि एक हजार रुपया लेकर जयपुरसे वेदी मंगाई जावे।

सवने सहपे स्वीकार किया छोर वेदिका लाने तथा जड़वाने का भार श्रीमान् मोतीलालजी वर्णीके अधिकारमें सोंपा गया। फिर क्या था, उन जातिच्युत महाशयके हपका ठिकाना न रहा। श्री वर्णीजी जयपुर जाकर वेदी लाये। मन्दिरमें विधिपूर्वक वेदी प्रतिष्ठा हुई छौर उस पर श्री पार्श्वप्रभुकी प्रतिमा विराजमान हुई।

मेंने पञ्च महाशयोंसे कहा—'देखो, मन्दिरमें जब शूद्र तक आ सकते हैं और माली रात्रि दिन रह सकता है तब जिसने १०००) दिये और जिसके द्रव्यसे यह वेदीप्रतिष्ठा हुई उसीको दर्शन न करने दिये जावें यह न्यायविरुद्ध है। आशा है—हमारी प्रार्थना पर आप लोग द्या करेंगे।'

सव लोगों के परिणामों में न जाने कहां से निर्मलता आगई कि सवने उसे श्री जिनेन्द्रदेवके द्र्शनकी आज्ञा प्रदान कर दी। इस आज्ञाको सुनकर वह तो आनन्द समुद्रमें डूव गया। प्रानन्द्रसे

द्रीन कर पञ्चोंसे विनय पूर्वक बोला—'उत्तराधिकारी न होनेसे मेरे पासकी सम्पत्ति राज्यमें चली जावेगी अतः मुझे जातिमें मिला लिया जाय ऐसा होनेसे मेरी सम्पत्तिका कुछ सदुपयोग हो जायगा।

यह सुनकर छोग आगत्रवृहा होगये खाँर भुंझलाते हुए घोले—'कहां तो मन्दिर नहीं आ सकते थे अत्र जातिमें मिलनेका होंसला करने छगे। अंगुछी पकड़कर पोंचा पकड़ना चाहते हो ?'

यह हाथ जोड़कर बोला—'श्राखिर आपकी जातिका जन्मा हूँ, आपके ही सहरा मेरे संस्कार हूँ, कारण पाकर पतित होगया, क्या जो वस्न मिलन हो जाता है उसे भट्टीमें देकर उच्चल नहीं किया जाता ? यदि आप लोग पतिनको पिवत्र करनेका मार्ग रोक लेवेंगे तो आपकी जाति कैसे सुरक्षित रह संकेगी ? में ता यह हूँ, मृत्युके गालमें बेठा हूँ परन्तु यदि आप लोगों की यही नीति रही तो कालान्तरमें आपकी जातिका अवश्यंभावी हास होगा। जहां धाय न हो केवल न्यय ही हो वहां भारीसे भारी खजानेका अस्ति-त्व नहीं रह सकता। आप लोग इस बात पर विचार कीजिये केवल हठवादिताको छोड़िये।'

मेंने भी उसकी वातमें वात मिला दी। पञ्च लोगोंने मेरे ऊपर बहुत प्रकोप प्रकट किया। कहने लगे कि यह इन्हींका कर्त-व्य है जो आज इस आदमी को इतना वोलनेका साहस होगया।

मेंने कहा—'भाई साहव! इतने क्रोधकी प्रावरयकता नहीं। धोतीके नीचे सब नगे हैं, आप लोग अपने कृत्यों पर विचार की जिये और फिर स्थिर चित्तासे यह सोचिये कि ज्ञाप लोगोंको नियम-हीन पञ्चायतने ही ज्ञाज जैन जातिको इस दशामें ला दिया है। वेचारे जैनी लोग दर्शन तकके लिये लालायित रहते हैं। कर्नना करो किसीने दस्साके साथ सम्बन्ध कर लिया तो इसका क्या यह अर्थ हुआ कि वह जैनधर्मकी श्रद्धासे भी च्युत हो गया। श्रद्धा वह वस्तु है जो सहसा नहीं जाती। शास्त्रों में इसके बड़े बड़े उपाख्यान हैं—बड़े बड़े पातकी भी श्रद्धाके वलसे संसारसे पार होगये। श्री कुन्दकुन्द भगवान्ने लिखा है कि—

दंसणभट्टा भट्टा दंसणभट्टाण णतिय णिव्याणं। सिन्मंति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिन्मंति॥'

अर्थात् जो दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं जो दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे निर्वाणके पात्र नहीं, चारित्रसे जो भ्रष्ट हैं उनका निर्वाण (मोस) हो सकता है परन्तु जो दर्शनभ्रष्ट हैं वे निर्वाण ठाभसे विञ्चत रहते हैं।

प्रथमानुयोगमें ऐसी बहुतसी कथाएं आती हैं जिनमें यह वात सिद्ध की गई है कि जो चारित्रसे गिरने पर भी सम्यक्शनस सिहत हैं वे कालान्तरमें चारित्रके पात्र हो सकते हैं। जैसे माय-नन्दी मुनिने कुम्भकारकी वालिकाके साथ विवाह कर लिया तथा उसके सहवासमें बहुत काल विताया—वर्तन आदिका अवा लगाकर घोर हिंसा भी की। एकदिन मुनि सभामें किसी पदार्थके विचारमें सन्देह हुआ तब आचार्यने कहा इसका यथार्थ उत्तर मायनन्दी जो कि कुम्भकारकी वालिकाके साथ आमोद प्रमोदमें अपनी प्रायु विता रहा है, दे सकेगा। एक मुनि वहां पहुँचा जहां कि मायनर्दी मुनि कुम्भकारके वेपमें घटनिर्माण कर रहे थे छोर पहुँचते ही कहा कि मुनिसंघमें जब इस विपय पर शङ्का उठी तब आचार्य महाराजने यह कहकर मुझे आपके पास भेजा है कि इसका यथार्थ उत्तर मायनन्दी ही दे सकते हैं। कुपाकर छाप इसका उत्तर दीजिये।

इन माक्योंको सुनते ही उनके मनमें एकदम विशुक्ताकी उत्पत्ति हो गई छोर मनमें यह विचार आया कि वर्षाप भेने

अधमसे अधम कार्य किया है फिर भी आचार्य महाराज मुझे मुनि शब्दसे संबोधित करते हैं छोर मेरे जानका मान करते हैं, वहां हैं मेरा पीछी कमण्डल ?

यह विचार छ।ते ही उन्होंने छान्तुक मुनिसे कहा कि में इस ज्ञाका उत्तर वहीं चलकर दूंगा छोर पीछी कमण्डल लेकर वन का मार्ग लिया। वहां प्रायिधित विविसे शुद्ध होकर पुनः मुनि-धर्ममें दीक्षित हो गये।

चन्धुवर ! इतनी कठोरताका व्यवहार छोड़िये, गृहस्य प्रवस्था में परिप्रहके सम्बन्धसे अनेक प्रकारके पाप होते हैं। सब से महान् पाप तो परिप्रह ही हैं फिर भी श्रद्धाकी इतनी प्रवल शक्ति है कि समन्तभद्र स्वामी ने लिखा हैं—

> 'यहस्यो मोक्तमार्गस्यो निमोहो नेव मोहवान्। श्रनगारो यही श्रेषान् निम्मोहो मोहिनो नुनेः॥'

श्रधीत् निर्मोही गृहस्य मोन्नमार्गमं स्थित है और मोही मुनि मोन्नमार्गमें स्थित नहीं है इससे यह सिद्ध हुश्रा कि मोही मुनि की श्रपेन्ना मोह रहित गृहस्थ उत्तम है। यहां पर मोह शृहद्का श्रथं मिथ्यादर्शन जानना इसीलिये आचार्योंने सब पापोंसे महान् पाप मिथ्यात्वको ही माना है। समन्तभद्र स्वामी ने श्रीर भी लिखा है कि—

> 'न हि सम्यक्त्वसमं किञ्चित्त्रैकाल्ये त्रिजगत्यि । श्रेयोऽश्रेयधः मिध्यात्वसमं नान्यत्तन्भृताम् ॥'

इसका भाव यह है कि सम्यग्दर्शनके सहश तीन काल श्रीर तीन जगत्में कोई भी कल्याण नहीं ध्यार मिश्यात्वके सहश कोई अकल्याण नहीं अर्थात् सम्यक्त आत्माका वह पवित्र भाव है जिसके होते ही श्रमन्त संसारका अभाव हो जाता है श्रीर मिश्यात्व वह वस्तु है जो अनन्त संसारका कारण होता है अतः महानुभावो ! मेरे पर नहीं अपने पर दया करो श्रोर इसे जातिमें मिलाने की आज्ञा दीजिये।'

इन पद्ध महाशयों सं स्वरूपचन्द्रजी वनपुरया वहुत ही चतुर पुरूप थे। वे मुझसे वोले—'आपने कहा सो आगम प्रमाण तो वैसा ही है परन्तु यह जो शुद्धिकी पृथा चली आ रही है उसका भी संरक्षण होना चाहिये। यदि यह पृथा मिट जावेगी तो महान् अनर्थ होने लगेंगे। अतः आप उतावली न कीजिये शनः शनः ही कार्य होता है।

> 'कारज धीरे होत है काहे होत श्रधीर । समय पाय तरुवर फलै फेतिक सींचो नीर॥'

इसलिये मेरी सम्मति तो यह है कि यह प्रान्त भरके जैनियों को सम्मिलित करें उस समय इनका उद्धार हो जावेगा।'

प्रान्तका नाम सुनकर मैं तो भयभीत हो गया क्योंकि प्रान्तमें अभी हठवादी बहुत हैं परन्तु लाचार था, अतः चुप रह गया।

आठ दिन बाद प्रान्तके दो सौ श्रादमी सिम्मितित हुए भाग्य से हठवादी महानुभाव नहीं आये अतः पद्धायत होनेमं कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। श्रान्तमें यह निर्णय हुआ कि यदि यह दो पंगत पक्की और एक पंगत कच्ची रसोई की देवें तथा २५०) पपौरा विद्यालयको और २५०) जताराके मन्दिरको प्रदान करें तो जातिमें मिला लिये जावें।

मेंने कहा—'श्रव विलम्ब मत कीजिये कल ही इनकी पंगत ले लीजिये।' सबने स्वीकार किया, दूसरे दिनसे सानन्द पंक्ति भोजन हुश्रा और ५००) दण्डके दिये गये। उसने यह सब करके पर्झो की चरणरज शिर पर लगाई और सहस्रों धन्यबाद दिये। तथा वीस एजारकी सम्पति जो उसके पास थी एक जेनीका बालक गोद लेकर उसके सुपुर्द कर दी।.....इस प्रकार एक जेनका उद्धार हो गया और उसकी सम्बत्ति राज्यमें जानेसे बच गई। कहनेका तात्पर्य यह है कि शुद्धिके मार्गका छोप नहीं करना चाहिये तथा इतना कठोर दण्ड भी नहीं देना चाहिये कि जिससे भयभीत हो कोई अपने पापांको ब्यक्त ही न कर सके।

इस प्रकार उसकी शुद्धि कर में श्रीयुन वर्गाजीके साथ देहान में चला गया। श्रीर वधाक्षक्ति हम दोनॉने बहुत स्थानां पर धर्म प्रचार किया।

# दृरद्शीं मूलचन्द्रजी सर्राफ

कई स्थानोंमें घूमनेके वाद में श्रीयुत सरोफ मृलचन्द्रजी वहस्रा-सागरवालोंके यहां चला गया। आप हमसे अधिक श्रवस्थावाले थे अतः मुक्तसे अनुजकी तरह स्नेह करते थे। श्रापके विचार निरन्तर प्रशस्त रहते थे। आप वरुआसागरके जमीदार थे और निरन्तर सुधारके पक्षपाती रहते थे।

आपके प्राममें नन्दिकशोर अलया एक विलक्षण प्रतिभाशाली मुनीम थे। आपका मूलचन्द्रजी सर्राफके साथ सदा वैमनस्य रहता था आप निरन्तर मूलचन्द्रजी को फँसानेकी ताकमें रहते थे परन्तु श्री सर्राफ इतने चतुर थे कि बड़े बड़े दरोगाओं की चुंगलमें नहीं आये नन्दिकशोर तो कोई गिनतीमें न थे।

एकवार नन्दिकशोरकी औरत कृपमें गिरकर मर गयी। आप दोड़कर सर्राफजी के पास आये और वोले 'भैया! गृहिणी मर गई क्या फरूं १' प्रामके वाहर कृप था अतः वस्तीमें हो हल्ला मचनेके पहले ही आप एकदम जैनियोंको लेकर कुआ पर पहुँचे ओर उसे निकालकर रमसानमें जला दिया। वादमें दरांगा आया परन्तु तव तक लाश जल चुकी थी। क्या होगा १ यह सीचकर सब हर गये परन्तु सर्राफने सब मामला शान्त कर दिया।

यहां एक बात श्रीर लिखते की है वह यह कि वस्थासागरमें काछियोंकी जमीदारी है बहे बहे धन हम हैं। एक काछी नम्बरदार के यहां एक मुसलमान नौकर रहता था। काछीकी औरतसे काछी जमींदारकी कुछ लड़ाई हुई, उसने श्रीरतको बहुत डांटा और काधमें आकर कहा—'राट मुसलमानक बहां घली जा।' बहु सचमुच चली गई और दो दिन तक उसके सहवासमें रही आई।

इस घटनाके समय मृतचन्द्रज्ञा कांसी गये थे। वहांसे आकर जब उन्होंने यह मुना कि एक काछोकी ओरत मुमलमानके घर चली गई तब बड़े दुःखी हुए। ये अपने अक्षरक्षकोंको लेकर उस मोहल्लेमें गये और प्राम्य पंचायत कर इसमें इस औरत तथा मुसलमानको चुलाया। छानेपर औरतसे कहा—'अपने घर छा जाओ।' इसने कहा—'हम तो मुसलमानिनी हा गये क्योंकि इसका भोजन कर लिया।'

सव पद्ध सुनकर कहने लगे कि अब तो यह जातिमें नहीं मिलाई जा सकती। मूलचन्द्रजीने गंभीर भावसे कहा कि आपत्ति-काल है अतः इसे मिलानेमें आपत्ति नहीं होना चाहिये। लोगोंने कहा—'पहले गङ्गारनान कराना चाहिये ओर पश्चात् तीर्थयात्र। कराना चाहिये अन्यथा सब ब्यवहारका लोप हो जावेगा।'

मूलचन्द्रजीने कहा—'ज व सब लोग क्रमशः अधःपतनको प्राप्त हो चुकेंगे तब व्यवहारका लोप न होगा। अतः मेरी तो यह सम्मित है कि इसे गङ्गा न भेजकर वेत्रवतो भेज दिया जावे क्योंकि वह यहाँसे तीन मील है वहाँसे स्नान करके आ जावे श्रीर इसी प्राममें जो ठाकुरजीका मन्दिर है उसका दर्शन करे पश्चात तुलसीदल और चरणामृत देकर इसे जातिमें मिला लिया जावे।' सब लोगोंने सर्राफजीका यह निर्णय अंगीकृत किया परन्तु वह औरत बोली—'में नहीं आना चाहती।'मूलचन्द्रजीने कहा—'तु हो

ख्यानेमें क्या ख्रापित है ?' वह वोळी—'मुझसे सन टोग घृणा करेंगे, मेरे हाथकी रोटी न खावेंगे तथा मुझे दासीकी तरह रक्खेंगे और उस हाळतमें मेरा जीवन आजन्म दुखी रहेगा अतः मेरे साथ यदि पूर्ववत व्यवहार किया जावे तन में आनेको सहर्प प्रस्तुत हूँ। ख्राशा है मेरी नम्न प्रार्थनापर आप लोग सम्यक् परामर्श कर यहाँसे उठेंगे।'

श्री मूलचन्द्रजीने उसके वाक्य श्रवण कर एक सार गर्भित भाषण दिया। पहले तो यह दोहा पढ़ा—

> 'सकल भूमि गोपालकी यामें अटक कहा। जाके मनमें श्रटक है सो ही अटक रहा॥'

फिर कहा—'वन्धुत्रो! श्राज एक हिन्दू स्त्री यदि मुसलमान के घर चली गई तो सर्व प्रथम यही शत्रु होगी, अनेक ललनाओं को फुसलावे गी और उसकी निरन्तर यही भावना रहेगी। कि जिस पितने मुझे इस श्रवस्था तक पहुँचाया है उसका सर्वनाशका यत्न फरनेमें में सफल होऊं। उपपितकी यह भावना रहेगी कि हिन्दू लोग छुछ करते तो हैं ही नहीं अतः उनकी श्रोरतों को इसी तरह फुसलाना चाहिये। जो इसके यालक होगा उसे यह यही पाठ पढ़ावेगी कि वेटा! में जाति की हिन्दू हूँ, तुन्हारे अमुक पिताने जो श्रभी तक जीवित हैं मेरे साथ ऐसी निन्य किया की कि जिससे श्राज में इस अवस्था में हूँ। जिस मान से मुझे स्वाभाविक घृणा थी वह आज मेरा खाद्य हो गया। जीवद्या जो मेरा प्राण थी वह नष्ट हो गई आज जोवोंका पात करना ही मेरा जीवन हो गया। में चींटी मारनेसे कॉवती थी पर आज मुरगी, मुरगा, वकरी, यकरा मारना खेल सममती हूँ। ऐसा भाव अपने पुत्रादिकके मन में उत्पन्न कर श्रपनेको धन्य समझेगी। अतः

इस विपयमें में छाप लोगोंसे विशेष न कह कर यही प्रार्थना करता हूं कि इसे अविलम्ब जातिमें मिला लिया जाय।'

श्रीयुत सरीफ जी का व्याख्यान समाप्त हुआ बहुत महाद्यांने इसका समर्थन किया, बहुतांने अनुमादन किया। मेन भी श्रीमृत-चन्द्रजीकी वातको पुष्ट करते हुए कहा कि भाई! यह संसार है, इसमें पाप होना कठिन नहीं क्योंकि यह संसार राग हेप मोहका तो घर ही है। काल पाकर जीवांकी मित श्रष्ट हो जाती है और सुधर भी जाती है। यदि इस संसारमें सुधारका मार्ग न होता तो किसी जीवकी मुक्ति ही न होती अतः पापको दुरा जान इससे घृणा कीजिये और यदि कोई पापसे अपनी रज्ञा करना चाह तो इसकी सहायता कीजिये। आप लोगों का निमित्त पाकर यदि एक अवलाका सुधार होता है तो उसमें आप लोगोंको आपित्त करना उचित नहीं अतः श्रीमूलचन्द्रजीके प्रस्तायको सर्वातुमितसे पास कीजिये और अभी इसे वेववतीमें स्नान करानेके लिये भेजिये।

इसके वाद छोर भो बहुतसे लोगोंके सारगभित भाषण हुए। इस प्रकार मूलचन्द्रजीका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावका रूप यह था—

'जो ओरत अपने घरसे पितके कटु राव्होंको सहन न कर मुसलमानके घर चली गई थी वह छाज छा गई उसे हम लोग उसी जातिमें मिलाते हैं। यदि कोई मनुष्य या स्त्री उसके साथ जाति विरुद्ध व्यवहार करेगा तो उसे १००) दण्ड तथा एक प्राह्मण भोजन देना होगा।'

द॰ सकल पंचान वरुआसागर,

इसके वाद उसे स्नानके छिये वेत्रवती भेजा गया वहांसे आई तत्र ठाकुरजी के मन्दिरमें दर्शनके लिये भेजा गया वहांपर भगवान्का चरणामृत और तुलसीदल दिया गया। इस प्रकार वह शुद्ध हुई। पश्चात् उसके द्वारा एक घड़ा छना पानी मंगाया गया लोग पीनेसे इंकार करने लगे। मूलचन्द्रजीने कहा—'जो पानी न पीचेगा वह दण्डका पात्र होगा।' अतः पहले मूलचन्द्रजीने एक ग्लास पानी उसके हाथका पिया इसके चाद फिर क्या था? सब पञ्च लोगोंने उसके हाथका पानो पिया। परचात् वाजारसे पेड़ा लाये गये और सब पञ्चोंने उसके हाथके पेड़ा खाये... इस प्रकार एक औरतका उद्धार हुआ।

इतना सब हो चुकनेके वाद वह औरत बोली— 'मुझे विश्वास न था कि मेरे ऊपर आप लोगोंकी इतनी द्या होगी। मैं तो पतित हो ही चुकी थी आजके दिन श्री सर्राफके प्राणपन प्रयत्न श्रीर श्राप छोगोंकी निर्मल भावनासे मेरा उद्घार होगवा। भला ऐसा कौन कर सकता था ? यदि यही न्याय कहीं पढ़े छित्ने महानुभावों के हाथमें होता तो मेरा उद्घार होना असंभव था। पहले भारतवर्षमें जहां दूधकी निदयां वहती थीं वहां छाज खूनकी नदियां वहने लगीं। इसका मूल कारण यही तो हुआ कि हमने पितत लोगोंको अपनाया नहीं किन्तु उनको जबरदस्ती भ्रष्ट किया। क्या भारतवर्षमें इतने मुसलमान थे ? नहीं, केवल वलास्कारसे वनाये गये। जो वन गये हमने उन्हें शुद्ध करनेसे इंकार कर दिया। किसी मुसलमानने किसी औरतके साथ हँसी मजाक किया हमने उसका प्रतिक्रम नहीं किया। परस्परमें संघटित नहीं रहे यही कारण है कि आज इसारी यह दशा हो रही है। यदि आप मेरा उद्धार न करते तो में वह प्रयत्न करती जिससे कि मेरे पतिका अस्तित्व तक आपत्तिमें पड़ जाता । में जिसके यहां चर्छा गई धी उससे मेरा श्रसत् सम्बन्धं न था किन्तु वह हमारे घर पर नोकर था। मेरे पति जब बाहर जाते थे तब में उससे बाजारमे जिस

वस्तुकी आवश्यकता होती बुला लेती थी और छाप जानते हैं जहाँ परस्परमें संभाषण होता है वहां हास्यरसकी वात आजाने पर हुँसी भी प्राजाती है ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य और छियोंकी होती है क्या इसका अर्थ यह है कि हास्य करनेवाले असदाचारी हो गये। माँ अपने जवान बाटकके साथ हँसती है, पुत्री वापके साथ हँसती हैं, बहिन भाईके साथ हँसतो है पर इसका यह अर्थ कोई नहीं छेता कि वे असदाचारी हैं। मैं सत्य कहती हूँ कि मैंने उसके साथ कोई भी असदाचार न पहले किया था और न अब उसके घर रहते हुए भी किया है फिर भा मेरे पतिको सन्देह होगया कि यह दुराचारिणी है और एकदम मुझे आज्ञा दी कि तू उसीके साथ चली जा। मैं भी क्रीयके आवेशमें घापनेको नहीं संभाल सकी और उसके साथ चली गई किन्तु निष्पाप थी खतः छापके हारा मेरा चद्वार हो गया। मैं आपके **उपकारको छाजीवन न भू**र्ट्गी । संसारमें पापोदयके समय अनेक आपत्तियां आती हैं पर उनका निवारण करनेमें महापुरुप ही समर्थ होते हैं।

उसके इस कथनके अनन्तर जितने पञ्च वहां उपस्थित थे सबने उसे निष्पाप जानकर एक स्वरसे धन्यवाद दिया और उस मुसलमानको ढांटा कि तुम्हें ऐसो हरकत करना उचित न था। यदि तुम्हारा हम लोगोंके साथ ऐसा ज्यवहार रहा तो हम लोग भी सिक्ख नीतिका श्रवलम्बन करनेमें आगा पीछा न करेंगे।

इसप्रकारके सुधारक थे श्री सर्राफजी। आपसे मेरा हार्दिक रनेह था, आपने मेरे ४०००) जमा कर छिये जब कि मैंने एक पैसा भी नहीं दिया था और न मेरे पास था हो। उपया कैंसे ष्रजीन किया जाता है इस विषयमें मैं प्रारम्भसे ही मूर्ख था।

एक दिनकी बात है कि मूलचन्द्रकी औरतके गर्भ था। सब

होग वहां पर गप्पाष्टक कर रहे थे, किसीने कहा—'श्रच्छा, वत-टाओ गर्भमें क्या है ?' किसीने कहा—'वालक है ।' किसीने कहा 'वाटिका है ।' मुझसे भी पूछा गया, मैंने कहा—'मैं नहीं जानता क्या है ? क्योंकि निमित्त ज्ञानसे शुन्य हूँ श्रथवा उसके गर्भमें नहीं वैठा हूँ कि आंखसे देखकर बता दूं।' इतना कह चुकने पर भी छोग आग्रह करते रहे अन्ततोगत्वा मैंने भी श्रन्य लोगोंकी तरह उत्तर दे दिया कि वालक है और जब पैदा होगा उसका श्रेयांसकुमार नाम होगा यह सुनकर छोग बहुत ही प्रसन्न हो गये श्रोर उस दिनकी प्रतीक्षा करने छगे।

इस वस्त्रासागरमें एक दिन एक विस्क्षण घटना छोर हो गई जो कि इस प्रकार है—

दिनके चार वजे में जलका पात्र (लोटा) लेकर शौच किया के लिये न्रामके वाहर जा रहा था। मार्गमें वालक गेंद खेल रहे थे उन्हें देखकर मेरे मनमें भी गेंद खेलनेका भाव हो गया। एक लड़केसे मेंने कहा—'भाई! हमको भी दण्डा और गेंद दो हम भी खेलों।' वालकने दण्डा और गेंद दे दी। मेंने दंडा गेंदमें मारा पर वह गेंदमें न लगकर पास ही खड़े हुए नाह्मणके चालकके नेत्रमें वड़े वेगसे जा लगा और उसकी आँखसे रुधिरकी धारा वहने लगी। यह देखकर मेरी अवस्था इतनी शोकातुर हो गई कि में सन कुछ भूल गया और लोटा लेकर नाईजी के पास आ गना। वाई जी कहती हैं—'चेटा! क्या हुआ?' में कुछ भो न बोल सका किन्तु रोने लगा। इतने में एक वालक ज्याचा उसने सन पृत्तान्त सुना दिया। वाईजी ने कहा—'अन क्यों रोते हो? जो भवितन्य था वह हुआ, अनिधकार कार्य करनेपर यही होता है जन उठो ओर सांयकालका भोजन करो।' मैंने कहा—'आज भोजन न कहंगा।' वाईजी वोलों—क्या इससे उस अपराधका प्रतीकार हो

जावेगा ?' में छुछ उत्तर न दे सका केवल श्रपनी भूछपर पश्चात्ताप करता रहा। जिस वालककी आंखमें चोट छगी थी उसकी माँ यहुत ही उम्र प्रकृतिकी थी अतः निरन्तर यह भय रहने छगा कि जब वह मिलेगी तब पचासों गालियां देगी। इसी भयसे में घरसे बाहर नहीं निकलता था। सूर्योदयके पहले ही श्री मन्दिरजी में जाता था और दर्शनादि कर शीब ही वापिस आ जाता था।

एक दिन कुछ विलम्बसे मन्दिर जा रहा था थतः वालकर्षा माँ मार्गमें मिल गई और उसने मेरे पेर पड़े। में उसे देखकर ही इर गया था छोर मनमें सोचने लगा था कि है भगवन ! अब क्या होगा ? इतने में वह बोली कि आपने मेरे बालकका महोपकार किया। मैंने कहा—'सत्य किहये बालककी छांग्व तो नहीं फूट गई ?' उसने कहा—'आंख तो नहीं फूटी परन्तु उसका अंखसूर जो कि अनेक ओपिधयां करने पर भी अच्छा न होता था खूर निकल जाने से एकदम अच्छा हो गया, छाप निश्चिन्त रहिये, भय न करिये आपको गालीके बदले धन्यवाद देती हुँ परन्तु एक बात कहती हूँ वह यह कि छापका दण्डाघात छुगाक्षरन्यायसे आपिधका काम कर गया सो ठीक है परन्तु आइन्दह एसी किया न करना।

में मन ही मन विचारने लगा कि उदय वड़ी वस्तु हैं अन्यथा ऐसी घटना कैसे हो सकती हैं।

## शङ्कित संसार

कुछ दिन वरुआसागर रह कर हम श्रौर वाईजो सागर घले गये श्रोर सागर विद्यालयके लिये द्रव्य संग्रहका यत्न करने लगे। भाग्यवश यहांपर भी एक दुर्घटना हो गई।

मेरे खानेमें जो शाक व फल आते थे मैं स्वयं जाकर उन्हें चुन चुनकर लाता था। एक दिनकी वात है कि नसीवन कृं जड़ोकी दुकानपर एक महाशय छीताफल (शरीफा) खरीद रहे थे। शरीफा दो इतने वड़े थे कि उनका वजन एक सेर होगा उनकी कोमत कृंजड़ी एक रपया मांगती थी उन्होंने वारह छाना तक कहा। मेरा मन भी उन शरीफों के लिये ललचाया परन्तु जब एक महाशय ले रहे थे तब मेरा कुछ बोलना सभ्यताफे विरुद्ध होता, छन्तमें उन्होंने चादह आना तक मृन्य देना कहा परन्तु कृंजड़ोने कहा कि एक रुपयेसे कम न लूंगा आप व्यर्थ समय मत खोइय। आखिर जब वे निराश होकर जाने लगे तब मेंने शोब ही एक रुपया कृंजड़ीके हाथमें दे दिया छौर वह शरीफा मेरे भोलेमें डालनेको उचत हुई कि वही महाशय पुनः लोटकर कहने लगे— 'अच्छा,पांच रुपया ले लो।' उसने कहा—'नहीं अब तो वे विक गये, लेनेवालेसे आप वात करिये। उन महाशयने दसका नोट कृजड़ोको चतलाया, वह बोली—'महाशय! आप महाजन हैं क्या व्यापारकी वतलाया, वह बोली—'महाशय! आप महाजन हैं क्या व्यापारकी

आनेमें लेना चाहता है। खेर, परन्तु जो अच्छे आदमी होते हैं उनके साथ हमारा भला व्यवहार होता है।'

स्त्रापके व्यवहारसे में खुश है आपकी दुकान है आपको उत्तमसे उत्तम शाक दूंगी स्त्राप स्त्रव अन्य दुकानपर मत जाना।

में प्रतिदिन उसीकी दुकानसे शाक लेने लगा परन्तु संसार सबको पापमय देखता है वह मेरे इस कार्यमें नाना प्रकारक संदे करने लगा। पर में अन्तरहर्म वसा नहीं था, मानसिक परिणामोंकी गित तो अत्यन्त सूक्ष्म है किन्तु काय और वचनसे कभी भी मेंने उसके साथ अन्यथा भाव नहीं किया और न बुद्धिपूर्वक मनमें इसके प्रति मेरे विकृत परिणाम हुए परन्तु ऐसा नियम है कि यदि कलारकी दुकानपर कोई पैसा भंजानेके लिये भी जावे तो लोग ऐसा सन्देह करने लगते हैं कि इसने मदा पिया होगा।

ठीक यही गति हमारी हुई, उस समय में उत्तम वस्न रखता था, वह वह वाट थे, वाटोंमें छाठ रुपये सेरवाटा चमें ठीका तेट डाटता था, एक वर्षमें १२ धोती जोड़े बदटता था इस तरह जहां तक बनता शरीरका सँभाटनेमें कसर नहीं रखता था परन्तु यह सब हानेपर भी मेरी पापमय प्रवृत्ति स्वप्नमें भी नहीं होती थी।

अधिकांश होगों के कान होते हैं आंख नहीं होती अतः उसके यहां शाक हेने से में होगोंकी दृष्टिमें आने हगा इसका मेरी आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा।

एक दिन छेदीलालजीके वागमें सब जैनियोंका भोजन था मैंने वहीं सबके समक्ष इस वातका स्पष्टीकरण कर यह निश्चय किया कि मैं आजसे ही ब्रह्मचर्य प्रतिमाका पालन कहंगा। हमारे परम स्तेही श्री वालचन्द्रजी संवालनवीस भी वहीं वैठे थे उन्होंने



इस तरह जहाँ तक बनता शरीरको सम्हालनेमें कसर नहीं रखता था पर-तु यह सब होने पर भी मेरी पापमय भ्वति स्वप्नमें भी नहीं होनी थी। [१८०४०]



वहुत समभाया और कहा कि तुम त्रत तो पालते ही हो छतः कुछ समय श्रीर ठहरों। चरणानुयोगको पद्धतिसे व्रतका पालन करना कठिन है, श्रभी चरणानुयोगका अभ्यास करो श्रीर यदि प्रतिमा तोनेकी ही श्रिभिलापा है तो पहले त्रत प्रतिमाका अभ्यास करो, उसमें पांच अणुत्रत छौर सात शीलव्रत हैं जब यह वारह व्रत निर्विदन यथायोग्य पलने लगें तव सप्तमी—व्रह्मचर्य प्रतिमा ले लेना। त्रावेगमें त्राकर शीवतासे कार्य करना उत्तर कालमें दुःखका कारण हो जाता है। हम श्रन्छी तरह जानते हैं कि आप निष्कलङ्क हैं किन्तु लोकके भयसे आपकी प्रवृत्ति व्रत लेनेमें हो गई। अभी श्रापकी प्रवृत्ति एकदम स्वच्छन्द रही इस व्रतके छेते ही यह सब आडम्बर छूट जावेगा। आपका जो भोजन है वह सामान्य नहीं वह भी छूट जावेगा। धोवीसे वस नहीं धुला सकोगे, यह चमेलीका तेल और ये बड़े बड़े बाल आदि सब उपद्रव छोड़ने पड़ेंगे। परन्तु भेंने एक न सुनी और वहाँसे आकर मेरे पास जो भो वाह्य सामग्री थी सव वितरण कर दी छोर यह नियम किया कि किसी त्यागी महाशयके समीप इस व्रतका नियमपूर्वक श्रंगीकार करूंगा परन्तु अभ्यास श्रभीसे करता हूँ।



#### निवृत्तिकी ओर

वीरनिर्वाण २४३९ छौर वि० सं० १९६६ की वात हैं रात्रिको जब सोने छगा तब श्री बालचन्द्रजी ने कहा—'यह निवारका पंलग छव मत विद्याश्री छव तो काठके तक्ता पर सोना पड़ेगा।' मैंने कहा—'इसको मैंने बड़े स्नेहसे बनवाया था। पच्चीस रुपया तो इसके बनवानमें लगे थे क्या इसे भी त्यागना होगा?' उन्होंने इड़ता के साथ कहा—'हां, त्यागना होगा!' मैंने उत्साहके साथ कहा—'छच्छा त्यागता हूँ।' जमीन पर सोनेकी आदत न थी परन्तु जब पछंग की छाशा जाती रही तब छनायाश भूशच्या होनेपर भी निद्रा सुख पूर्वक आ गई।

प्रातःकाल श्री जिनेन्द्रदेवके द्र्शनकर श्री यालचन्द्रजी से प्रितमाके स्वरूपका निर्णय करने लगा। याईजी भी वही वेठीं थीं, कहने लगीं प्रतिमा के स्वरूप का निर्णय तो हो जावेगा, चरणा- तुयोगके प्रत्येक प्रनथमें लिखा है, रत्नकरण्डश्रावकाचारमें देख लो किन्तु साथ ही श्रपनी शिक्तको भी देख लो। तथा दृत्य चेत्र काल भावको देखो, सर्वप्रथम श्रपने परिमाणोंकी जातिको पहिचानो। जो व्रत लो उसे मरण पर्यन्त पालन करो, अनेक संकट श्राने पर भी उसका निर्वाह करो जैनधर्मकी यह मर्यादा

है कि व्रत लेना परन्तु उसे भंग न करना। व्रत न लेना पाप नहीं परन्तु लेकर भंग करना महापाप है।

जैन दर्शनमें तो सर्व प्रथम स्थान श्रद्धाको प्राप्त है इसी का नाम सम्यग्दर्शन है यदि यह नहीं हुआ तो व्रत लेना नीवके विना महल वनानेके सदश है इसके होते ही सब व्रतोंकी शोभा है। सम्यग्दर्शन श्रात्माका वह गुण है जिसका कि विकास होते ही अनन्त संसारका वन्धन छूट जाता है। आठों कर्मोंमें सवकी रक्षा करनेवाला यही है, यह एक ऐसा शूर है कि अपनी रक्षा करता है और शेप कर्मोंकी भी।

सम्यय्र्शनका उत्तण श्राचार्यांने तत्त्वार्थश्रद्धान लिखा है। जैसा कि दशाध्याय तत्त्वार्थसूत्रके प्रथम श्रध्यायमें आचार्य उमास्वामीने लिखा है कि—

'तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' श्री नेमिचन्द्र स्वामीने द्रव्यसंग्रहमें लिखा है कि 'जीवादीसहहर्णं सम्मत्तं'

यही समयसारमें लिखा है तथा ऐसा ही लक्षण प्रत्येक प्रन्थ में मिलता है परन्तु पद्धाध्यायीकर्ताने एक विलक्षण वात लिखी है वह लिखते हैं कि यह सब तो ज्ञानकी पर्याय है। सम्यग्दर्शन आत्माका अनिर्वचनीय गुण है, जिसके होने पर जीवोंक तत्त्वार्थका परिज्ञान अपने आप हो जाता है वह आत्माका परिणाम सम्यग्दर्शन कहलाता है।

ज्ञानावरण कर्मका च्योपशम आत्मामें सदा विद्यमान रहता है, संज्ञी जीवके छोर भी विशिष्ट क्षयोपशम रहता है सम्यादरान के होते ही वही ज्ञान सम्यान्यपदेशको पा जाता है। पुरुषांध-सिद्धश्रुपायमें श्री छामृतचन्द्राचार्यने भी लिखा है कि— 'जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां खेदैव कर्तव्यम् । श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥'

अर्थान् जीवाजीवादि सप्त पदार्थीका विपरीत अभिप्रायसे रिहत सदेव श्रद्धान करना चाहिये......इसीका नाम सम्यग्दर्शन हे, यह सम्यग्दर्शन ही ख्रात्माका पारमार्थिक रूप है, इसका ताल्पर्य यह है कि इसके विना आत्मा अनन्त संसारका पात्र रहता है।

वह गुण अतिसृक्ष्म है केवल उसके कार्यसे ही हम उसका अनुमान करते हैं जैसे श्रमिकी दाहकत्व शक्तिका हमें प्रत्यच्च नहीं होता केवल उसके व्वलन कार्यसे ही उसका अनुमान करते हैं। अथवा जैसे मदिरा पान करनेवाला उन्मत्त होकर नाना क्रुचेष्टाएँ करता है पर जब मदिराका नशा उतर जाता है तब उसकी दशा शान्त हो जाती है। उसकी वह दशा उसीके अनुभवगन्य होती है दर्शक केवल श्रनुमान से जान सकते हैं कि इसका नशा उतर गया। मदिरामें उन्मत्त करनेकी शक्ति है पर हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं होता वह प्रापने कार्यसे ही अनुमित होती है। श्रथवा जिस प्रकार सूर्योदय होनेपर सब दिशाएं निर्मल हो जाती हैं उसी प्रकार मिथ्यादर्शनके जानेसे खात्माका ख्रभिप्राय संय प्रकारसे निर्मल हो जाता है। उस गुणका प्रत्यत्त मति-श्रुत तथा देशावधिज्ञानियोंके नहीं होता किन्तु परमावधि, सर्वावधि मनःपर्ययज्ञान और केवल्छानसे युक्त जीवों के ही होता है। उनकी कथा करना ही हमें आता है क्योंकि उनकी महिमाका यथार्थं श्राभास होना कठिन है। वात हम श्रपने ज्ञानकी करते हैं यही ज्ञान हमें कल्याणके मार्गमें ले जाता है।

वस्तुतः श्रात्मामें अचिन्त्य शक्ति है और उसका पता हमें स्वयमेव होता है। सम्यग्दर्शन गुणका प्रत्यक्ष हमें न हो परन्तु उसके होते ही हमारी आत्मामें जो विशदताका उदय होता है वह तो हमारे प्रत्यचका विषय है। यह सम्यग्दर्शनकी ही ख्रद्भुत महिमा है कि हम छोग विना किसी शिक्षक व उपदेशकके उदासीन हो जाते हैं। जिन विषयोंमें इतने अधिक तल्लीन थे कि जिनके विना हमें चैन ही नहीं पड़ता था सम्यग्दर्शनके होनेपर उनकी एकदम उपेक्षा कर देते हैं।

इस सम्यग्दर्शनके होते ही हमारी प्रवृत्ति एकद्म पूर्वसे पश्चिम हो जाती है। प्रश्नम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्यका आविभीव हो जाता है। श्री पञ्चाध्यायीकारने प्रशम गुणका यह लक्ष्ण माना है।

'प्रशमो विषयेपूच्चैभीवकोध।दिवेषु च । लोकासंख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिलं मनः॥'

अर्थात् श्रसंख्यात लोकप्रमाण जो कपाय और विपय हैं उनमें स्वभावसे ही मनका शिथिल हो जाना प्रशम हैं। इसका यह तात्पर्य हैं कि आत्मा श्रनादि कालसे अग्रानके वशीभूत हो रहा है और श्रज्ञानमं श्रात्मा तथा पर का भेदज्ञान न होनेसे प्रयोगमें ही श्रापा मान रहा है अतः जिस पर्योगको पाता हं उसीमें निजत्वकी कल्पना कर उसीकी रज्ञाके प्रयत्नमें सदा तल्लीन रहता है। पर उसकी रक्षाका कुछ भी श्रन्य उपाय इसके ज्ञानमें नहीं श्राता केवल पञ्चेन्द्रियों के द्वारा स्पर्श, रस शन्ध, वर्ण एवं शब्दको बहण करना ही इसे सूमता है। प्राणीमात्र ही इसी उपायका श्रवलम्बन कर जगन्में श्रपनी श्रायु पूर्ण कर रहे हैं।

जब बच्चा पेदा होता है तब माँके स्तनको चूसने छगता है इसका मूल कारण यह है कि अनादि कालसे इस जीवके चार संज्ञाएं लग रही हैं डनमें एक आहार संज्ञा भी है, उसके विना इसका जीवन रहना श्रसंभव है। केवल विशहगतिक ३ समय छोड़कर सर्वदा श्राहार वर्गणाके परमागुओं को प्रहण करता रहता है! अन्य कथा कहां तक कहें १ इस श्राहारकी पीड़ा जब श्रसख हो उठती है तब सर्पिणी श्रपने बच्चों को आप ही खा जाती है। पशुओं को कथा छोड़िये जब हुिभत पड़ता है नब माता श्रपने वालकों को बचकर खा जाती है। यहां तक देखा गया है कि छूड़ा घरमें पड़ा हुआ दाना चुन चुन कर मनुष्य खा जाते हैं, जुंठी पत्तलके दाने भी बीन बीन कर खा जाते हैं। यह एक ऐसी संज्ञा है कि जिससे शेरित होकर मनुष्य अनर्थसे अनर्थ कार्य करनेको प्रयुत्त हो जाता है। इस छुथा के समान अन्य दोष संसारमें नहीं। कहा भी है—

## 'सब दोपन मांही या सम नाहीं-

इसीकी पूर्तिके लिये हाखों मनुष्य सँनिक हो जाते हैं। जो भी पाप हो इस आहारके लिये मनुष्य कर लेता है इसका मूल कारण खन्नान ही है, शरीरमें निजत्व बुद्धि ही इन उपद्रवोंकी जड़ है। जब शरीरको निज मान लिया तब उसकी रचा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है ख़ोर जब तक यह खन्नान है तभी तक हम संसारके पात्र हैं ?

यह श्रज्ञान कव तक रहेगा इस पर श्रीकुन्द्कुन्द महाराजने अच्छा प्रकाश ढाला है—

> 'कम्मे खोकम्मिम्ह य श्रहमिदि श्रहकं च कम्म खोकम्मं। जा एसा खलु दुद्धी श्रप्पडियुद्धो हवदि ताव॥'

भावार्थ—जब तक ज्ञानावरणादि कर्मी और छौदारकादि शरीरमें छात्मीय बुद्धि होती है छौर छात्मामें ज्ञानावरणादिक कर्म तथा शरीरकी बुद्धि होती है अर्थात् जब तक जीव ऐसा मानता है कि मेरे ज्ञानावरणादिक कर्म और शरीर हैं तथा में इनका स्वामी हूँ तव तक यह जीव अज्ञानी है और तभी तक अप्रतिवुद्ध है। यदि शरीरमें अहम्बुद्धि मिट जावे तो आहारकी आवश्यकता न रहे। जब शरीरकी शक्ति निर्वत होती है तभी आत्मामें आहार प्रहण करनेकी इच्छा होती है। यद्यपि शरीर पुद्गलिएड है तथापि उसका आत्माके साथ सम्पर्क है अपेर इसी छिये उसकी उत्पत्ति दो विज्ञातीय द्रव्योंके सम्पर्कसे होती है। पर यह निश्चय है कि शरीरका उपादान कारण पुद्गल द्रव्य ही है आत्मा नहीं। इन दोनोंका यह सम्बन्ध अनादि कालसे चला आता है इसीसे अज्ञानी जीव दोनोंको एक मान वैठता है। शरीर को निज मानने लगता है।

उस शरीरको स्थिर रखनेके छिये जीवके आहार प्रहणकी इच्छा होती है और उससे आहार प्रहण करनेके लिये रसना इन्द्रियके द्वारा रसको प्रहण करता है। प्रहण करनेमें प्रदेश प्रकम्पन होता है उससे हस्तके द्वारा प्रास प्रहण करता है जब प्रासके रसका रसना इन्द्रियके साथ सम्बन्ध होता है तब उसे स्वाद प्राता है यदि अनुकूल हुन्ना तो प्रसन्नता पूर्वक प्रहण करता जाता है। प्रहणका अर्थ यह है कि रसना इन्द्रियके द्वारा रसका जान होता है, इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञान रसमय हो जाता हो। यदि रस रूप हो जाता तो आत्मा जड़ ही वन जाता।

इस विषयक ज्ञान होते ही जो रसप्रहणकी इच्छा उठी यो पह शान्त हो जाती है और इच्छाके शान्त होनेसे आत्मा नुखी हो जाता है। सुखका वाधक है दुःख, और दुःख है आहुलतामय। आकुलताकी जननी इच्छा है, अतः जय इच्छाके अनुकूल विषयकी पूर्ति हो जाती है तब इच्छा स्वयमेव शान्त हो जाती है। इसी प्रकार सब व्यवस्था जानना चाहिये। जब जय शरीर

निःशिक होता है, तब तब श्राहारादिकी इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छाके उद्यमें आहार बहुण करता है और श्राहार बहुण करनेके श्रनन्तर श्राकुछता शान्त हो जाती है...इस प्रकार यह चक्त बराबर चला जाता है और तब तक शान्त नहीं होता जब तक कि भेदहानके द्वारा निजका परिचय नहीं हो जाता।

इसी प्रकार इसके भय होता है। यथार्थमें आतमा तो श्रजर अमर है हान गुणका धारी है, और इस दारीरसे भिन्न है फिर भयका क्या कारण है ? यहां भी वही नात है अर्थात् मिश्यात्वके एद्यसे यह जीन दारीरको अपना मानता है अतएन इसके निनाशके जहां कारणकृट इकटे हुए वहीं भयभीत हो जाता है। यदि शरीरमें अभेद्युद्धि न होती तो भयके लिये स्थान ही न मिलता। यही कारण है कि दारीर नाशके कारणोंका समागम होने पर यह जीन निरन्तर दुखी रहता है।

वह भय सात प्रकारका है— १ इहलोक भय, २ परलोक भय, ३ वेदना भय, ४ अमुरत्ता भय, ५ अमुप्ति भय, ६ आकस्मिक भय और ७ मरण भय। इनका संनिप्त स्वरूप यह है—

इस लोकका भय तो सर्वानुभवगम्य है, अतः उसके वहनेकी आवश्यकता नहीं। पर लोकका भय यह है कि जब यह पर्याय छूटती है तब यही कल्पना होती है कि स्वग्रें होकों जन्म हो तो भद्र—भला है दुर्गतिमें जन्म न हो अन्यथा नाना दुःखोंका पात्र होना पड़ेगा। इसी प्रकार मेरा कोई त्राता नहीं, श्रसाता के उद्यमें नाना प्रकारकी वेदनाएं होती हैं यह वेदना भय है। कोई त्राता नहीं किसकी शरणमें जाऊँ ? यह अशरण-श्रसुरज्ञाका भय है, कोई गोप्ता नहीं यही अगुप्ति भय है। आकिस्मिक वस्त्र पातादिक न हो जावे यह श्राकिस्मिक भय है और मरण न हो जावे यह श्राकिस्मिक भय है और मरण न हो जावे यह मृत्युका भय है......इन सप्त भयों से यह जीव निरन्तर

दुखी रहता है, भयके होने पर उससे वचनेकी इच्छा होती है श्रोर उससे जीव निरन्तर आकुलित रहता है। इस तरह यह भय संज्ञा अनादिकालसे जीवोंके साथ चली श्रारही है।

Į,

1

इसी प्रकार जब वेदका उदय होता है तब मैथुन संज्ञाके वशीभूत होकर यह जीव आत्यन्त दुखी होता है। पुरुष वेदके उदयमें स्त्री रमणकी वाञ्छा होती है, स्त्री वेदके उदयमें पुरुषके साथ रमणकी इच्छा होती है। इस प्रकार इस संज्ञासे संसारी जीव निरन्तर वेचैन रहता है।

यद्यपि आत्माका स्वभाव इन विकारोंसे अलिप्त है, तथापि स्नादि कालसे मिथ्याज्ञानके वशीभूत होकर इन्हींमें चैन मान रहा है, इसके वैभवके सामने वड़े वड़े पदवीधर नत मस्तक हो गये। रावण कितना विवेकी जीव था परन्तु इसके चक्रमें पड़कर असह्य वेदनाओंका पात्र हुआ। भर्तृहरिने ठीक ही कहा है—

'मतेभकुम्भदलने भुनि सन्ति शूराः केचित्प्रचण्डमृगराजनधेऽपि दत्ताः । किन्तु व्रवीमि बलिना पुरतः प्रवहा कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः॥'

इसका अर्थ यह है कि इस पृथ्वीपर कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो मदोन्मत्त हाथियों के गण्डस्थल विदारने में शूर्वीर हैं और कितने ही वलवान् सिंहके मारने में भी समर्थ हैं किन्तु में बड़े बड़े बलशाली मनुष्यों के सामने जोर देकर कहता हूँ कि कामदेव के द्र्यको दलने में —खण्डित करने में विरले ही मनुष्य समर्थ हैं।

इस कामदेवकी विडम्बनाके विषयमें उन्हीं भर्ग हरिने एक जगह कितना सुन्दर कहा है ?

'यां चिन्तयाधि सततं मिय साविरका साध्यन्यमिन्छिति जनं स जनौऽन्यसकः। श्ररमञ्जतं च परिसुध्यति काचिद्रया धियतां चतं च मदनं च इमां च मां च ॥'

इसका स्पष्ट अर्थ यह है-एक समय एक वनपालने अमृत फल लाकर महाराज भर्तृहरिकी भेंट किया। महाराज उस वनपाछसे पृद्धते हैं कि इस फलमें क्या गुण हैं ? वनपाछ उत्तर देता है—महाराज! इसे खानेवाला सदा तरुण श्रवस्थासे सम्पन्न रहेगा। राजाने अपने मनसे परामर्श किया कि यह फल किस उपयोगमें लाना चाहिये ? मन उत्तर देता है कि श्रापको सबसे प्रिय धर्मपरनी है, उसे देना अच्छा होगा क्योंकि उसके तरुण रहनेसे आपकी विषय पिपासा निरन्तर पूर्ण होती रहेगी संसारमें इससे उत्कृष्ट मुख नहीं। मोक्ष मुख आगम प्रतिपाद्य कल्पना है पर विषय सुख तो प्रत्येककी अनुभृतिका विषय है। राजाने मनकी सम्मत्यनुसार महारानीको बुलाकर वह फल दे दिया । रानीने फहा—महाराज इम तो आपकी दासी हैं और आप करुणानिधान जगन्के स्वामी हैं खतः यह फल आपके ही योग्य है हम सब आपकी सुन्दरताके भिखारी हैं अतः इसका उपयोग आप ही कीजिये और मेरी नम्र प्रार्थनाकी अवहेलना न कीजिये । राजा इन वाक्योंको श्रवण कर श्रत्यन्त प्रसन्न हुए परंतु इस गुप्त रहस्यको अगुमात्र भी नहीं समके क्योंकि कामी मनुष्य हेयाहेयके विवेकसे शून्य रहते ही हैं। रानीके मनमें कुछ छोर था और वचनोंसे कुछ श्रीर ही कह रही थी। किसीने ठीक कहा है कि 'मायावी मनुष्योंके भावको जानना सरल बात नहीं।'

राजाने वड़े श्राप्रहके साथ वह फल रानीको दे दिया। रानी उसे पाकर मनमें वहुत प्रसन्न हुई। रानीका कोटपालके साथ गुप्त सम्बन्ध होनेके कारण अधिक प्रेम था इसिलये उसने वह फल कोटपालको दे दिया। कोटपालने कहा—महारानी ! हम तो श्रापके भृत्य हैं अतः आप ही इसे उपयोगमें लावें पर रानीने एक न सुनी ओर वह फल उसे दे दिया।

कोटपालका श्रात्यन्त स्नेह एक वेश्याके साथ था अतः उसने वह फल वेश्याको दे दिया। उस वेश्याका अत्यन्त स्तेह राजासे था अतः उसने वह फल राजाको दे दिया। फल हाथमें आते ही महाराजकी आंखें खुळी। उन्होंने वेश्यासे पूछा कि सत्य कहो यह फल कहांसे आया ? अन्यथा शूलीका दण्ड दिया जावेगा। वेश्या कम्पित स्वरसे वोडी--महाराज! श्रपराध समा किया जावे आपका जो नगर कोटपाल है उसका मेरे साथ अत्यन्त स्नेह है उसीने मुझे यह फल दिया है। उसके पास कहांसे आया ? यह वह जाने। उसी समय कोटपाल बुलाया गया। राजाने उससे कहा कि यह फल तुमने वेश्यात्रों दिया है ? कोटपाल बोला-हां महाराज ! दिया है। राजाने फिर पृछा — तुमने कहांसे पाया ? सच सच कहो अन्यथा देश निष्कासन दण्डके पात्र होगे। कोटपालने कम्पित स्वरमें कहा-श्रन्नदाता ! अपराध क्षमा किया जाय, आपकी महारानीका मेरे साथ घनिष्ट सम्बन्ध है **उन्होंने मुर्फे यह फल दिया है उनके पास कहांसे आ**या यह में नहीं जानता। दासीको आज्ञा हुई कि इसी समय महारानीको · लाओ । दासी जाती है खोर महाराजका संदेश सुनाती है रानी एकदम भयभीत हो जाती है परन्तु महाराजकी छाज्ञा थी अतः शीघतासे दरवारमें पहुँच जाती है।

महाराजने प्रश्न किया कि यह फल तुमने कोटपालको दिया है ? रानी बोली—हों महाराज दिया है क्योंकि खापकी अपेक्षा मेरा कोटपालसे खिधक स्नेह हैं यह भी दवी जवानसे कहती हूँ। सच पृछिये तो छापसे मेरा छागुमात्र भी स्तेह नहीं है मेरा सोलह आना स्तेह कोटपालसे हैं आपको तो में बाधक ही सममती हूँ छाप छापकी जो इच्छा हो सो कीजिये। तथ्य बात जो थी वह आपके समक्ष रख दी। यह क्यों १ इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं, अग्नि गर्म होती है, जल ठण्डा होता है नीम कड़ुवा होता है छीर सांटा मीठा होता है इसमें कोई परन करे तो उसका उत्तर यही है कि प्रकृत्तिका ऐसा ही परिणमन है, हम संसारी आला हैं, रागादिसे लिप हैं, जो हमारी रुचिके अनुकृत्र हुछा उसीको इष्ट मानने लगते हैं। राजा सुनकर खामोदा रहे छीर बोले—बहुत ठीक। उसी समयका यह इलोक है—'यां चिन्तपामि सततं'—

अर्थात् जिस रानीकी में राशिदिन चिन्तना करता हूँ वह रानी मुक्तसे विरक्त होकर श्रन्यमें श्रासक्त है श्रार वह पुरुप भी श्रन्य वेश्यामें श्रासक्त है एवं वह वेश्या भी मुक्तमें श्रासक है अतः उस वेश्याको धिकार हो, उस कोटपालको धिकार हो, मदनको धिक्कार हो, इस मेरी रानीको धिकार हो और मुक्तको धिकार हो जिसने ऐसा मनुष्य जन्म पाकर यों ही विपयों में गमा दिया... इत्यादि विचार कर राजाने राज्य होड़ साधु वेप धारण कर लिया।

इसी विपयका एक श्रीर भी च्याख्यान प्रसिद्ध हें—

एक लेखकने एक पुस्तक रचकर उसके अपर यह वाक्य लिखा —

'वलवानिन्द्रियप्रामो विद्वान्समपकर्पति'

अर्थात् इन्द्रियोंका समूह इतना वलवान् है कि वह वड़े वड़े विद्वानोंको भी प्राक्षित कर लेता है—उनके चित्तको विद्वल वना देता है।

एक वार वह लेखक मामान्तर जा रहा था, अरण्यमें एक साधु मिला लेखकने साधुको प्रणाम कर अपनी पुस्तक दिखलाई। ज्यों ही साधुकी दृष्टि पुस्तकके ऊपर लिखे हुए 'वलवानिन्द्रियमां विद्वान्समपकर्षति' वाक्य पर पड़ी त्यों ही वह चौंककर बोले— 'वेटा! यह क्या लिखा है ? कहीं विद्वान् भी इन्द्रियोंके वशीभूत होते हैं अतः विद्वान्को काट कर उसके स्थान पर मूर्ख लिख हो।'

लेखक वोला—'वात्रा जी! मेरा अनुभव तो ठीक है यहि आपको इप्ट नहीं हो तो मिटा दीजिये।' वावाजीने उसे पानीसे धो दिया। लेखकके मनमें वहुत दुःख हुआ। यद्यपि इसने अपनी वात सिद्ध करनेके लिये वहुतसे दृष्टान्त दिये तो भी साधुके मनमें एक भी नहीं आया।

लेखक वहांसे चला और भ्रमण करता हुआ बनारस पहुँचा। वहां पर उसने बहुक्व बनानेमें निष्णात मनुष्यके पास रहकर एक वर्षके अन्दर स्त्री वेष रखनेकी कला सीखी और एक वर्ष तक वेश्याओं के पास रहकर गान विद्यामें निष्णता प्राप्त की। अब वह स्त्री जैसा रूप रखने और वेश्या जैसा गानेमें पटु हो गया। उसके मनमें साधुके समक्ष अपनी पुस्तकके पूर्व वाक्यकी यथार्थता सिद्ध करनेकी चिन्ता लगी हुई थी अतः वह उसी रास्तासे लौटा। बावाजी की कुटिया आनेके पहले ही उसने एक सुन्दर युवतीका रूप धारण कर लिया अतः वहांसे अव उसके लिये स्त्री लिङ्गका ही प्रयोग किया जायगा।

वह युवती गाना गाती हुई वावाजीकी कुटिके पास जब पहुँची तब दिन बहुत ही थोड़ा रह गया था, वह छाधय पाने की इच्छा से कुटियाके पास वैठनेको हुई कि वावाजी ने तिरस्कार के साथ कहा—'यहांसे चली जाछो, यहां स्त्री समाजको छानेका अधिकार नहीं।' स्त्री युवतीने बड़ी दीनतासे कहा—'महाराज! में श्वरता हुँ, युवती हुँ, रूपवर्ता हूँ, दिन थोड़ा रह गया है, श्रंघरी रात श्रानेवाली है। और सवन वन है आगे जाने पर न जाने कीन मुक्ते हरण कर लेगा ? यदि मनुष्यसे वच भी गई तो भी फोई हिंसक जन्तु खा जावेगा। श्राप श्रनायों के नाथ साधु हैं श्रतः मेरे ऊपर दया की जिये, कोई श्राप देनेवाला नहीं, में इसी युक्षके नीचे आपकी छत्र हायामें पड़ी रहूँगी, श्रापक भजनमें मेरे हारा कोई वाधा न होगी।

महाराज बोले—'हम यहां मनुष्य तकको नहीं रहने देते फिर तुम तो स्त्री हो, स्त्री ही नहीं युवती हो, युवती ही नहीं रूपवती भी हो अतः इस स्थान पर नहीं रह सकतीं, आगे जाओ अभी काफी दिन हैं।'

स्त्री घोली—'महाराज! इतने निष्टुर न वनो, खाप तो साधु हैं, समदर्शी हैं, हम छोग तो खापको पिता तुल्य मानते हैं। सुमेर भले ही पलायमान हो जाये और सूर्योदय पूर्व से न होकर भछे ही पिश्चमसे होने छग जाय पर साधु महानुभायोंका मन कदापि विचलित नहीं होता अतः महाराज! उचित तो यह था कि में दिन भरकी थकी खापके आश्रममें आई इसिछये खाप मेरे खाने पीनेकी व्यवस्था करते परन्तु वह दूर रहा आप तो राष्त्र भर ठहरनेकी भी खाद्या नहीं देते। सत्य है—विपत्ति काछ में कोई भी सहायक नहीं हाता। खापकी जो इच्छा हो सो कहिये परन्तु में तो इस युक्षतलसे खागे एक कदम भी नहीं जाऊंगी—भूखी प्यासी यहीं पड़ी रहूंगी।'

जव साधु महाराजने देखा कि यह वला टलनेवाली नहीं तव चुपचाप क्रिटयाका दरवाजा वन्द कर सो गये। जब १० वज गये, जंगलमें सुनसान हो गया घोर पशु पत्तीगण घ्रपने अपने नीड़ों पर नीरव शयन करने लगे तव वह शङ्कार रसमय गाना गाने लगी वह गाना इतना आकर्षक और इतना सुन्दर था कि जिसे अवण कर अच्छे अच्छे पुरुपोंके चित्त चळ्ळ हो जाते।

साधु महाराजने ज्यों ही गाना सुना त्यों ही कामवेदनासे पीड़ित हो उठे-अपने आपको भूल गये। वे रूप तो दिनमें देख ही चुके थे उतने पर रजनीकी नीरव वेला थी किसीका भय था नहीं अतः कुटोके कपाट खोल कर ज्यों ही वाहर आनेकी चेष्टा करने लगे त्यों ही उसने वाहरकी सांकल वन्द कर दी। वावाजीने ष्पावाज लगाई—'वेटी! कपाट किसने छना दिया ? मुक्ते पेशावकी वाधा है। स्त्री वोली-'पिताजी! मैंने।' साधु महाराजने कहा-'वेटी। क्यों छगादी।' उसने दृढ़ताके साथ उत्तर दिया—'महाराज! ष्प्राखिर आप पुरुष ही तो हैं, पुरुपोंका क्या भरोसा ? रात्रिका मध्य है, सुनसान एकान्त है। यदि आपके चित्तमें कुछ विकार हो जावे तो इस भयानक वनमें मेरी रक्षा कौन करगा। साधु वोले—'वेटी ! ऐसा दुष्ट विकल्प क्यों करती हो ?' स्त्री वोली— 'यह तो आप ही जानते हैं छाप ही अपने सनसे पृछिये कि मेरे ऐसा विकल्प क्यों होरहा है ? आपके हृदयमें कलङ्कमय भाय उत्सन्न हुए विना मेरा ऐसा भाव नहीं हो सकता। साधु बोले— 'बेटी ! में शपथपूर्वक कहता हूँ और परमात्मा इसका साझी है कि मैं कदापि तेरे साथ दुव्यंवहार न करूंगा।' स्त्री वोली-'न्त्राप सत्य ही कहते हैं परन्तु मेरा चित्त इस विषयमें आज्ञा नहीं देता। क्या आपने रामायणमें नहीं पड़ा कि सीताहरणके लिये रावणने कितना मायाचार किया ? यह मनोज खत्यन्त निर्वय है यह इतना भयानक पाप है कि इसके वशीभूत होकर मनुष्य खन्धा हो जाता है, माता पुत्री भगिनी ष्यादि किसीको नहीं गिनता। इसीलिये तो प्रप्रियोंने यहां तक आता दी है कि एकान्तमें अपनी माँ तथा सहोदरी आंदिसे भी

संभाषण न करो । अतः छाप कुर्टीके भीतर ही पैशाव कर लीजिये में प्रातः कालके पहले कपाट न खोळूंगी।'

साधु महाराज उसके निराशा पूर्ण उत्तरसे खिन्न होकर बोले—'हम तुमे शाप दे देंगे तुमे कुष्ट हो जावेगा।' स्त्री बोर्ल-'इन भर्त्सनाओंको छोड़ो, यदि इतनी तपस्या होती तो कपाट न खोल लेते, केवल गप्पांसे कुछ नहीं होगा।'

जय साधु महाराजको छुछ उपाय नहीं स्क पड़ा तय वे छुटीका छुप्पर काटकर काम चेदना शान्त करनेक लिये वाहर छाये छोर इतनेमें ही क्या देखते हैं कि वहां पर छी नहीं है चही पण्डित (लेखक) जो दो वर्ष पहले छाया था पुस्तक खोले खड़ा है और कह रहा है कि महाराज! इस पुस्तक पर लिखा हुआ यह इलोक 'बलवानिन्द्रियमामी विद्यान्त्रपति' छिका रहने दें या पुनः लिख लेवें।' साधुने लिब्बत भावसे उत्तर दिया—'चेटा! यह इलोक तो स्वर्णाक्षरमें लिखने योग्य है।'

यदि परमार्थदृष्टिसे देखा जावे तो विकार कोई वस्तु नहीं क्योंकि आपिधिक पर्याय है परंतु जब तक शारमाको इनमें निजल्व बुद्धि रहती है तब तक यह संसारका ही पात्र रहता है। इस प्रकार मेंथुन संज्ञासे संसारके सब जीवोंकी दुईशा हो रही है।

इसी तरह परिमह संज्ञासे संसारमें नाना अनर्थ होते हैं। इसका छक्षण श्री उमास्त्रामीने तत्त्वार्थसूत्रमें 'मृच्छी परिम्रहः' कहा है। 'श्रमत्त्रयोगात्माणव्यपरोपणं हिंसा' इस सृत्रसे प्रमत्त्रयोगकी अनुवृत्ति श्राती है और तब 'श्रमत्त्रयोगात् मृच्छी परि-महः' इतना लक्षण हो जाता है। वस्तुतः अनुवृत्ति लानेकी कोई श्रावश्यकता नहीं है क्योंकि मूच्छोंके छक्षणमें ही 'श्रमत्त्रयोग' शब्द पड़ा हुश्रा हे 'ममेदं बुद्धि छक्षण ही परिमह है अर्थात् पर पदार्थ में 'यह मेरा है' ऐसा जो अभिश्राय है वही मूच्छी है। यह भाव विना मिथ्यात्वके होता नहीं। पर पदार्थको धातमीय मानना ही मिथ्यात्व है। यद्यपि पर पदार्थ आतमा नहीं हो जाता तथापि मिथ्यात्वके प्रभावसे हमारी कल्पनामें आतमा ही दीखता है। जैसे जो मनुष्य रच्जुमें सर्प आनित हो जानेके कारण भयसे पछायमान होने छगता है परन्तु रच्जु रच्जु ही है और सर्प सर्प ही है, ज्ञानमें जो सर्प आ रहा है वह ज्ञानका दोप है ज्ञेयका नहीं इसीको अन्तर्ज्ञेय कहते हैं, इस अन्तर्ज्ञेयको अपेक्षा वह ज्ञान अप्रमाण नहीं क्योंकि यदि अन्तर्ज्ञेय सर्प न होता तो वह पछायमान नहीं होता। उस ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही कहते हैं। इसीनित्ये श्री समन्तभद्र स्वामीने देवागमस्तोत्रमें छिखा है—

'भावप्रमेयापेत्तायां प्रमाखाभारतिन्हवः ।' बहिःप्रमेयापेत्तायां प्रमाखं तन्निभञ्च ते ॥'

अर्थात् यदि अन्तर्ज्ञेयकी अपेत्ता वस्तु स्वरूपका विचार किया जावे तो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नहीं क्योंकि जिस ज्ञानमें प्रतिभासित विषयका व्यभिचार न हो वही ज्ञान प्रमाण है। जब हम मिथ्याज्ञानके ऊपर विचार करते हैं तब उसमें जो अन्तर्ज्ञेय भासमान हो रहा है वह तो ज्ञानमें है ही। यदि ज्ञानमें सर्प न होता तो पलायमान होनेकी क्या आवश्यकता थी १ फिर उस ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह केवल वाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही कहते हैं क्योंकि वाह्यमें सर्प नहीं है रज्जु है, ख्रतएव स्वामीने यही सिद्धान्त निश्चित किया कि वाह्य प्रमेय की अपेत्ता ही ज्ञानमें प्रमाण और प्रमाणाभासकी व्यवस्था है अन्तरक्ष प्रमेयकी प्रपेक्षा सब ज्ञान प्रमाण ही हैं।

यही कारण है कि जब हम ज्ञानमें शरीरको आत्मा देखते हैं तब उसीमें निजत्वकी कल्पना करने छगते हैं उस समय एमें किनने ही प्रकारसे समझानेका प्रयत्न क्यों न किया जावे सव विफल होता है क्योंकि अन्तरद्वामें मिण्यादर्शनकी पुट विद्यमान रहती है। जैसे कामजा रोगीको शङ्ग पीला ही दीखता है इसे कितना ही क्यों न समकाया जावे कि शङ्ग तो शुक्ल ही होता है खाप बलाकार पीत क्यों कह रहे हैं पर वह यही उत्तर देता है कि आपकी दृष्टि विश्रमात्मक है जिससे पीले शङ्गको शुक्ल कहते हो।

इससे यह सिद्ध हुन्ना कि जब तक मिथ्याद्शंनका सद्भाव है तबतक पर पदार्थसे आसीय मुद्धि नहीं जा सकती। जिन्हें सम्यदान त्रभीष्ट है उन्हें सबसे पहले अभिन्नायको निर्मल करनेका प्रयत्न करना चाहिय। जिनका अभिन्नाय मिथ्यात्व परिग्रह है। जबतक इसका त्रभाव नहीं तब तक आप कितने ही बत तप संमयादि ग्रहण क्यों न करें मोल्लमार्गके साधक नहीं। इस मिथ्यात्वके सद्भावमें ग्यारह अङ्ग और नो पूर्वका तथा वाह्ममें मुनि धर्मका पालन करनेवाला भी नव मैंवेयकसे ऊपर नहीं जा सकता। त्रानन्तवार मुनि लिङ्ग धारण करके भी इसी संसार में रुजता रहता है।

मिण्यात्वका निर्वचन भी सम्यक्त्वकी तरह ही दुर्लभ हैं क्यों कि ज्ञानगुणके विना जितने अन्य गुण हैं वे सब निर्विकल्पक हैं। ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति आत्मामें है कि जो सबकी व्यवस्था बनाये है—यही एक ऐसा गुण है जो परकी भी व्यवस्था करता है श्रोर अपनी भी। मिण्यात्वके कार्य जो अतत्त्वश्रद्धानादिक हैं वे सब ज्ञानकी पर्याय हैं। वास्तवमें मिण्यात्व क्या है यह मिश श्रुत ज्ञानके गम्य नहीं। उसके कार्यसे ही उसका अनुमान किया जाता है जैसे वातरोगसे

शरीरकी सन्धि सन्धिमें वेदना होती है उस वेदनासे हम अनुमान करते हैं कि हमारे वातरोग है, वातरोगका प्रत्यक्त अनुभव नहीं होता। ऐसे ही कुगुरु कुदेव और कुधर्मके माननेका जो हमारा परिणाम होता है उससे मिध्यात्वका अनुमान होता है वास्तवमें उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। अथवा शरीरमें जो अहम्बुद्धि होती है वह मिध्यात्वके उद्यमें होती है श्रतः उस श्रहम्बुद्धिसे मिथ्यात्वका अनुभव होता है। वस्तुतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होता क्यों कि वह गुण निर्विकल्पक है। इस तरह यह परिष्रह आत्माके सम्पूर्ण परिष्रहोंका मूल है, जब तक इसका त्याग नहीं तब तक श्रातमा संसारका ही पात्र रहता है, इसके जानेसे ही श्रातमा मोक्षमागंके पथपर चलनेका श्रधिकारी हो सकता है। जबतक सम्यग्दर्शन न हो तबतक यह जीव न तो गृहस्थ धर्मका श्रधिकारी हो सकता है श्रारम निर्विकल्पक ते कि त्यात करा स्थारम करा निर्वा करा ने सहस्थ धर्मका श्रधिकारी हो सकता है श्रारम न स्रिपधर्मका। अपरसे चाहे गृहस्थ रहे चाहे मुनिवेप धारण कर, ले, कौन रोक सकता है ?

जन्मसे शरीर नम्न ही होता है अनन्तर जिस वातावरणमें इसका पालन होता है तद्रूप इसका परिणमन हो जाता है। देखा गया है कि राजाओं के यहां जो वालक होते हैं उनको वाम श्रीर शीतसे बचानेके लिये बड़े बड़े उपाय किये जाते हैं उनके भोजनादिकी व्यवस्थाके लिये हजारों रुपये व्यय किये जाते हैं, उनको जरासी शीत वाधा हो जाने पर बड़े बड़े वैद्यों व डाक्टरों की आपित आ जाती है। वही वालक यदि गरीवके गृहमें जन्म लेता है तो दिन दिन भर सरदी और गरमीमें पड़ा रहता है फिर भी राज वालककी अपेत्ता कहीं अधिक हुए पुष्ट रहता है। प्राकृतिक शीत और उच्च उसके शरीरकी पृद्धिमें सहायक होते हैं। यदि कभी उसे जूडी-सरदी सताता है तो लेंग विस कर पिला देना ही उसकी नीरोगताका साथक हो

जाता है। जो जो चस्तुजात धनाट्योंके वालकोंको अपकारक सममे जाते हैं वही वही वस्तुजात निर्धनोंके वालकीके सहायक देख जाते हैं। जगत्की रीति एसी विख्याण है कि जिसके पास हुद्ध पैसा हुआ छोग उसे पुण्यशाली पुरुष कहने छगते हैं क्योंकि उनके द्वारा सामान्य मनुष्योंको कुछ सद्दायता मिलती है श्रीर वह इसितये मिलती है कि सामान्य मनुष्य उन धनाकों की श्रसत् प्रशंसा करें। यह लोक जो कि धनाव्यों द्वारा द्रव्यादि पाकर पुष्ट होते हैं चारण लोगोंका हार्य करते हैं यदि यह न हो तो उनकी पोल खुल जाये । यदे यदे प्रतिभाशाली कविराज जरा सी द्रव्य पानेके लिये ऐसे ऐसे वर्णन करते हैं कि साधारणसे साधारण धनाह्यको इन्द्र, धनकुवेर तथा दानवीर, कर्ण श्रादि कहनेमें भी नहीं चृकते। यदापि वह धनाह्यलोग उन्हें धन नहीं देना चाहते तथापि अपने ऐवां-दोपोंको छिपानेके लिये लाखों रुपये दे ढालते हैं। उत्तम तो यह था कि कवि-योंकी प्रतिभाका सद्धुपयोग कर स्वात्माकी परणतिको निन्मल वनानेकी चेष्टा करते परन्तु चन्द्र चांदीके दुकड़ोंके लोभसे लालायित होकर अपनी अलाकिक प्रतिभा विकय कर देते हैं। ज्ञान प्राप्तिका फल तो यह होना उचित था कि संसारके कार्योंसे विरक्त होते पर यह तो दूर रहा केवल लोभके वशीभूत होकर आत्माको वाद्य पदार्थोका श्रनुरागी वना लेते हैं। अस्तु,

मिथ्यात्व परिग्रह्का श्रभाव हो जाने पर भी यद्यपि परिग्रह-का सद्भाव रहता है तथापि उसमें इसकी निजत्व कल्पना मिट जाती है अतः सव परिग्रहोंका मृल मिथ्यात्व ही है। जिन्हें संसार वन्धनसे छूटनेकी अभिलापा है उन्हें सर्व प्रथम इसीका त्याग करना चाहिये क्योंकि इसका त्याग करनेसे सव पदार्थोंका त्याग सुलभ हो जाता है।.....इस प्रकार वाईजीने अपनी सरल सोम्य एवं गम्भीर मुद्रामें जो लम्बा तत्त्वीपदेश दिया था उसे मैंने अपनी भापामें यहाँ परिव्यक्त करनेका प्रयत्न किया है।

मेंने कहा—'वाईजी! आखिर हम भी तो मनुष्य हैं मनुष्य ही तो महाव्रत धारण करते हैं श्रीर अनेक उपसर्ग-उपद्रव श्राने पर भी अपने कर्तव्यसे विचलित नहीं होते। उनका भी तो मेरे ही जैसा औदारिक शरीर होता है फिर मैं इस जरासे व्रतको धारण न कर सकूंगा ?'

वाईजी चुप हो रहीं पर 'श्रीवालचन्द्रजी सवालनवीस वोले—'जो आपकी इच्छा हो सो करो परन्तु इतको लेकर उसका निर्वाह करना परमावश्यक है! शीघ्रता करना अच्छा नहीं, हमने अनादि कालसे यथार्थ त्रत् नहीं पाला यों तो द्रव्यलिङ्ग धारण कर अनन्तवार यह जीव भैवेयक तक पहुंच गया परन्तु सम्य-ग्ज्ञान पूर्वक चारित्रके श्रभावमें संसार वन्धनका नःश नहीं कर सका। आपने जैनागमका अभ्यास किया है श्रीर प्रायः आपकी प्रवृत्ति भी उत्तम रही है परन्तु आपके व्यवहारसे हम आपकी श्रन्तरङ्ग परिणतिको जानते हैं और उसके आधार पर कह सकते हैं कि श्राप अभी ब्रत लेनेके पात्र नहीं। यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी प्रवृत्ति इतनी सरल है कि मनुष्य उससे अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं अतः आप इन्हीं अनुचित कार्यों से खित्र होकर व्रत लेनेके सम्मुख हुए हैं। आशा है आप हमारी वातपर पूर्ण रीतिसे विचार करेंगे।

मैंने कहा—'श्रापका कहना अत्तरशः सत्यहे परन्तु मेरी आत्मा यदि झत न लेवेगी तो बहुत खिन्न रहेगी खतः अय में किसी विशेष त्यागीके पास वत ले लूंगा। इन्छ नहीं होगा तो न सही पर मेरी जो यह बाल प्रवृत्ति है वह तो छूट जावेगी और जो व्यर्थ व्यय होता है उससे बच जाइंगा । मेरा विश्वास है कि मेरी यह

प्रवृत्ति वाईजी को भी अच्छी छगेगी। अभी तक मैंने जो पाया सो व्यय किया अन परिमित व्यय होने छगेगा तथा जहां तक सुफरो बनेगा व्रतमें शिथिछता न कहुंगा।'

श्री बालचन्द्रजी साह्यने कहा—'कहने श्रीर करनेमें महान् श्रन्तर होता है। कौन मनुष्य नहीं चाहता कि में सुमार्गमें न लगूं। जिस समय शास्त्र प्रवचन होता है श्रीर वक्तके मुखसे संसार की असारता को सुनते हैं उस समय प्रत्येकके मनमें यह आ जाता है कि संसार असार है, कोई किसीका नहीं, सब जीव अपने अपने कर्मी के आधीन हैं, न्यर्थ ही हम कडत्र पुत्रादिके स्तेहमें श्रपनी मनुष्य पर्यायकी योग्यताको गमा रहे हैं अतएव सबसे ममता त्यागकर दैगम्बरी दीक्षाका अवलम्बन कर हैं परन्तु जहां ज्ञास्त्र प्रवचन पूर्ण हुआ कि आठ आना भर भाव रह गये, भजन होनेके बाद चार श्राना भाव रह गये, विनती होने तक दो श्राना श्रीर शास्त्र विराजमान होते होते वह भी भाव चला गया...यह ष्ट्रानके लोगोंकी परिएति हैं। श्रभी तुम्हें नो उत्साह हैं प्रत लेनेके वाद उससे श्राधा रह जावेगा। और चार या छः मासके गाद चौथाई रह जावेगा। हां, यह ख्रवश्य है कि लोकभयसे व्रतका पालन करोगे परन्तु जो परिणाम आज है वे फिर न रहेंगे। भले ही खाज आपके परिणाम ख्रत्यन्त खच्छ क्यों न हीं परन्तु यह निश्चय है कि कालान्तरमें उनका इसी प्रकार स्वच्छ रहा आना कठिन है। ऐसा एकान्त भी नहीं कि सभोके परिएाम गिर जाते हैं परन्तु आधिक्य ऐसा देखा जाता है। श्री भरतके सदश सभी जीव अन्तर्सुहूर्तमें केवलज्ञान उपार्जन कर लें यह कठिन है। प्रथमवार सप्तम गुणस्थान होनेमें जो परिणाम होते हैं वे छठवेंसे सप्तम गुणस्थान होनेमें नहीं होते ख्रतः विचार कर कार्य करना चाहिये। मैं आपको इसलिये नहीं रोकता कि आप संयम अंगीकृत न करें। संयम धारण करनेमें जो शान्ति मिलती है वह इन पद्धे न्द्रियोंके विपयोंमें नहीं छतः संयम धारण करना छावश्यक है परन्तु संयम होना चाहिये, नाममात्रके संयमसे आत्माका सुधार नहीं होता।

श्रभी हम लोग संयमको खेळ सममते हैं पर संयमकी उत्पत्ति सरळ नहीं। उसके छिये तो हमें सर्व प्रथम अनादिकालसे जो पर पदार्थीमें आतम बुद्धि हो रही है उसे छोड़ना होगा। कहनेको तो प्रत्येक कह देता है कि शरीर जड़ है हम चेतन हैं परन्तु जब शरीरमें कोई व्याधि श्राती है तब हे मां! हे दादा! हे भगवन! हमारी रक्षा करो, हे वैद्यराज! ऐसी श्रांपधिका प्रयोग करो कि जो शीव्र ही रोगसे मुक्त कर दे...आदि दीनता-परक शब्दोंकी झड़ी लगा देते हैं।

यदि यथार्थमें शरीरको पर समझते हो तब इतनी च्राकुछता क्यों १ वस, छलसे यही उत्तर दिया जाता है कि क्या करें १ चारित्रमोहकी प्रवलता है, हम तो श्रद्धामें पर ही मानते हैं। कुछ शास्त्रका वोध हुआ तो वलभद्र च्रोर नारायणके मोहकी कथा सुना दी। यहां मेरा यह तात्पय नहीं कि सम्यग्दृष्टि वेदना आदिका इलाज नहीं करता परन्तु यहुतसे मनुष्य छलसे ही वाक्यपटुता द्वारा सम्यग्द्धानी वननेकी चेष्टा करते हैं। च्रतः सबसे पहले तो व्यभिप्राय निर्मल होनेकी आवश्यकता है ज्यनतर पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंमें स्वेच्छाचारिता न होनी चाहिये, फिर पचन-कायकी चेष्टा योग्य होनी चाहिये च्रार मनमें निरन्तर उत्तम विचारोंका प्रचार होना चाहिये। इन सब योग्यताकां अनन्तर द्रव्यादि चतुष्ट्यकी योग्यताका विचार कर संयम धारण करना चाहिये तथा चित्तमें कोई शल्य भी न हो तभी संयम महण करना लाभदायक होगा।

ष्पाप जानते हैं कि वर्तमानमें न तो लोगोंके शुद्ध भोजनकी

प्रवृत्ति राह गई हैं। ओर न अष्ट मूलगुण धारण करनेकी प्रवृत्ति ही रही हैं। इनके बलपर ही नी आपका देशसंबम सुरक्षित रह सकेगा। यथिप बाई जीकी पूर्ण योग्यता है परन्तु अब इनका जीवन बहुन थोड़ा हैं अतः उनके प्रधात् तुम्हें पराधीन होना पड़ेगा। तुम्हारा ख्याल हैं कि में अपना ही क्या दो प्रज्यात् वाति भी बाई जीके द्रव्यसे निर्वाह कर सकता हैं परन्तु बहुत अंशों में तो तुमने उसे पहले ही व्यय कर दिया। यह में सानता हैं कि अब भी जो ध्यवशिष्ट है वह तुम्हारे लिये पर्याप्त हैं परन्तु में हदयसे कहता हूँ कि बाई जीके स्वर्गवासके बाद तुम उसमें एक पैसा भी न रक्खोंगे और उस हालतमें तुम्हें पराधीन ही रहना पड़ेगा। उस समय यह नहीं कह सकोंगे कि हम ध्यष्ट मूलगुण धारण करनेवालेके ही यहां भोजन करेंगे।

यदि श्रधिक आयद करोगे तो लोग तुम्हारे समझ प्रतिज्ञा भी धारण कर लेवेंगे परन्तु वह नाममात्रकी प्रतिज्ञा होगी। जंसे वर्तमानमें मनुष्य मुनिराजके समझ भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मेरे आजन्म शृद्र जलका त्याग है श्वन्न जल प्रहण कीजिये पश्चात् उन्हें इस प्रतिज्ञाके कोड़नेमें कोई प्रकारका भय नहीं रहता। यही हाल श्रापके अष्टमृल गुणोंका होगा।

आप जानते हैं—१०० में ९० अस्पतालकी द्या सेवन करते हैं उनके अष्ट मूलगुण कहां हो सकते हैं १ इसके सिवाय इस कालमें न्यायोपार्जित धनके द्वारा निष्पन्न प्राहारका मिलना प्रायः दुर्छभ हे क्योंकि गरीबोंको जाने दीजिये बड़े बड़े रईस लोग भी आज जिस छल और धद्रतासे द्रव्यका संचय करने लगे हैं उसका विचार करो तो शरीर रोमाख्रित हो जाय। जब अन्न जलादिकी व्यवस्थामें इतनी कठिनाई है तब विना विचारे न्नत लेना में तो योग्य नहीं सममता। न्नत उत्तम है परन्तु यथार्थ रीतिसे पालन किया जाना चाहिये। केवल लोकिक मनुष्यों में यह प्रसिद्धि हो जावे कि अमुक मनुष्य व्रती है... इसी दृष्टिसे व्रती होना कहां तक योग्य है ?

में यह भी मानता हूं कि आप साक्षर हैं तथा आपका पुण्य भी विशिष्ट है अतः आपकी अत शिथिलता भी आपकी प्रतिष्ठामें वाधक न होगी। मैं किसीकी परीचा लेनेमें संकोच नहीं करता परन्तु आपके साथ कुछ ऐसा स्नेह हो गया है कि आपके दोप देख कर भी नहीं कह सकता। इसीसे कहता हूँ कि यदि आप सदोप भी अत पालेंगे तो भी प्रशंसाके पात्र होंगे परन्तु परमाथंसे आप उस अतके पात्र नहीं।

प्रथम तो आपमें इतनी श्रिधिक सरलता है कि प्रत्येक मनुष्य श्रापके प्रभावमें श्राजाता है फिर श्रापकी प्रतिभा श्रीर आगमका ज्ञान इतना श्रिधिक है कि लोग आपके समक्ष मुंह भी खोलनेमें संकोच करते हैं परन्तु इससे क्या व्रतमें यथार्थता आ सकेगी?

श्राप यह स्वयं जानते हैं कि व्रत तो वह वस्तु है कि जिसकी यथार्थता होनेपर संसार वन्धन स्वयमेव खुल जाता है अतः मेरी यही सम्मित है कि ज्ञानको पाकर उसका दुरुपयोग न करो ! सुमे श्री कुन्दकुन्द महाराजके इन वचनोंकी स्मृति श्राती है कि 'हे प्रभो ! मेरे शत्रुको भी द्रव्यक्तिं न हो ।' इसल्ये श्राप कुट दिन तक अभ्यास रूपसे व्रतोंका पालन करो पश्चात् जब सन्यम् अभ्यास हो जावे तब व्रत बहुण कर लेना । वस, अय आपकी जो इन्हा हो सो करो ।'

इसके अनन्तर चाईजी चोलीं—

भेगा वालचन्द्र जी ! आपके शब्दोंको सुनकर गुके बहुन एपं हुआ परन्तु में इसको प्रकृतिको जानती हुँ, इसके स्वभावका यह सहान् दोप है कि यह पृत्रीपर श्रालोनना किये यिना ही कार्यको प्रारम्भ कर देता है—चाहे उसमें उनीण हो या श्रमुत्तीण। इसकी प्रकृति सरल है परन्तु उन्न है—कोधी है। यह ठीक है कि स्थायी कोची नहीं, सायाचारी नहीं। दानी भी है परन्तु कहां देना चाहिये इसका थिवेक नहीं। भीजनमें इसके विरुद्ध कुछ भी हुश्रा कि इसका कोध १०० टिम्री हो जाता है। थाली फोड़ दे, लोटा फोड़ दे, स्वयं भ्या मरे। में ही इसके इस अनगेल कोधको सहती हैं श्रीर सहनेका कारण यह है कि इसे प्रारम्भसे पुत्रवन् पाला है श्रव इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इन सब वातोंके होते हुए भी इसकी प्रवृत्ति धर्ममें इड़ है परन्तु यह भूल करता है इसका परिणाम बत पालनेक याग्य नहीं। किर वात यह है कि मनुष्य जो प्रतिज्ञा लेता है उसका किसी तरह निर्वाह करता ही है यह भी करेगा पर उचित यही था कि श्रभी कुछ दिन तक अभ्यास करता।

में कुछ कहना चाहता था, पर वाईजी मेरी मुद्राको देखकर आगे कहती गई कि 'यह अब किसीकी मुननेवाला नहीं खतः अब इस विषयकी कथा छोड़िय, जो इसके मनमें खावे सो करे परन्तु चरणानुयोगका मननकर त्याग करे तो अच्छा है। खाज-कल प्रत्येक वातमें विवाद चलता है। मैं क्यों विकल्पमें पड़ुं जो भवितव्य होगा वही होगा।'

इतना कहकर वाईजी तटस्थ रह गईं, में जत पालनेकी चेष्टा करने लगा। अभ्यास तो पहले था ही नहीं अतः धीरे धीरे जत पालने लगा। उपवास जैसा खागममें लिखा है वैसा नहीं होता था, अर्थात् त्रयोदशी या सप्तमीके दिन धारणाके वाद फिर दूसरी वार भोजनका त्याग होना चाहिये पश्चात् चतुर्दशी या अष्टमीको दोनों वार भोजनका त्याग खोर खमावास्या या नवमी

को पारणाके वाद सायंकालके भोजनका त्याग...इसतरह चार भुक्तियोंका त्याग एक उपवासमें होना चाहिये और वह काल धर्मध्यानमें विताना चाहिये—संसारके प्रपद्धोंसे वचना चाहिये शान्तिपूर्वक काल यापन करना चाहिये पर हमारी यह प्रवृत्ति थी कि त्रयोदशी श्रीर सप्तमीके दिन सायंकालको भोजन करते थे केवल चतुर्दशी और अष्टमीके दिन दोनों समय भोजन नहीं करते थे, अमावस्या श्रीर नवमीको भी दोनों वार भोजन करते थे....यही हमारा उपवास था किन्तु स्वाध्यायमें काल यापन श्रवश्य करते थे। सामायिक तीनों काछ करते थे परन्तु समय पर नहीं करते थे मध्याह्नका काल प्रायः चृक जाते थे पर श्रद्धा ज्योंकी त्यों थी। सबसे महती बुटि यह थी कि अष्टमी आर चतुर्शीको भी शिरमें तेल डालते थे, कच्चे जलसे स्नान करते थे, कहनेका तात्पर्य यह है कि मेरे व्रतमें चरणानुयोगकी वहुतसी गलतियां रहती थीं और उन्हें जानता भी था, परन्तु शाक्तकी हीनता जनित परिणामोंको हढ़ता न होनेसे यथा योग्य प्रत नहीं पाल सकता था अतः धीरे धीरे उनमें सुधार करने लगा। यह सब होनेपर भी मनमें निरन्तर चथार्थ ब्रत पालनेकी ही चेष्टा रहती थी और यह भी निरन्तर विचारमें आता रहता था कि तुमने वालचन्द्रजी तथा वाईजीका कहना नहीं माना उसी का यह फल है पर अब क्या होता है ?

## पश्चांकी अदालत

एक घार एम और कमलापित सेठ वरायठामें परस्पर वात-चीत कर रहे थे। सेठजोने छुड़ गम्भीर भावसे कहा कि 'क्या कोई ऐसा उपाय हैं जिससे एमारे यहां विवाहमें खियोंका जाना बन्द हो जावे क्योंकि जहां की समाडकी प्रमुखता होती है वहां ध्रमेक प्रकार अनयोंकी सम्भावना सहज ही हो जाती है। प्रथम तो नानाप्रकारके भण्ड बचन उनके श्री मुखसे निकलते हैं द्वितीय इतर समाजके सम्मुख नीचा देखना पड़ता है। ध्रम्य समाजके छोग बड़े गर्वके साथ वहते हैं कि तुम्हारी समाजकी यहीं सम्यता है कि छी समाज निर्ल्ज होकर भण्ड गीतोंका ध्रालाप करती है।

मेंने कहा—'उपाय क्यों नहीं है ? केवल प्रयोगमें लानेकी कमी है, स्त्राज शामको इस विषयकी चर्चा करेंगे।'

निदान हम दोनोंने रात्रिको शास्त्र प्रवचनके वाद इसकी चर्चा छेड़ी और फलस्वरूप वहुत कुछ विवादके वाद सबने विवाहमें स्त्रो समाजका न जाना स्वीकार कर लिया। इसके वाद दूसरे दिन हम दोनों नीमटोरिया आये। यहां पर वरायठा प्रामसे एक वरात प्राई थी। यहां पर जो लड़कीका मामा था उससे मामूली प्रमराध वन गया था अतः लोगोंने उसका विवाहमें प्राना जाना वन्द कर दिया था उसकी पछ्रायत हुई श्रीर किसी तरह उसे विवाहमें युलाना मंजूर हो गया।

नीमटोरियासे तीन मील हलवानी ब्राम, यहां पर एक प्रतिष्ठित जैनी रहता था उसे भी लोग विवाहमें नहीं बुलाते थे। उसकी भी पद्धायत की गई। मैंने पद्धोंसे पूछा—'भाई! इनका क्या दोप है।' पख्छोंने कहा—'कोई दोप नहीं।' मैंने कहा—'फिर क्यों नहीं बुलाते ?' अमुक पटवारी जाने, अमुक सिंघई जी जाने या सेठजी जाने यही कहते रहे निर्णय कुछ भी नहीं हुआ। घनतमें एकने कहा—'आप एकान्तमें छाइये, इसका रहस्य छापके ज्ञानमें आ जावेगा।' मैं बड़ी उत्सुकतासे उनके साथ एकान्तमें चला गया। वहां छाप कहते हैं—'क्या आप इनको जानते हैं ?' मैंने कहा—'अच्छी तरह जानता हूँ।' 'इनके एक लड़का है और इसका विवाह दलपतपुर हुआ है'..... उन्होंने कहा।

'श्रच्छा, इससे क्या हुश्रा? सवका विवाह होता है, जो बात गर्मकी हो उसे कहो'...मेंने कहा।

'उस लड़केकी छोरत अत्यन्त सुन्दरी है वस, यही अपराध का कारण है'...उन्होंने कहा।

'स्रोका सुन्दर होना इसमें क्या खपराध है ?'...मेंने कहा। 'यही तो वात है, क्या कहूं ? आप तो छोकिक तत्त्वकी छुट, भी भीमांसा नहीं जानते, संसारमें पापकी जड़ तो यही है यदि यह बात डसमें न होती तो कोई खपराध उसका न था, उस ओरतकी सुन्दरताने ही इन लोगोंका विवाहमें आना जाना वन्द करवाया है'.....डन्होंने बड़ी गम्भीर मुद्रासे छहा।

'फिर भी प्रापके कहनेसे छ द भी घोष नहीं हुआ ...... भेंने कहा। 'वोध कहांसे हो ? केवल पुम्तकें ही तो आपने पहीं हैं छाभी लोकिक शास्त्रसे छानभित्र हो, शाभी आप तुन्देललण्डके पंचोंके जातमें नहीं आये इसीसे यह सब परोपकार सूझ रहा हैं'.....कुंभला कर उसने कहा।

'भाई साह्य! में आपके कड्नेका कुछ भी रहस्य नहीं समझा छपया शीव समका दीजिये, बहुत विलम्ब हुछ।'..... मेंने जिज्ञासा भावसे कहा।

'जल्दीसे काम नहीं चलेगा, यहां तो श्रपराधीको महीनों पङ्गोंको खुशामद करनी पढ़ती हैं तय कहीं उसकी वातपर विचार होता है, यह तो पङ्गोंकी खदालत हैं चपेंमिं जाकर मामला तय होता है'.....वह गर्वके साथ उसने कहा। 'महाशय! इन व्यर्थकी वातोंमें कुछ नहीं, उसकी औरत बहुत मुन्दर है— इसके याद कहिये'.....मेंने भुंगला कर कहा।

'जय वह मन्दिरमें, कुए पर या अन्य कहीं जाती है उसके पर्छा छाइट सुनकर छोग उसके मुखकी ओर ताकने छगते हैं छाँर जय वह छपने साथकी ओरतों के साथ व चनालाप करती है तब लोग कान छगाकर सुनने लगते हैं में कहा तक कहूँ ? उसके यहां निमन्त्रण होता है तो लोग उसका हाथ देखकर मोहित हो जाते हैं, अन्यकी क्या कहूँ ? में स्वयं एक बार उसके घर भोजनके छिये गया तो उसके पग देखकर मोहित हो गया, यही कारण है कि जिससे पछोंने उसे विवाहमें बन्द कर दिया? ...... उसने कहा।

'महाराय ! क्या कभी उसने पर पुरुषके साथ अनाचार भी किया है ?'...मैंने पूछा।

'सो तो सुननेमें नहीं आया'.....उन्होंने कहा।

'ओर कुछ वोलना चाहते हो'...मैंने कहा। 'नहीं'...उन्होंने कहा।

वस, मुमे एकदम क्रोध आगया, मैंने वाहर आकर पछों के समन सब रहस्य खोल दिया और उनकी अविवेकता पर आध घण्टा न्याख्यान दिया। जिसने मुझे एकान्तमें यह रहस्य वतलाया था उसका पांच रुपया दण्ड किया तथा सेठजीसे कहा कि हम ऐसे पछों के साथ सम्भापण करना महान् पाप समभते हैं इस प्राममें मैं पानी न पीऊंगा तथा ऐसे विवाहादि कार्योमें जो भोजन करेगा वह महान् पातकी होगा। सुनते हो जितने नवयुवक थे सबने विवाहकी पंगतमें जानेसे इन्कार कर दिया और जो पंगतमें पहुँच चुके थे वे सब पतरीसे उठने लगे।

वातकी वातमें सनसनी फैंळ गई। लड़कीवाला दौड़ा आया और वड़ी नम्रतासे कहने लगा—'मैंने कीनसा अपराध किया है ? मैं उसे वुलानेको तैयार हूँ।' पद्म लोगोंने अपने अपराधका प्रायिश्चत किया और जो महाशय सुन्दर—हपवती खीके कारण विवाहमें नहीं वुलाये जाते थे वे पंक्ति भोजनमें सिम्मिलित हुए। इस प्रकार यह अनर्थ दूर हुआ।

इसी प्राममें यह भी निश्चय हो गया कि हम लोग विवाहमें खी समुदाय न ले जावेंगे और एक प्रस्ताय यह भी पास हो गया कि जो खादमी दोपका प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जावेगा उसे विवाह खादि कार्यों समय बुलानेमें बाधा न होगी। एक सुधार यह भी हो गया कि मन्दिरका द्रव्य जिनके पास है उनसे खाज वापिस ले लिया जावे तथा भविष्यमें विना गहनेके किसीको मन्दिरसे रूपया न दिया जावे। यह भी निश्चय हुखा कि खारम्भी, उद्यमी एवं विरोधी हिंसाके कारण किसीको जातिसे

घहिष्कृत न किया जावे। यह मी नियम पास हो गया कि पंगतमें छाछ बेंगन आदि खभइय पदार्थ न बनाये जावें तथा रात्रिके समय गन्दिरमें शास्त्र प्रवचन हो और उसमें सब सम्मिटिन हों।

यहां पर एक दिरद्र आदगी था उसके निर्वाहके लिये चन्दा इकट्टा करनेकी बात जब कही तब एक महाशयने बड़े उत्साहके साथ कहा कि चन्दाकी क्या आवश्यकता है १ वर्षमें दो मास भोजन में करा दृंगा। उनकी बात सुनकर पांच अन्य महाश्योंने भी दो दो मास भोजन कराना न्यीकार कर लिया। इस तरह हम दोनोंका बहां खाना सार्थक हुआ।

इस समय हमारे गनमें विचार छाया कि प्रामीण जनता पहुत ही सरल और भोली होती है, इन्हें कोई उपदेश देनेवाला नहीं छतः उनके मनमें जो छाता है वहीं कर घेठते हैं। यदि कोई निष्कपट भावसे उन्हें उपदेश देवे तो उस उपदेशका महान् छादर करते हैं और उपदेशदाताको परमातमानुलय मानते हैं। कहनेका ताल्पर्य यह है कि विद्यान् प्रामों में जाकर वहांके निवास्त्रीं की प्रवृत्तिको निर्माल वनानेकी चेष्ठा करें।

## जातिका संवर

एक बार हम लोग सागरसे हरदीके पद्धकल्याणकमें गये यहां जाकर पण्डित मोतीलालजी वर्णीके डेरा पर ठहर गये आप ही प्रतिष्ठाचार्य थे। यहां पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई जो इस प्रकार है—

मन्दिरके द्वार पर मधुमिक्खयोंका एक छत्ता लगा था उसे लोगोंने धुवां देकर हटा दिया। रात्रिको शास्त्र प्रवचनके समय उस विषय पर बड़ा बाद विवाद हुआ। बहुत लोगोंने कहा कि जहां पर भगवान्के पद्ध कल्याणक हों वहां ऐसा अनर्थ क्यों हुआ १ अन्तमें यह निर्णय हुआ कि जो हुआ सो हो चुका। वह सिंघईजीकी गलती नहीं थी सेवक लोगोंने यह अनर्थ किया परन्तु मालिकने विशेष ध्यान नहीं दिया श्रतः कलके दिन १००० इरिट्रों को मिष्टान्न भोजन करावें...यही उसका प्रायश्चित्त है।

सिंघईजीने इक्त निर्णयके अनुसार दूसरे दिन १००० दरिहों को भोजन कराकर पञ्चायतके छादेशका पालन किया।

यहां पर रथमें श्रीरघुनाथजी मोदी चढ़गांववाते धाये थे। ये जातिके गोटाटारे थे खोर जहां इनका घर या वहां २०० गोटालारे और थे इन टोगोंका गोटाटारोंसे ५० वर्षसे नम्बर्ट छूटा हुआ था— गोलालारे न नो उन्हें श्रपनी करया देते थे श्रोर न ही इनकी कन्या लेते थे। यह लोग परस्परमें ही श्रपना निर्वाह करते थे। इन्होंने पण्डित मूलचन्द्र जीसे जो कि सागर पाठशाला के सुपरिन्टेन्टेन्ट थे कहा—इसको जातिमें मिला लिया जावे।'

पण्डित मूलचन्द्रजी बहुत चतुर मतुष्य हैं। उन्होंने उत्तर दिया—िक भाई साह्य! यदि छाप मिलना चाहते हैं तो आप जनतामें छापना विषय रखो। देखें क्या उत्तर मिलता है १ श्रीरघुनाथ मोदीने राशिको शाम्त्र प्रवचनके बाद सागर, दमोह, शाहपुर छादि प्रान्तभरके समस्त पञ्चोंके समक्ष अपनी दुर्वशाका चित्र रक्खा जो बहुत हो करणोत्पादक था।

उन्होंने कहा—'हम लोग पचास वपसे जातिवाहा हैं। हम लोगोंका तो कोई अपराध नहीं, अपराध जो भी कुछ हो पूर्वजोंका है। इसने जबसे अपना कार्य संभाला है तबसे न तो कोई पाप किया है और न किसी दस्साके साथ सन्वन्ध ही किया है। बरावर देवदर्जन, पूजा तथा स्वाध्यायकी परिपाटीका नियमपूर्वक पालन करते हैं तथा श्री गिरिराज गिरिनार आदि तीथोंकी यात्रा भी करते हैं, भोजनादिकी प्रक्रिया भी शुद्ध है, हम लोग कभी रात्रिभोजन नहीं करते श्रोर न कभी श्रनछना पानी पीते हैं । हां, इतना श्रपराध श्रवस्य हुआ कि एक ऌढ़केकी शादी पचित्रसे गोलापूर्वकी कन्यासे हो गई और एक लड़की पर-वार को दे दी। सो यह भी कार्य हम छोगोंकी संख्या बहुत अल्प रह जानेसे करना पड़ा है। हम छोगोंके घर मुश्किलसे पच्चीस या तीस होंगे। यदि हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार रहा तो कुछ कालमें इमारा अस्तित्व ही लुप्त हो जावेगा। आप यह जानते हैं कि जहां पर आय नहीं केवल व्यय ही हो वहां मूल-धनका नाश ही ध्रुव है। आप लोग अपनाते नहीं, छतः हम

कहां जावें ? या तो निर्णय कर हमें जातिमें सम्मिलित कीजिये या आज्ञा दीजिये कि हम स्वेच्छाचारी होकर जहां तहां विचरें। वहुत कप्ट सहे अब नहीं सहे जाते, अन्तमें आपकी ही ज्ति होगी। पहले चौरासी जातिक वृश्य जैन थे पर अव आधे भी देखनेमें नहीं आते। आशा है कि हमारी राम कहानीपर प्रापकी स्वभावसिद्ध एवं कुलपरंपरागत द्या उमङ् पड़ेगी अन्यथा अव हमारा निर्वाह होना असम्भव है। विशेष अब कुछ नहीं कहना चाहता जो कुछ वक्तव्य था सब ही आपके पुनीत चरणोंमें रख दिया। साथ ही यह निवेदन कर देना भी समुचित सममते हैं कि आप लोग शारीरिक अथवा आर्थिक जो कुछ भी दण्ड देवेंगे उसे हम सहन करेंगे। प्रायिधत विधिमें यदि उप-वास छादि देवेंगे तो उन्हें भी सहर्ष स्वीकृत करेंगे'.......इतना कहते कहते उनका गला रूँघ गया और छांखोंसे छश्रु छलक पड़े। दस हजार जनता सुनकर अवाक् रह गई, सचने एक स्वरसे कहा कि यदि ये शुद्ध हैं श्रीर दस्साके वंशज नहीं हैं तो इन्हें जातिमें मिला लेना ही श्रेयस्कर है यह फैसला खविलन्य हो जाना चाहिये।

थोड़ी देरके बाद मुख्य मुख्य पद्धोंने एकान्तमें परामर्श किया। बहुतों ने विरोध और बहुतों ने अविरोध रूपमें छपने अपने विचार व्यक्त किये। अन्तमें यह निर्णय हुआ कि इनकी शुद्धि कर लेना चाहिये परन्तु शुद्धिके पहले अपराधका निर्णय हो जाना आवश्यक है। परचात् इन्हें शुद्ध कर लेना चाहिये। इनसे दस हजार कुण्डलपुर क्षेत्रको और तीन पंगत प्रान्त भरके पछोंको लेना चाहिये। यह निर्णयकर पञ्च लोगोंने आम जनना के समक्ष अपना मन्तत्य प्रकाशित कर दिया।

रस षाहाके सुनते ही रघुनायदास नारायणदास मोदीने

कहा हमें स्वीकार है किन्तु हमारी यह नम्न प्रार्थना है कि हमें आहा दो जाये कि हम निर्णय करनेके लिये पञ्चोंको क्य एकत्रित करें ? इतने में एक वृद्ध पञ्चने अन्य पञ्च महारायोंसे कहा—'आपने जो निर्णय किया है यह ठीक है परन्तु यह पञ्चायत गोलालारे पञ्चोंक समझ होना चाहिये अन्यथा उसके इस हजार रुपये भी जावेंगे और जातिमें भी नहीं निल सकेगा। आपमें इतनी उदारता नहीं कि जिससे उसके वालयच्चोंके विवाह आदिकी सुविधा हो सके। आप लोगोंके हृदय अत्यन्त संकीर्ण हो चुके हैं, आपने जातिके लिये मोक्षमार्गका अवलम्बन कर रक्ता है। आप संबर जानते हैं अतः आस्त्रको रोक दिया है जो हैं उनकी काल पाकर निर्जा अवत्ययं है। विशेष कहनेसे आप लोग सुपत हो जावेंगे। वस इन्हें आहा दोजिये कि शुद्धिके लिये अपनी जातिके पञ्चोंको चुलावें जो निर्णय पञ्च लोग देवेंगे हम अर्थात् परवार खोर गोलापूर्वोंको मान्य होगा।

यह सुनकर रघुनाथदास नारायणदास मोदीको वहुत खेद हुआ क्योंकि वह जिस कार्यके लिये आये थे वह नहीं हुआ।

में भी वहीं पर वंटा था, मेंने कहा—'उदास मत होओ, प्रयत्त करो, अवश्य ही सफल होगे।' पण्डित मृलचन्द्रजी विलोआ, जो कि जातिके गोलालारे हैं, को भी हार्दिक वेदना हुई क्यों कि उत्तरी भी यही इच्छा थी कि इतने वन्धुगण अकारण ही जातिसे च्युत क्यों रहें ? भैंने उन सबको समकाया कि बुड्ढे पञ्चने जो कहा है वह विलक्षल ठीक कहा है। मान लो परवारों या गोलापूर्वोंने तुम्हें शुद्ध कर भी लिया तो भी जातिके विना तुम्हारा निर्वाह न होगा विवाह आदि तो तुम्हारी जातिवालों के ही साथ हो सकेंगे अत: तुम घर जाओ आठ दिन वाद हम तुम्हारे प्राममें आकर

इस वातकी मीमांसा करेंगे चिन्ता करने की वात नहीं, वीर प्रभुकी छुपासे सत्र अच्छा ही होगा।

पञ्चकल्याणक देखकर वे अपने घर चले गये और मैं श्रीमान् वावा गोकुलचन्द्रजी के साथ कुण्डलपुर चला गया।

## श्रीमान् वावा गोक्लचन्द्रजी

याता गोकुलचन्द्रजी एक छहितीय त्यागी थे, आप ही के उद्योगसे इन्दोरमें उदासीनाश्रमकी स्थापना हुई थी। जब आप इन्दोर गये और जनताके समझ त्यागियोंकी वर्तमान दशका चित्र खींचा तब श्रीमान् सर सेठ हुकमचन्द्रजी साहब एकदम प्रभावित हो गये और आप तीनों भाइयोंने दस दस हजार रुपये देकर तीस हजारकी रकमसे इन्दोरमें एक उदासीनाश्रम स्थापित कर दिया। परन्तु छापकी भावना यह थी कि शीकुण्डलपुर क्षेत्र पर श्रीमहावीर स्थामीके पादमूलमें छाश्रमकी त्थापना होना चाहिये अतः छाप सिवनी, नागपुर, छिंदवादा, जवलपुर, कटनी, दमोह छादि स्थानों पर गये छोर अपना मन्तन्य प्रकट किया। जनता छापके मन्तन्यसे सहमत हुई छोर उसने वारह हजारकी छायसे कुण्डलपुरमें एक उदासीनाश्रमकी स्थापना कर दी।

श्राप बहुत ही श्रसाधारण न्यक्ति थे। आपके एक सुपुत्र भी था जो कि श्राज प्रसिद्ध विद्वानोंकी गणनामें है। उसका नाम श्री पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्री है। इनके द्वारा कटनी पाठशाला सानन्द चल रही है तथा खुरई गुरुकुल श्रीर वर्णीगुरुकुल जबल-पुरके ये अधिष्ठाता हैं।



ಗ್ರ ನಿರ್ಣ तथा श्रीमान पं० जगन्मेहिनलाळजी शास्त्रीका सुख्य हाथ है





. .

٠

इनके लिये श्रीसंघई गिरिधारीलालजी अपनी दुकान पर कुछ द्रव्य जमा कर गये हैं उसीके व्याजसे ये अपना निर्वाह करते हैं। ये बहुत ही सन्तोपी और प्रतिभाशाली विद्वान हैं, व्रती द्यालु ओर विवेकी भी हैं। यद्यपि सिं० कन्हें यालालजीका स्वर्गवास हो गया है फिर भी उनकी दुकानके मालिक चि० स० सिं० धन्यकुमार जयकुमार हैं। वे उन्हें अच्छी तरह मानते हैं और उनके पूर्वज पण्डितजीके विपयमें जो निर्णय कर गये थे उसका पूर्णक्षसे पालन करते हैं। विद्वानोंका स्थितीकरण कैसा करना चाहिये यह इनके परिवारसे सीखा जा सकता है। चि० धन्यकुमार विद्याका प्रेमी ही नहीं विद्याका व्यसनी भी है यह छानुपङ्गिक वात आगई।

मैंने छुण्डलपुरमें श्रीयाया गोकुलचन्द्रजीसे प्रार्थना की कि 'महाराज! सुके सप्तमी प्रतिमाका त्रत दीजिये। मैंने वहत दिनसे नियम कर लिया था कि मैं सप्तमी प्रतिमाका पालन करूंगा ख्रीर यग्रपि अपने नियमके अनुसार दो वर्षसे उसका पालन भी कर रहा हूँ तो भी गुरुसाक्षीपूर्वक व्रत लेना उचित है। मैं जब वनारस था उस समय भी यही विचार आया कि किसीकी साक्षी पूर्वक व्रत लेना अच्छा है ख्रतः मैंने श्री वर्शीतलप्रसादजी रुखनड को इस आरायका तार दिया कि छाप शीघ आवें में समसी प्रतिमा आपकी साचीमें लेना चाहता हूँ। आप आगये और वोले-'देखो, हमारा तुम्हारा कई वातोंमें मतभेद हैं यदि कभी विवाद हो गया तो अच्छा नहीं ।' हम चुप रह गये, हमारा एक भित्र मोतीलाल बहुचारी था जो छुद्ध दिन वाद ईडरका भट्टारक हो गया था. उसने भी कहा—'ठीक है तुम यहां पर यह प्रतिमा न लो। इसीमें तुम्हारा कल्याण है।' हमने मित्रकी बात न्वीकार कर उनसे बत नहीं लिया । अब आप हमारे पृष्य है तथा प्रापनें मेरी भक्ति है अतः व्रत दीजिये।'

#### मेरी जीवनगावा

बाबाजीने कहा—'श्रच्छा आज ही अन हे लो, प्रथम नो श्री बीरप्रभुकी पूजा करो पश्चान् श्रास्त्रो अन दिया जावेगा।'

मेंने आनन्द्से श्रीवीरश्भुको पूजा की श्रनन्तर वावाजीने विधिपूर्वक मुक्ते सप्तमी श्रीतमाके प्रत दिये। मैंने असिछ हका-चारियों से इच्छाकार किया और यह निवेदन किया कि मैं श्रहन-शक्तियाला चुद्र जीव हूँ आप लोगोंक सहवासमें इस बतका अभ्यास करना चाहता हूँ आशा है मेरी नम्र प्रध्यना पर आप लोगोंकी श्रमुकम्पा होगी। मैं यथाशकि श्राप लोगोंकी सेवा करनेमें सन्तह रहूंगा।

सबने हुप प्रकट किया और उनके सम्पर्कमें आनन्द्से काल जाने लगा।

### पञ्चोंका दरवार

एक दिन मैंने बाबा गोकुलचन्द्रजीसे कहा—'महाराज! वड़-गांवके आसपास बहुतसे गोळालारों के घर श्रपनी जातिसे बाह्य हैं यदि श्रापका विहार उस चेत्रमें हो जाय तो उनका उद्धार सहज ही हो जाय। मैं आपकी सेवा करने के लिये साथ चल्रंगा।'

वावाजीने स्वीकार किया, हम लोग वांदकपुर स्टेशनसे रेलमें वैठकर सलैया आगये और वहांसे ३ घण्टेमें वड़गांव पहुंच गये। सागरसे पं० मूलचन्द्रजी, कटनीसे पं० वावूलालजी,रीठीसे श्री सिं० लक्ष्मणदासजी तथा रेपुरासे लश्करिया आदि वहुतसे सज्जन गण भी आ पहुंचे। सिंघई प्यारेलाल कुन्दीलालजी वहां पर थे ही।

रघुनाथ नारायणदास मोदीसे हम छोगोंने कहा कि सायंकाल पञ्चायत बुलानेका श्रायोजन करो। उन्होंने वेसा ही किया, हम छोगोंने वावाजीकी छत्रछायामें सामायिक की रात्रिक ८ वजे सब महाशय एकत्र होगये।

मेंने कहा—'इस प्राममें जो सबसे वृद्ध हो उसे भी बुलाओ।' रयुनाथ मोदी स्वयं गये और एक लोधीको जिसकी अवस्था ८० वर्षके लगभग होगी साथ ले छाये। ब्रामके छाँर लोग भी प्रज्ञा-यत देखनेके लिये छाये। श्री बावा गोलुलचन्द्रजी सर्व सम्मतिसे सभापति चुने गये। यहां सभापतिसे ताल्य सर प्रज्ञका है। गैंने ब्रामके प्रज्ञ सरदारों से नम्र शब्दों में निवेदन किया कि—

'यह दुन्तमय संसार है, इसमें और नाना दुःखंकि पात्र हीते हुए चतुर्गतिमें अगण करते करते बहु पुण्यते मनुष्य जन्म पाते हैं। मनुष्यों में उत्तन्न होकर भी जैनकुलमें जन्म पाना चतुर्वयंके रत्नकी तरह पान दुर्लग है। आज रशुनाथ मोदी आपके जैनकुलमें जन्म लेकर भी ५० वर्षसे जातिवाम हैं ख्रोर जाति वाण होनेके कारण सब धम कार्यासे विद्यत रहते हैं ख्रतः इन सबका उद्धार कर ख्राप लोग यशोभागी हिजिये। मेरे कहनेका यह तात्पर्य नहीं कि इन्हें निर्णयके विना ही जातिमें मिला लिया जाये किन्तु निर्णयका कसीटीमें यदि वे उत्तीर्ण हो जावें तो मिलानेमें क्या चृति है.....?'

इतना कहकर में चुप होगया श्रनन्तर श्रीमान् प्यारेटारुजी सिंघई जो इस प्रान्तके मुख्य पञ्च थे श्रीर पञ्च ही नहीं सम्पन्न तथा बहुकुटुम्बी थे बोले—

'श्राप लोग हमको श्रष्ट करनेके लिये आये हैं जिन कुटुम्बों को श्राप मिलाना चाहते हैं उनकी जातिका पता नहीं। इन लोगोंने जो गोलालारोंके गोत्रोंके नाम बताकर अपनेको गोलालारे वंशका सिद्ध किया है वह सब कल्पित चरित्र है। श्राप लोग त्यागी हैं कुछ लौकिक मर्यादा तो जानते नहीं, देवल शास्त्रको पढ़कर परोपकारकी कथा जानते हैं। यदि लौकिक वातों का परिचय आप लोगोंको होता तो हमें श्रष्ट करनेकी चेष्टा न करते। तथा श्रापने जो कहा कि कसौटी की कसमें यदि उत्तीर्ण

हो जावें तो इनकी शुद्धि कर छो ठीक कहा—परन्तु यह तो आप जानते हैं कि कसोटी पर सोना कसा जाता है पेतल नहीं कसा जाता। इसप्रकार यदि वे गोलालारे होते तो शुद्ध किये जाते, इनके कल्पित चरित्रसे हम लोग इन्हें शुद्ध करनेकी चेष्टामें कदापि सामित्र नहीं हो सकते।'

इसके अनन्तर सव पञ्चोंमें कानाफ़ सी होने लगी तथा कई पञ्च उठने छगे। मैंने कहा—'महानुभावो ! ऐसी उतावली करना उत्ताम नहीं, निर्णय की जिये, यदि ये गोलालार न निकलें तो इनकी शुद्धि तो दूर रहो अदालतमें नालिश की जिये। इन्होंने हम लोगोंको धोला दिया है।'

इसके अनन्तर वाकलवाले तथा रीठीवाले सिंघई वोले— 'ठीक है, में तो यह जानता हूँ कि जब ये हमारे यहां जाते हैं तय जैनमन्दिरके दर्शन करते हैं छोर निरन्तर हमसे यही कहते हैं कि हमारे पूर्व जोंने ऐसा कौनसा गुरुतर अपराध किया कि जिससे हम सैकड़ों नर-नारी धर्मसे विञ्चित रहते हैं। वाकल-वालोंने भी इसीका समर्थन किया तथा रंपुरावाले लग्जरिया भी इसी पच्चमें रहे। इसके वाद मेंने उस ८० वर्षके युद्धसे कहा कि वादा आपकी आयु तो ८० वर्षकी है छोर यह घटना पचास वर्षकी ही है अतः छापको तो सब कुछ पता होगा। कुपाकर किहये कि क्या बात है ?

वृद्ध बोला—'मैं कहता हूँ परन्तु श्राप लोग परस्परके वैमनस्य में उस तत्त्वका अनादर न कर देना। पत्र वही है जो क्य न्याय करे, पत्त्वातते असित है उसते यथार्थ निर्माय नहीं होता तथा पत्र वहीं है जो स्वयं निर्दोप हो श्रन्थया वह दोपको हिन्दने की चेडा करेगा। साथ ही रिश्वत न लेता हो श्रीर हदयका विशाल हो, जो स्वयं ही इन दोपोंते लित होगा वह श्रन्थको शुद्ध करनेमें समर्थन होगा। श्रन्त, आप लोगोंकी जो इच्छा हो—जैसा आपक मस्तिष्कमें स्त्रावे वैसी पञ्चायत करना। मैं तो जो जानता हूँ वह स्त्रापक समक्ष निवेदन करता हूँ।

'पचास वर्ष पहलेकी बात हैं--रहानाथ मोदीके पिता ने एक बार जाति भोज्य किया था उसमें कई प्रामक लोग एकत्र हुए थे। पंगतके बाद इनके पिताने पञ्च लोगोंसे बह भावना प्रकट की कि यहाँ यदि मन्दिर बन जावे तो अच्छा हो। सबने स्वीकार किया, द्वात कलम कागज मंगाया गया चन्दा छिखना प्रारम्भ हुखा । सबसे अच्छी रकम रबुनाथ मोदीके पिता ने टिखायी । एक ग्रामीण मनुष्यने चन्दा नहीं छिखाया उक्षपर इनके पिता वोले—'खानेको तो शुरु हैं पर चन्दा देनेमें श्रानाकानी।' इस पर पब्च होग छपित होकर इटने हुगे, जैसे तैसे अन्तमें यह पञ्चायत हुई कि चूं कि रघुनाथक पिताने एक गरीयकी तीहीनी की छतः दो साँ रुपया मन्दिरको और एक पक्का भोजन पञ्चों को देवें नहीं तो जातिमें इन्हें न युलाया जावे। बहुत कहां तक कहें ? यह अपनी अकड़में आ गये और न दण्ड दिया न पंगत ही। यह विचार करते रहे कि हम धनाट्य हैं हमारा कोई क्या कर सकता है ? श्रन्तमें फल यह हुश्रा कि चार वर्ष वीत गये उन्हें कोई भी विरादरीमें नहीं बुलाता था श्रीर न कोई उनके यहां श्राता था। जब लड़के लड़की हादीके योग्य हुए तब चिन्तामें पड़ गये। जिससे कहें वही उत्तर देवे कि जब पहले अपने प्रान्तके साथ व्यवहार हो जावे तभी हम आपके साथ विवाह सम्वन्ध कर सकते हैं अन्यथा नहीं। वह यहांसे चलकर पनागर जो कि जवलपुरके पास है पहुंचे। वहां पर प्रतिष्ठा थी वहां भी इन्होंने पख्नोंसे कहा। उन्होंने यही कहा कि 'चृंकि तुमने पख्नोंकी तौहीनी की है श्रतः यह पञ्चायत आज्ञा देती है कि २००) के स्थानमें ५००) दण्ड और १ पंगतके स्थानमें २

पंगत पक्की हो...यही तुम्हारा दण्ड है। इन्होंने स्वीकार किया कि हम जाकर शीघ ही पंचोंकी आज्ञाके अनुकूल दण्ड देकर जातिमें मिल जावेंगे। वहां तो कह आये पर घर आकर धनके नशामें मस्त हो गये घ्योर पंगत तथा दण्ड कुछ भी नहीं दिया। श्रव यह चिन्ता हुई कि लड़के लड़कियोंका विवाह किस प्रकार किया जावे ? तत्र यह उपाय किया कि जो गरीत जैनी थे उन्हें पूंजी देकर अपने अनुकूल वना लिया और उनके साथ विवाह कर चिन्तासे मुक्त हो गये। मन्दिर जानेका कोई प्रतिवन्ध था नहीं इससे इन्होंने उस छोर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस तरह यह अपनी संख्या घटाते गये जो कि आज ५० घरके ही अंदाज रहे होंगे। यह तो इनके पिताकी वात रही पर इनमें जो रघुनाध-दास नारायणदास मोदी हैं वह भद्र प्रकृति है। इसकी यह भावना हुई कि मैं तो अपराधी हूँ नहीं श्रतः जातिवाहा रहकर धर्म कार्यासे विद्यत रहना अच्छा नहीं इसीलिये यह कई ग्रामका जमींदार होकर भी दीड धूप द्वारा जातिमें मिलनेकी चेप्रा कर रहा है। यह भी इसका भाव है कि मैं एक मन्दिर वनवाकर पद्मकल्याणक प्रतिष्ठा कराऊँ तथा ऐसा शुभ अवसर सुमे कव प्राप्त हो कि मेरे घर पर विरादरीके मनुष्येका भोजन हो खोर पात्रादिकोंको आहार दान देकर निज जीवन सफल कहंं....... यह इनकी कथा है। आशा है छाप पछ लोग इसका गंभीर दृष्टिसे न्याय करेंगे। श्री सिं० प्यारेलालजीने जो कहा है वह ठीफ नहीं है क्योंकि उनकी आयु ४० वर्षकी ही है और में जो वह रहा हैं उसे ५० वर्ष हो गये। मुक्ते रघुनायसे एक द्रव्य तो लेना नहीं और न सुमे इनके यहां भोजन करना है अतः मिण्या भाषण कर पातकी नहीं वनना चांहता।

सवके लिये पृद्ध वात्राकी कथामें सत्यताका परिचय हुआ परन्तु प्यारेलाल सिंघई इससे मस नहीं हुए। अन्तमें पद्म होत उठने छगे तो भेंने कहा कि यह ठीक नहीं, कुछ निर्णय किये विना उठ जाना न्यायके विरुद्ध है।

यहापर एक गोलालार बंदे थे, उन्होंने कहा कि मैं जल विहार करता हूँ उसमें प्रान्त भरके सब गोलालारे बुलाये जायें तथा परवार और गोलापूर्व भी बुलाये जायें। चिट्टीमें यह भी लिखाया जावे कि इस उत्सवमें रघुनाथ मोर्डाको शुद्ध करनेका विचार होगा अतः सब भाईयोंको खबश्य खाना चाहिये और इनके विषयमें जिसे जो भी जात हो वह मामधी साथ लाना चाहिये यह बात सबको पसन्द खाई परन्तु जिसके यहां जल विहार होना था वह बहुत गरीब था उसने केवल द्याके वेगमें जलयात्रा स्वीकार कर ली थी अतः मैंने रघुनाथ मोदीसे कहा कि खाप इसे तीन सो रुपये दे देवें। उन्होंने नमु नच किये विना तीन सो रुपये दे विये। इसके बाद मैंने कहा कि तुम भी दो पंगतोंका कच्चा सामान तैयार रखना, सम्भव है तुम्हारी कामना सफल हो जाय। यह कहकर हम लोग कटनी चले गये।

कटनीमें पण्डित वातृलालजी प्रयत्नशील व्यक्ति थे उनके साथ परस्पर विचार किया कि चाहे कुछ भी हो परन्तु इन लोगों को जातिमें मिला लेनेका पूर्ण प्रयत्न फरना है। यदि ये लोग कुछ दिन छोर न मिलाये गये तो जाति च्युत हो जावेंगे।

विचार तो किया पर जब कुछ उपाय न सूका तो छन्तमें यह निर्णय किया कि इनकी जाति का पिटया-गोत्रकी परम्परा जाननेवाला छुलाया जावे। वरुष्ट्रासागरके पास मिड्या गांव है वहांसे पिटया छुलाया गया और उससे इनकी वंशावली पूछी गई उसने कण्ठस्थकी तरह इनकी वंशावली वना दी। एक आदि गोत्रका छन्तर पड़ा वह सुधार दिया गया।

चार दिन वाद चिट्टी श्रा गई कि अमुक दिन वड़गांवमें जल विद्दार है दो पंगतें होंगीं श्राप लोग गोट सिह्त पधारें इसमें रघुनाथ मोदीकी पञ्चायत भी होगी। हमने सागरसे प्यारेलाल मलैया, पं० मुन्नालालजी तथा पं० मूलचन्द्रजी सुपरिन्टेन्डेन्टको भी युला लिया। कटनीसे पण्डित वावृलालजी, श्री खुशालचन्द्रजी गोलालारे, श्रीमान् वावा गोकुलचन्द्रजी, श्री अमरचन्द्र तथा श्रन्य स्यागीगण, रीठोसे लक्ष्मण सिंघई श्रौर वाकलके कई भाई इस प्रकार हम लोग बड़गांव पहुंच गये। खेदके साथ लिखना पड़ता है कि हमें जो चिट्टी दी गई थी वह एक दिन विल्हा दी गई थी अतः हम दूसरे दिन तव पहुँच सके जब कि जल विद्दार समाप्त हो चुका था विमान मण्डपमें जा रहा था आर वहां पहुँचनेके वाद ही लोग श्रपने अपने घर जानेके उद्यममें लग जाते। केवल मण्डप और जिनेन्द्रदेव ही वहां रह जाते।

उस समय मेरे मनमें एक अनौखी सृम उठी मैंने गानेवाले से कहा कि तू पेट दर्दका वहाना कर डेरा पर चला जा तेरा जो ठहरा होगा वह में दूंगा। वह चला गया अतः विमान पन्द्रह मिनटमें ही मंडपमें पहुंच गया। मैंने भट शास्त्र प्रवचनका प्रवन्ध कर पं० मूलचन्द्रजी को वैठा दिया और धीरेसे कह दिया कि आध घण्टामें ही पूर्ण कर देना तथा रघुनाथ मोदीसे कहा कि यदि आप जातिमें मिलना चाहते हैं तो कुटुम्च सहित मण्डप के सामने खड़े हो जाओ और आप तथा नारायण दोनों ही पञ्चोंके समक्ष हाथ जोड़कर कही कि या तो हमें जातिमें मिलाओ या एक दम पृथक् कर जाओ। हम बहुत दुखी हैं हमारी न्यथा पर आप एक रात्रिका समय देनेका कष्ट करें। रघुनाथ मोदीने हमारी चात खीकार कर ली और शास्त्र प्रवचनके चाद जय पञ्च लोग जानेको प्रस्तुत हुए तच रघुनाथ मोदीने चड़ी विनयके

साथ प्रार्थना की जिससे सब लोग कर गरे श्रीर सबने यह प्रतिज्ञा की कि रघुनाथ मोदीका निर्णय करके ही श्राज मण्डव त्यांगेंगे।

पद्मायत प्रारम्भ हो गई, प्रामक खन्य विराइर्जि होग भी बुलाये गरे। प्रथम ही श्रीमृल्चन्द्रजी विलाखाने प्रम्ताय किया कि 'खाज जीवनगरणका प्रश्न हैं अतः सम भाइयोको परस्पन्का वेमनस्य भृत जाना चाहिये। अपराध सबसे होता है उसकी ध्रमा ही करना पड़ती हैं, अपराधियोंकी कोई प्रथक् नगरी नहीं, वेसे तो संसार ही अपराधियोंका घर है खपराधसे जो झूच हो जाता है यह यहाँ रहता ही नहीं, मुक्ति नगरीको चला जाना है।'

इसके श्रमन्तर श्रीमान् मलेयाजी वोने कि 'बात तो ठीक है परन्तु निर्णय छानवीन कर ही होना चाहिये अतः मेरी नम्न प्रार्थना है कि जो महाशय इस विषयको जानते हों वे शुद्ध हदयसे इस विषयको स्पष्ट करें।'

इसके बाद प्यारेलाल सिंघई बोने कि बहुत ठीक है परन्तु जिनका पचास वर्षसे गोलालागेंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं दनके विषयमें पद्म्यायत करना कहातक संगत है ? सो आप ही जानें।' इनके भतीन भी इन्हींके पक्षमें बोले। मेंने कहा—'आपका कहना न्यायसंगत है किन्तु कोई मनुष्य अस्सी वर्षका इस विषयको जानता हो और निष्पक्ष भावसे कहता हो तो निर्णय होनेमें क्या आपित्त है ?'

श्री सिंघईजी वोले—'वह श्रासी वर्षका वृद्ध गोलालारें जातिका होना चाहिये।' यह सुनकर उपस्थित महानुभावोंमें बहुत क्षोभ हुश्रा। सब महाशय एक स्वरसे बोल उटे— 'सिंघईजीका बोलना श्रान्यायपूर्ण है, कोई जातिका हो इस विषयमें जो निष्पन्त भावसे कहेगा वह हम लोगोंको मान्य होगा, हम लोग न्याय करनेके लिये आये हैं, खाज न्याय करके ही खासन छोड़ेंगे।' इतनेमें वह वृद्ध जो कि पहली पञ्चायतमें आया था बोलनेको उद्यमी हुआ। वह बोला—

'पठ्य लोगो! मैंने पहली ही सभामें कह दिया था कि रघुनाथ मोदीके पूर्वजोंने हठ की और पछ्रोंके फैसलेको नहीं माना उसीके फलस्वरूप आज उनकी सन्तानकी यह दुर्दशा हो रही हैं। यह सन्तान निर्दोप है तथा इनके पूर्वज भी निर्दोप थे। यदि आप लोग इन्हें न मिलावेंगे तो ये केवल जातिसे ही च्युत न होंगे वरन धर्म भी परिवर्तन कर लेंगे। संसार अपार है इसमें नाना प्रकृतिके मनुष्य रहते हैं विना संघटनके संसारमें किसी भी व्यक्तिका निर्वाह नहीं होता छतः इन्हें छाप लोग अपनावें। जब कि पंचोंने इनकी पंगत लेना स्वीकार की थी तय यह विनेका नहीं यह तो अपने छाप सिद्ध हो जाता है। यस, अधिक वोलना छन्छा नहीं समझता।'

पक्चोंने वृद्ध वावाकी कथाका विश्वास किया केवल प्यारेलाल सिंघईको वृद्धका कहना रुचिकर नहीं हुआ, उठकर घर चले गये। मेंने वहुत रोका पर एक न सुनी। मनमें खुशी हुई कि श्रच्हा हुश्रा विन्न तो टला परन्तु फिर विचार श्राया कि रघुनाथ मोदीका निर्वाह तो इन्हींमें होगा अन्य लोगोंके मिला लेनेसे क्या होता है १ पर किया क्या जावे १....इसी विचारमें कुछ निद्रा श्रा गई। इतनेमें ही एक महाशय वोले—'क्या यह समय सोनेका है १' निद्रा मंगहो गई, पञ्च लोग परस्पर विचारमें निमम्न थे ही। अन्तमें यह तय किया कि रघुनाथ मोदीको मिला लिया जावे। इसीके बीच पं० बावूलाल की कटनी वोल उठे कि पहले पटिया बुलाया जाय और उसके द्वारा इनके गोनोंकी परीचा को जावे। यदि गोन्न ठीक निकलें तो मिलानेमें कान्सी श्रापत्ति हैं १

इनकी चात सकल पद्योंने स्वीकृत की, एक महाशय बोले कि सिंघई प्यारेलातको लुलाया जावे। में बहा चिन्तित हुआ कि हे भगवन्! क्या होनेवाला है? अन्तमं जो व्यक्ति बुलानेके लिये भेजा गया मेरे साथ उसका परिचय था। में पेशावके वहाने वाहर गया और उससे कह आया कि 'तूँ सिंघईके घर न जाना, बीचसे ही लीट खाना खार पञ्चोंको यह उत्तर देना कि सिंघई प्यारेलालजीने कहा है कि हम ऐसे खन्याय करनेवाले पञ्चोंमें नहीं आना चाहते।' इतना कहकर वह तो सिंघईजीके घरकी और गया खाँर में पञ्च लोगोंमें शामिल हो गया।

इतनेमें श्री प्यारेलाटजी मलेया वोले कि—'महानुभाव! श्राज हमारी जातिकी संख्या चौदह टाखमात्र रह गई यहि इसी तरहकी पद्धति आप लोगोंकी रही तो क्या होगा? सो छु समक्तमें नहीं आता श्रतः इसमें विलम्ब करनेकी कोई बात नहीं। रचुनाथ मोदीको जातिमें मिलाया जावे और दण्डके एवजमें इनसे २ पंगतें ठी जावें तथा जातिक वाठकोंके पढ़नेके लिये एक विद्यालय स्थापित कराया जावे।'

इस पर बहुतसे महानुभावोंने सम्मित दी श्रीर पण्डित मूल-चन्द्रजीको भी श्रात्यन्त हुई हुआ। वह बोले—'केवल विद्या-लयसे कुछ न होगा, साथमें एक छात्रावास भी होना आवश्यक है। यह प्रान्त विद्यासे पिछड़ा है यद्यपि कटनीमें विद्यालय है फिर भी जो श्रात्यन्त गरीव हैं उनका वाहर जाना श्रातिकठिन है। उनके माँ वाप उन्हें कटनी तक भेजनेमें भी असमर्थ हैं।'

मूलचन्द्रजीकी वात सबने स्वीकार की। अनन्तर रघुनाथ मोदोसे पूछा गया कि क्या श्रापको स्वीकार है ? उन्होंने कहा— 'में स्वीकार आदिकी वात तो नहीं जानता दस हजार रुपया दे सकता हूँ उनसे चाहे आप विद्यालय वनवावें चाहे छात्रावास वनवावे ।

सव लोग यह वात कर ही रहे थे कि इतनेमें जो श्रादमी प्यारेलाल सिंघईको वुलानेके लिये गया था वह श्राकर प्रज्य लोगोंसे कहने लगा कि प्यारेलाल सिंघईने कहा है—'हम ऐसी अन्यायकी पंचायतमें शामिल नहीं होना चाहते।'" यह सुनकर पंच लोगोंकी तेवरी बदल गई और सब एक मुखसे कहने लगे कि 'प्यारेलालके साथ व्यवहार करना उचित नहीं।' मेने कहा—श्रावेगमें आकर उसने कह दिया होगा माफ किया जावे अथवा एकवार फिरसे बुलाया जावे यदि इस बार न आवे तो जो श्रापको उचित माल्म हो वह करना।'

फिर आदमी भेजा गया, मैंने वाहर जाकर उससे कह दिया कि जाकर सिंघईजी से वोली—यदि पंचोंमें शामिल न हो छोगे तो जातिच्युत कर दिये जाछोगे।' वह छादमी प्यारं- लालजी के घर गया और जगाकर उनसे वोला कि पञ्च लोग आपसे सख्त नाराज हैं छापको चुलाया आप नहीं पहुंचे इसकी कोई वात नहीं परन्तु यह कहना कि अन्यायकी पञ्चायत हैं क्या तुम्हें उचित था रियारेलाल शपथ खाने लगे कि मेरे घर तो कोई आया ही नहीं यह बात किसने पदा की रि छस्तु जो हुआ सो ठीक है शीघ चलो। इसके वाद प्यारेलालजी वहां पहुँच गये पञ्चोंने खूब हाटा। वह कुछ कहनेको हुए कि इतनेमें वह छादमी जो कि चुलाने के लिये गया था वोल उठा—अच्छा छापने नहीं पहा था कि हम पञ्चायतमें नहीं जाते वहां गुट- बन्दी करके अन्यायपूर्ण पञ्चायत कर रहे हैं रियारेलालजी को वहुत ही शिमन्दा होना पड़ा ! पञ्चोंने पहा—'रचुनाथ मोर्डाके विषयमें आप की क्या सम्मित है रि

उन्होंने कहा—'पञ्च लोग जो फैसला देवेंगे यह हमें शिरमा मान्य है। यदि पञ्च महाशय उनके यहां कल ही भोजन करनेके लिये प्रस्तुत हों तो मैं भी खाप लोगोंमें सम्मिलित रहूँगा परन्तु अब महीनों टालना उचित नहीं।'

एम मनमें बहुत हिंपित हुए। श्रय पञ्चेंनि मिलकर यह फंसला कर दिया कि दो सी पचास परवार सभाकी, दो सी पचास गोलापूर्व सभाकी, दा सी पचास गोलालारे सभाकी दो सी पचास नेनागिर क्षेत्रकी, इस हजार त्रियालयकी तथा दो पंगत यदि रचुनाथ मोदी सहप्र स्वीकार करें तो कल ही पंगत केकर जातिमें मिला लिया जाये और दण्डका रूपया नकद लिया जावे एवं प्रातःकाल ही पंगत हो जाये किर कभी पञ्च जुहते की आवश्यकता नहीं।

इस फैंसले को सुनकर रघुनाथ मोदी और उनके भाई नारा-यणदासजी मोदी पुलकितवदन हो गये। उन्होंने छसी समय ग्या-रह हजार लाकर पञ्चोंके समझ रख दिये। पञ्चोंने मिलकर रघुनाथ मोदीको मय कुटुम्बके गले लगाया और आहा दी कि प्रातःकाल ही सहभोज हो। इस पञ्चायतमें प्रातःकाल हो गया। पञ्चायतसे उठकर हम बाबा गोकुलचन्द्रजी तथा अन्य स्यागीवर्ग सामायिक करनेके लिये चले गये और श्रन्य पञ्च-लोग शोचादि कियाके लिये वाहर गये।

दो घण्टाके वाद मन्दिरमें श्रीमान् धावाजीका प्रभावशाली प्रयचन हुआ। श्रनन्तर सब लोग अपने श्रपने स्थानों पर चले गये। जहां हम ठहरे थे, वहीं पर रघुनाथकी वहिनने भोजन वनाया। दस बजेके वाद भोजन हो गया पंगतका बुलोआ हुआ पद्ध लोग आ गये सानन्द पका भोजन परोसा गया पर भोजन करनेमें एक दूसरेका मुख ताकने लगे। यह देख यायाजीने कहा कि मुख ताकनेकी क्या बात है १ पहले तो हम लोग उनकी बहिन स्त्री आदिके द्वारा बनाया भोजन करके यहां आये हैं इस बातको पं० मुन्नालालजी अच्छी तरह जानते हैं। पं० मुन्नालालजी भी कहा कि मैं भी उस भोजनमें शामिल था श्रतः श्राप निःसंकोच भोजन की जिये। सब लोग फिर भी हिचिकचाते रहे इतनेमें श्रीयुत मल्या प्यारेलालजी सागरने प्राप्त उठाया और जिनेन्द्रदेवकी जय कहते हुए भोजन शुरू कर दिया। फिर क्या था आनन्दसे सब भोजन करने लगे बीचमें रचुनाथदासको भी शामिल कर लिया। दूसरे दिन दाल भात कढ़ी श्रार शाग पूड़ीका भोजन हुआ। इस तरह पञ्च लोगोंने ५० वर्षसे च्युत एक कुदुम्बका उद्घार कर दिया। एकका ही नहीं उनके आश्रित अनेक कुदुम्बोंका उद्घार हो गया।

यह सत्र काण्ड समाप्त होनेके वाद में श्रीयुत वावाजीके साथ कुण्डलपुर चला गया। वावाजीकी मेरे ऊपर निरन्तर अनुकम्पा रहती थी। उनका आदेश था कि—

जैनधर्म श्रात्माका कल्याण करनेमें एक ही है श्रतः जहां तक तुमसे घन सके निष्कपट भावसे इसका पालन करना श्रीर यथाशिक इसका प्रचार करना। इमारी श्रवस्था तो वृद्ध हो गई, हमारे बाद यह श्राध्मय चलना कठिन है वयोंकि इसमें जितने त्यागी हैं उनमें संचालनकी शिक्त नहीं तुम इस योग्य कुछ हो परन्तु तुम इतने श्यिर नहीं कि एक स्थान पर रह सकी। कहीं रही परन्तु श्रात्मकल्याणसे विद्यत न गहना। तुम्हारे साथ जो बन्धा भागीरथजी हैं वह एक स्तन हैं निरपेल निलोंन व सत्यवक्ता हैं उनका साथ न छोड़ना तथा जिस चिरोंचाहारेने तुम्हें पुत्रयत पाला है उसकी श्रन्त समय तक सेवा करना कृतगता ही मनुष्यता भी जननी हैं। हम यही श्राशीर्वाद देते हैं कि तुम सुवागेंग नानी होत्रों,

कल्यामका मूल कारण निरीक्षणाति है 'निष्ठानिरूपं यतस्यव्यम् ।' विद्याप क्या कर्षे १ वर्षा इच्छा हो कथ्यो ।'

में प्रणाम कर सागर चला गया और आनन्द्से जीवन वितान लगा।

# घर्मका ठेकेदार कोई नहीं

वरुश्रासागरसे तार श्राया कि श्राप वाईजीको लेकर शीव ही आवें यहां सर्गफ मूळचन्द्रजीके पुत्ररत हुआ है। तार ही नहीं, लेनेके लिये एक मुनीम भी श्रा पहुँचा। हम और वाईजी मुनीमके साथ वरुश्रासागर पहुँच गये।

मूलचन्द्रजी सर्राफके कोई उत्तराधिकारी नहीं या अतः सदा चिन्तित रहते थे, पर ख्रव साठ वर्षकी अवस्थामें पुत्ररत्नके उत्पन्न होनेसे उनकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा।

वाईजीने कहा—'भैया! कुछ दान करो, उसी समय पचास मन गेहूं गरीबोंको बांट दिया गया तथा मिन्दरमें श्रीजीका विधान कराया। ग्यारह दिनके बाद नाम संस्कार किया गया। पूजन विधान सम्पन्न हो जानेके वाद सो नाम कागजके टुकड़ोंमें लिखकर एक थालीमें रख दिये। ध्वनन्तर एक पांच वर्षकी कन्यासे कहा कि इनमेंसे एक कागजकी पुड़िया निकालो। वह निकाले श्रीर उसीमें डाल देवे। चतुर्थ बार उससे कहा कि पुड़िया थालीके बाहर डाल दो। उसने एक पुड़िया बाहर टाल दी जब उसे खोला तो उसमें श्रेयान्सकुमार नाम निकला। ध्रव क्या था? सब लोग कहने लगे कि 'देखो वर्णाजीको पहले में ही हान था श्रन्थथा आपने नो मास पहले जो कहा था कि सर्राफ म्लचनद्रजीके वालक होगा श्रीर उसका नाम श्रेयान्सङ्गार होगा....सच केसे निकलता १ इत्यादि अब्दों द्वारा बहुत प्रशंसा करने लगे। पर मैंने कहा—'भाई लोगो! मैं तो हुछ नहीं जानता था, यह तो तुणाक्तरन्यायसे सत्य निकल श्राया। आप लोगोंकी जो इच्छा हो सो कहें ?'

यहां एक बात विलव्ण हुई जो इस प्रकार है हम लोग स्टेशन पर मूलचन्द्रजों के मकानमें रहते थे पासमें कहार लोगें का मोहल्ला था। एक दिन रात्रिकों ख्रांलोंकी वर्षा हुई। इतनी विकट कि मकानोंके खप्पर फूट गवे। हम लोग रजाई ख्राहिकों ख्रांहकर किसी तरह ख्रोलोंक कप्टसे यचे। पहासमें जो कहार थे वे सब राम राम कहकर ख्रपना प्राथंना कर रहे थे। वे कह रहे थे कि—

'हे भगवन्! इस फट्टसे रचा की जिये, खापित कालमें खापके सिवाय ऐसी कोई शिक नहीं जो हमें फट्टसे बचा सके।' उनमें एक दस वर्षकी लड़की भी थी, वह खपने माता पितासे कहती है कि 'तुम लोग व्यर्थ ही राम राम रट रहे हो। यदि कोई राम होता तो इस अ।पित्त कालमें हमारी रक्षा न करता। हमने उनका की नसा खपराध किया है जो इतनी निदंयतासे खोले बरसा रहे है। निदंयताका भी कुद्ध ठिकाना है ? देखो, हमारे घरके खपरा चृर् चृर हो गये हैं शिर पर खटाखट खोलों की वर्षा पढ़ रही है, वस्त्र तक हमारे घरमें पयीत नहीं। कहीं तक कहा जावे ? न मों के पास दो धोतिया हैं और न पिताजो के पास। आप लोग एक ही धोतीसे अपना निर्वाह करते हैं जब दिन भर मेहनत करते हैं तब कहीं जाकर शामको अन्त मिलता हैं वह भी पेट भर नहीं मिलता। पिताजी ! आपने राम राम जपते खपना जन्म तो विता दिया पर रामने एक भी दिन संकट

में सहायता न दी, यदि कोई राम होते तो क्या सहायता न करते। वगलमें देखो सर्राफजी का मकान है उनके हजारों मन गल्ला है अनेक प्रकारके वस्त्रादि हैं नाना प्रकारक भूपण हैं, द्र्य आदिकी कमी नहीं है, पास ही में उनका वाग है जिसमें श्राम, श्रमरूद, केला श्रादिके पुष्कल वृक्ष हैं जिनसे उन्हें ऋतु ऋतुके फल मिलते रहते हैं, चार मास तक ईखका रस मिलता है जिससे खीर श्रादिकी सुरुभता रहती है। यहां तो हमारे घरमें श्रन्नका दाना नहीं, दूधकी वात छोड़ा छांछ भी मांगेसे नहीं मिलती, यदि मिले भो तो लोग उसके एवजमें घास मांग लेते हैं। इस विपत्तिमय जीवन की कहानी कहां तक कहूं ? अतः पिताजी ! न कोई राम है आर न रहोम है यदि कोई राम-रहीम होता तो उसके द्या होती और वह ऐसे अवसरमें हमारी रक्षा करता। यह कहांका न्याय है कि पड़ोसवालेको लाखोंकी सम्पत्ति और हम लोगोंको उद्र भर भोजन के भी लाले। यद्यि में वालिका हूँ पढ़ी लिखी नहीं कि किसो आधारसे वात कर सक्हं परन्तु अपनी इस विपत्तिसे इतना अवश्य जानती हूँ कि जो नीम वोवेगा उसके नीमका ही पेड़ होगा छोर जब वह फलेगा तय उसमें निवोरी ही होगी, जो श्रामका वीज योवेगा उसके श्राम हो का फल लगेगा। जैसा बीज पृथ्वी मातामें डाला ज।वेगा वेसा ही माता फल देवेगी। पिताजी! श्रापने जमान्तर में कोई अच्छा कार्य नहीं किया जिससे कि तुम्हें सुखकी सामग्री मिलती और न मेरी माताने कोई सुकृत किया अन्यथा एसे द्रिद्रके घर इनका विवाह नहीं होता। यह देखनेमें सुन्दर हैं इसलिये कमसे कम अच्छे घरानेकी वह वेटियां इन्हें पृणाकी दृष्टि से नहीं देखतीं...यह इनके कुछ सुकृतका ही फर है। मैं भी श्रभागिनी हूँ जिसमे कि श्रापके यहां जन्मी। न नो सुमे पेट भर दाना मिलता है और न तन टकनेको वस्त्र ही। जब में मा

के साथ छान्छे घरेंभें जाती हैं तब लोग दयाकर रोटीका दुकड़ा दे देते हैं बहुत दया हुई तो एक आधा फटा-पुराना-वेकाम बख दे देते हैं। इससे बहु निष्कर्ष निकला कि तुमने उस जनमें बहुत पाप किये अतः अब छोलोंकी वर्षासे मत लगे और न राम राम चिल्लाओं। गम हो या न हो सुके इसमें कोई छापित नहीं परन्तु ह्मारी रहा हमारे भान्यके ही हारा होगी। न कोई रक्षक है और न कोई भद्यक है। इस समय में आपसे हुल कहना चाहती हूं बहु यह कि—

यदि तुम इन सब श्रापितयों से बचना पाहते हो तो एक काम करो, देखों तुम प्रति दिन संकरों महिलयों को मारकर अपनी आजीविका करते हो। जेसी हमारी जान है वैसी ही अन्यकी भी है। यदि तुम्हें कोई सुई चुभा देता है तो कितन हु: ख होता है। जब तुम महिलोकी जान छेते हो तब उसे जो हु: ख होता है उसे वही जानती होगी। महिली ही नहीं जो भी जीव श्रापको मिछता है उसे श्राप निःशक्त मार डालते हैं अभी परसोंकी ही बात है आपने एक सर्पको छाठींसे मार डाला। पड़ोसमें बाईजीने बहुत मना किया पर तुमने यही उत्तर दिया कि काछ है इसे मारना ही उत्कृष्ट है। श्रतः में यही भिक्षा मांगती हैं कि चाहे भिन्ना मांगकर पट भर लो परन्तु महिली मारकर पेट मत भरो। संसारमें करोड़ों मनुष्य हैं क्या सब हिंसा करके ही श्रपना पाछन पोपण करते हैं?

लड़कीकी ज्ञानभरी वार्ते सुनकर पिता एकदम चुप रह गया श्रोर छुछ देर बाद उससे पूछता हैं कि बेटी। तुक्ते इतना ज्ञान कहांसे आया ? वह बोली कि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं परन्तु वाईजीके पास जो पण्डितजी हैं वे प्रति दिन शास्त्र वांचते हैं एक दिन बांचते समय उन्होंने बहुतसी बातें कहीं जो मेरी समकमें नहीं आई पर एक वात में अच्छी तरह समम गई वह यह कि इस अनादि निधन संसारका कोई न तो कर्ता है न धर्ता है और न विनाश कर्ता है। अपने अपने पुण्य पापके आधीन सब प्राण्ति हैं। यह वात आज सुमे और भी अधिक जँच गई कि यदि कोई बचानेवाला होता तो इस आपत्तिसे न बचाता।

इसके सिवाय एक दिन वाईजीने भी कहा था कि परको सताना हिंसा है और हिंसासे पाप होता है। फिर घ्राप तो हजारों मछितयों की हिंसा करते हैं अतः सबसे वड़े पापी हुए। कसाईके तो गिनती रहती है पर तुम्हारे वह भी नहीं।

पिताने पुत्रीकी वातोंका बहुत आद्र किया और कहा कि 'वेटी! हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और जो यह मद्रियोंके पकड़नेका जाल है उसे श्रभी तुम्हारे ही सामने ध्वस्त करता हूँ।'

इतना कहकर उसने गुरसीमें आग जलाई छोर उस पर वह जाल रखने लगा। इतनेमें उसकी स्त्री वोली कि 'व्यर्थ हो क्यों जलाते हो, इसको वेचनेसे दो रुपये छाजावेंगे छोर उनमें एक धोती जोड़ा लिया जा सकेगा।' पुरुप वोला कि 'यह हिंसाका आयतन है जहां जावेगा वहीं हिंसामें सहकारी होगा छतः नंगा रहना अच्छा परन्तु इस जालको वेचना अच्छा नहीं।' इस तरह उसने बातचीतके बाद उस जालको जला दिया और स्त्री पुरुपने प्रतिज्ञा की कि अब छाजन्म हिंसा न करेंगे।

यह कथा हम और वाईनी सुन रहे थे बहुत ही प्रसन्नता हुई छोर मनमें विचार आया कि देखों समय पाकर हुछते हुछ भो सुमार्ग पर आजाते हैं। जातिके कहार छपने छार अहिंसक हो गये। वालिका यूपपि अबोध थी पर उसने किस प्रकार समकाया कि अच्छेसे अच्छे पण्डित भी सहसा न समका सकते। इसके छानन्तर ओला पड़ना बन्द हुछा। प्रानःकाछ निय कियासे निर्मुच होकर जब हम मन्दिरजी पहुँचे तब ८ वजे वे तीनों जीव छावे और उत्साहसे कहने छगे कि हम छाजसे हिंमा न करेंगे। मेंने प्रइन किया—वयों ? उत्तरमें उनने रात्रिकी राम कहानी छानुपूर्वी सुना ही। जिसे सुनकर चित्तमें अत्यन हपे हुआ छोर श्री समन्तमद्र स्वामोका यह इलोक स्मरण हारा सामने छानया कि—

> 'सम्यन्दर्शनसम्बन्नमपि मात्तृदेहवत् । देवा देवं विदुर्गस्तम्हाङ्गसन्तरीजसन् ॥'

हम लोगोंकी यह महनी अहानता है कि किसीको सर्वधा तुच्छ नीच या अधम मान बैटते हैं । न जाने कब किसके काल ल्टिय आजावे ? जातिके कहार महाहिसक, कीन उन्हें उपदेश देने गया कि आप छोग हिंसा छोड़ दो ? जिस टड़कीके उपदेशसे माता पिता एकदम सरल परिणामी होगये उस लड़कीने कानसी पाठशालामें शिका पाई थी ? दस वर्षकी खबोध बालिकानें इतनी विज्ञता कहांसे आगई ? इतनी छाटी उमरमें तो कपड़ा पहिरना ही नहीं आता परन्तु जन्मान्तरका संस्कारथा जो समय पाकर उदयमें आगया अतः हमें उचित हुं कि अपने संस्कारोंको श्रति निर्मेळ वनानेका सतत प्रयत्न करें। इस अभिमानको त्याग देवें कि हम तो उत्तम जाति हैं सहज ही कल्याणके पात्र हो जावेंगे। यह कोई नियम नहीं कि उत्तम कुछमें जन्ममात्रसे ही मनुष्य उत्तम गतिका पात्र हो छोर जघन्य छलमें जन्म लेनेसे श्रथम गतिका पात्र हो । यह सब तो परिगामोंकी निर्मलता और क्छपता पर निर्भर है।....इसप्रकार हम. वाईजी ध्यार मूलचन्द्र जी परस्पर कथा करने लगे इतनेमें वह लडकी बोली—'वर्णीजी! हम तीनोंको क्या आज्ञा है ?'

मेंने कहा—'वेटी! तुमको धन्यवाद देता हूँ, आज तूने वह उत्कृष्ट कार्य किया जो महापुरुषों द्वारा साध्य होता है। तुम्हारे माता पिताने जो हिंसाका त्याग किया है इलाघनीय है, तुमसे सर्राफ वहुत प्रसन्न हैं श्रोर तुम लोगोंको जिसकी आवश्यकता पड़े सर्राफसे ले सकते हो।'

उस लड़कीका पिता बोला-मेंने हिंसाका त्याग किया है उसका यह तात्पर्य नहीं कि आप लोगोंसे कुछ याचना करने के लिये छाया हूं। में तो केवल आप लोगोंको अहिंसक जानकर आपके सामने उस पापको छोड़ने के लिये छाया हूँ। छापसे क्या माँगू शहमारा भाग्य ही ऐसा है कि मजदूरी करना छोर जो मिले सन्तोपसे खाना। छाजतक मछल्यां मारकर उदर भरते थे अब मजदूरी करके उदर पोपण करेंगे। अभी तो हमने केवल हिंसा करना ही छोड़ा था पर छब यह भी नियम करते हैं कि छाजसे मांस भी नहीं खावेंगे तथा हमारे यहां जो देवीका विलदान होता था वह भी नहीं करेंगे। कोई कोई बेप्णव लोग वकराके स्थानमें भूरा छुम्हड़ा चढ़ाते हैं हम वह भी नहीं चढ़ावेंगे केवल नारियल चढ़ावेंगे। वस, छब हम लोग जाते हैं क्यों के वल नारियल चढ़ावेंगे। वस, छब हम लोग जाते हैं क्यों के वेल नारियल चढ़ावेंगे। वस, छब हम लोग जाते हैं क्यों के वेल नींदना है.....'

इतना कहकर वे तीनों चले गये छोर हम लोग भी उन्हींकी चर्चा करते हुए अपने स्थान पर चले आये इतनेमें वाईजी वोलीं-'वेटा! तुम भूल गये ऐसे भद्र जीवोंको मिदरा छोर मधु भी हुड़ा देना था।'

भेंने कहा—'अभी क्या विगड़ा है ? उन्हें बुलाता हूँ, पास ही तो उनका घर है ?'

मेंने उन्हें पुकारा, वे तीनों आगये, मेंने उनसे कहा—'भाई! हम एक वात भूल गये, वह यह कि आपने मांस खाना तो छोड़ विया पर मेंपर और मदिरा नहीं छोड़ी अतः इन्हें भी छोड़ ही जिये। लड़की बोर्छा—'हां पिताजी! यहां मेंपर न? जो दवाईमें कभी फभी काम आती है बह तो बड़ी बुरी घीज है, हजारों मिवखयां मारकर निचोड़ी जाती है, छोड़ दीजिये और मिदरा तो हम तथा मीं पीती ही नहीं हैं तुम्हीं कभी कभी पीते हो और एस समय तुम पागलसे हो जाते हो, तुम्हारा गुँह बसाने लगता है। याप बोला—'बेटी! ठीक हैं, जब मांस ही जिससे कि पेट भरता था छोड़ दिया तब खब न मिदरा पीबेंगे और न मधु ही खावेंगे। हम जो प्रतिहा करते हैं उसका निबाह भी करेंगे।'

हम वर्णाजी और वाईजीकी यात तो नहीं फहते क्योंकि यह साधु छोग हैं परन्तु बड़े नड़े जैनी व बालण छोग अस्पताछकी द्वा खाते हैं जहां भंगी और मुसलमानेंकि हारा द्वा दी जाती है। उस द्वामें मांस मिद्रा और मेंपरका संयोग अवस्य रहता है। बड़े आद्मियोंकी वात करो तो यह लोग न जाने हम छोगोंकी क्या दशा करेंगे ? अतः इनकी वात न करना ही अच्छा है। अपनेको क्या करना है ? 'जो करेगा सो भोगेगा।' परन्तु वात तो यह है कि जो बड़े पुरुप आचरण करते हैं बही नीच अणीके करने छग जाते हैं। जो भी हो हमको क्या करना है ? वह किर कहने छगा कि वर्णाजी ! कुछ चिन्ता न करना, हमने जो ब्रत छिया है मरण पर्यन्त कष्ट सह छेने पर भी उसका भंग न करेंगे। अच्छा अब जाते हैं.......यह कहकर वे चले गये और हम लोग आनन्द सागरमें निमग्न होगये। मुक्ते ऐवा लगा कि धर्मका कोई टेकेदार नहीं है।

#### रसखीर

भोजन करके वंठे ही थे कि श्री वर्णी मोतीलालजी छा गये। उनके साथ भी वहीं कहारवाली वातचीत होतो रही। दृसरे दिन विचार हुआ कि आज रसखीर खाना चाहिये। श्री सर्राफ मूलचन्द्रजीसे रस मंगवाया हम और वर्णी मोतीलालजी उसके सिद्ध करनेमें लग गये।

वाईजीने कहा—'भैया ११ वज्ञ गये ख्यव भोजन कर लो।' हमने एक न सुनी ख्रोर खीरके बनानेमें ११॥ बजा दिये। सामायिकका समय हो गया अतः निश्चय किया कि पहले सामायिक किया जाय और बादमें निश्चिन्तताके साथ भोजन।

सामायिकके वाद १२॥ वजे हम दोनों भोजनके लिये येंट । वाईजीने कहा—'श्रच्छी खोर बनायी।' मैंने उत्तर दिया—' 'उत्तम पदार्थका मिलना किन्तासे होता है।' वाईजी ठीक कहकर रोटी परोसने लगीं। मैंने कहा—'पहले खीर परोसिये।' उन्होंने कहा—'भोजनके पर्चात् खाना।' हमने कहा—'जब पट भर जावेगा तब क्या खावेंगे ?' उन्होंने कहा—'श्रभी खीर गरम है।' हमने कहा—'थालमें ठण्डी हो जावेगी।'

उन्होंने खीर परोस दी, हमने फैलाकर प्रास हाथमें लिया,

एक मास गोतीलालजीने भी हाथमें लिया। एक एक मास मुँहमें जानेक बाद ज्यां ही दूसरा भास उठाने लगे त्यां ही दो मिक्सयाँ परस्पर लड़ती हुई आई श्रीर एक हमारी तथा दूसरी मोतीलालजीकी थालीमें गिर गई। ग्वीर गरम थी श्रतः गिरते ही दोनोंका प्राणान्त हो गया। श्रन्तराय श्रा जानेसे हम दोनों उस दिन भोजनसे यिज्यत रहे। बाईजी बोर्ली—'भैया! लोलुपता श्रच्छी नहीं।' में सुनकर चुप रह गया।

इस प्रकरणके लिखनेका छार्य यह हैं कि जो यन्तु भाग्यमें नहीं होती वह थालीमें आने पर भी चली जाती है और जो भाग्यमें होती है वह द्वीपान्तरसे भी आ जाती है। अतः मनुष्यको चित है कि सुख दुखमें समता भाव धारण करे।

#### असफल चोर

हम वाई जी और वर्णी मोतीलालजी तीनों श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिरिकी वन्दनाके लिये गये वहीं वाई जीकी सास और ननद् भी श्रा गई। आनन्दसे यात्रा हुई। श्री चन्द्रप्रभ भगवान्के द्र्यन कर सब लोग प्रमोद भावको प्राप्त हुए।

यहां पर भट्टारकजीकी गदी हैं और प्राचीन शास्त्रोंका भण्डार भी। परन्तु वर्तमानमें जो भट्टारक हैं उन्हें ज्ञानवृद्धिका लक्ष्य नहीं, यन्त्रमन्त्रमें ही अपना काल लगाते हैं। इनका मन्दिर वहुत उत्तम हैं उसमें ये प्रतिदिन भक्तिभावसे पूजन पाठ करते हैं, स्वभावके सरल तथा दयालु हैं। इनकी धमेशालामें निवास करनेवाले यात्रियोंको सय प्रकारकी सुविधा रहती है। दो दिन आनन्दसे यात्रा हुई।

तीसरे दिन सिमरासे आदमो श्राया श्रोर उसने समाचार दिया कि वाईजी आपके घरमें चोरी हो गई। सुनकर वाईजीकी सास श्रोर ननद रोने लगीं पर वाईजीके चेहरेपर शोकका एक भी चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुश्रा उन्होंने समभाया कि श्रव रोनेसे क्या लाम ? जो होना था सो हो गया श्रव तो पांच दिन वाद ही घर जावेंगे।

प्रादमीने वहुत कुछ चलनेका आत्रह किया ओर कहा कि

दरोगा साह्यने कहा है कि याईजीको शीव लाना हम प्रयत्नपूर्वक चोरीका पता लगानेको तथार हैं परंतु हमें माल्म पड़ना चाहिये कि क्या क्या सामान चोरी गया है ? बाईजीने छादमीसे कहा तुम जाओ छीर दरोगा साह्यसे कहा कि—

चोरी तो हो ही गई खब तीर्थयात्रासे क्यों बब्बित रहें ? धर्मसे संसारका बन्धन छूट जाता है फिर यह धन तो पर पदार्थ है इसकी मृच्छीसे ही तो हमारी यह गति हो रही है। यदि खाज हमारे परिष्रह न होता तो चोर क्या चुरा ले जाते ? यह इतनी वला है कि वेचारे चोर यदि पकटे गये तो कारागारकी यातनाएँ भोगेंगे और नहीं पकड़े गये तो सुखसे नहीं खा सकेंगे। प्रथम तो निरन्तर शद्धित रहेंगे कि कोई जान न जावे। वेचने जावेंगे तो लेनेवाला श्राघे दाममें लेवेगा। जितने चोर होवेंगे वे वांटते समय आपसमें छड़ेंगे। लेनेवाला निरन्तर भयभीत रहेगा कि कोई यह न जान लेवे कि यह चोरीका माल लेता है। यदि दैवयोगसे पकड़ा गया तो कारागारकी हवा खावेगा छोर जुमीना भुगतना पड़ेगा तथा जब व्याप तलाशी लेवेंगे तम निरंपराध व्यक्तियोंको भी सन्देहमें पकड़कर पिटवावेंगे श्रोर इस तरह कितने ही निरपराध दण्ड पावेंगे तथा दरोगा साहव जितने दिन चोरीका पता लगानेमें रहेंगे उतने दिन हलुआ पुड़ी और रवड़ी खानेके लिये देनी पड़ेगी। देवयोगसे पता भी छग गया परन्तु यदि दरोगा साहबको लालचने धर दवाया तो चोरसे श्राधा माल लेकर उसे भगा देंगे और आप पुलिस स्थानपर चले जावेंगे श्रन्तमें जिसकी चोरी हुई वह हाथ मलते रह जावेगा। उनका कोई दोप नहीं, परित्रहका स्वरूप ही यह है, इसके वशीभूत होकर श्रन्छे अच्छे महानुभाव चकरमें श्रा जाते हैं। संसारमें सबसे प्रवल पाप परिग्रह है, किसी कविने ठीक ही तो कहा है।

'कनक कनक तें सौगुनी मादकता ऋधिकाय। वह खाये बीरात है यह पाये बीराय॥'

विशेष क्या कहूँ ? वाईजी ५ दिन रहकर जो छादमी आया था उसके साथ सिमरा चर्टी गईं और मैं सागर चला आया।

कुञ्ज दिनके वाद वाईजीका पत्र श्राया—

## **खाशोर्वाद**

में सोनागिरिसे सिमरा आई, चोरी कुछ नहीं हुई, चोर आये और जिस भण्डिरयामें सोना रक्खा था उसीमें १०) के गजाशाही पैसा रक्खे थे उन्होंने पैसाकी जगह खोड़ी सोना छोड़ गये और पैसा कोठरीमें विखेर गये तथा दाल चांवल भी विखेर गये। क्यों ऐसा किया सो वे जानें, कहनेका तात्पर्य यह है कि पाव श्राना भी नहीं गया, तुम कोई चिन्ता न करना।

सुमे हर्प हुआ छोर मनमें आया कि सुकृतका पैसा जल्दी नष्ट नहीं होता।

### आज यहाँ कल वहाँ

सागरमें श्री रज्जीलालजी यमरया रहते थे मेरा उनसे विदेश परिचय नहीं था, द्यास्त्र प्रवचनके समय प्राप आते थे उसी समय उनहें देखता था। उन्हें किसी कार्यवश राहतगढ़ जाना था, मुक्तसे बोले कि आप भी राहतगढ़ चिलये। मेंने कहा—'अच्छा चिलये।'

मार्गमें अनेक चर्चाएं होती रहीं, श्रम्तमें उन्होंने कहा कि कुछ हमारे छिये भी उपदेश दीजिये।

मेंने कहा—'श्राप श्री जिनेन्द्रदेव की पूजा तो करते ही हैं और स्वाध्याय भी। यदि आप मुक्तसे पूछते हैं तो मेरी सम्मत्यतु-सार आप समयासारका स्वाध्याय कीजिये उसमें अन्तस्तत्त्वके विपयमें बहुत ही स्पष्ट और सरल रीतिसे व्याख्यान हैं तथा उसके रचियता श्री कुन्द्कुन्द भगवान हैं उनके विपयमें हम क्या कहें ? उनकी प्रत्येक गाथामें अध्यातमरस टपकता है।'

उन्होंने सहर्प स्वीकार किया, इसके वाद हम दोनों राहतगढ़ पहुंचे, वहां पर एक नदी यामके पास वहती है एक छोटा सा दुग है जो कि समभागसे सो फुटकी ऊँचाई पर है उसके मध्य में एक वड़ा भारी पानीका कुण्ड है जो वहुत गहरा है और जिसे देखनेसे भय माछ्न होता है। नदीके तट पर शामसे दो मील दूर कई प्राचीन जिनमन्दिर भग्न पड़े हुए हैं उनमें वहुत विशाल- काय प्रतिमाएं विराजमान हैं पूजन पाठका कोई प्रवन्ध नहीं, वहांकी व्यवस्था देखकर मामिक वेदना हुई परन्तु कर क्या सकते थे?

श्रन्तमें यह श्रच्छा हुआ कि वे सभी प्रतिमाएं सागर ले श्राई गई और श्री चौधरन वाईके मन्दिरमें विराजमान कर दी गई। यहां मन्दिरके प्रवन्धक अच्छी तरहसे उनकी पृजादिका प्रवन्ध करते हैं श्रीर यथावसर कलशामिपक श्रादि उत्सव करते रहते हैं।

हमारा और रज्जीलालजी का यहांसे विशेष परिचय हो गया। यहांसे हम दोनों सागर वापिस छा गये।

श्री समैया जवाहरहाहजी जो कि चेंत्याहयके प्रवन्धक थे छोर जिनकी छुपासे सत्तार्कसुधातरिङ्गणी पाठशाहाको चनेली चोकमें विशाल भवन मिला था। न जाने उनके मनमें वया विचार आया, मुक्ते युलाकर कहने छगे कि यदि आप चमेली चोकमें पाठशाहा रखना चाहते हैं तो वकायदा किरायानामा लिख दीजिये क्योंकि आपको पाठशालाको यहां रहते हुए दस वर्ष हो गये। कुछ दिन छोर रहने पर आपके छिषकारी वर्ग सर्वथा कहजा कर छंगे हम लोग ताकते ही रह जावेंगे। मेंने बहुत छुछ कहा कि आप निश्चिन्त रहिये छुछ न होगा। छन्तमें वह बाले , 'हम कुछ नहीं जानते, या तो पनद्रह दिनमें मकान खाली करो या कियारानामा लिख दो।'

क्या किया जावे ? यही असमंजसमें पड़ गये वयोंकि तीस लड़के अध्ययन फरते थे उनके योग्य मकान मिलना फटिन था।

इतनेमें ही श्री विहारी मोदी श्रीर श्री रज्जीलाल सिंघई वोले कि श्राप चिन्ता मत करें। श्री न्यर्गीय ढाकनलालजो का मकान जो कि घटियाके मन्दिरसे लगा हुआ है उसमें पाठशाला ले चलो श्रीर अभी चलो उसे देख लो। हम सब मकान देखनेके लिये गये ऑर देखकर निश्चय किया कि इसे हाड़ बुहारकर स्वच्छ किया जावे श्रनन्तर पाठशाला इसी में लाई जावे। इतने श्रनादरके साथ चेत्यालयके मकानमें रहना उचित नहीं।

चार दिनमें मकान दुक्सत हो गया श्रीर पाठशाला उसमें आभी गई परन्तु उसमें कई कह थे। यदि एक हजार रुपया मरम्मतमें लगा दिये जावें ता सब कह दूर हो जावें पर रुपये कहांसे आवें ? पाठशालामें विशेष धन न था मांग चृंगकर काम घलता था। पर देव बलवान् था, श्री बहें दाऊ जा कि रेली बद्धंके दलाल थे मुंके चिन्तित देखकर बोले कि इतने चिन्तित क्यों हां ? मेंने कहा कि जा पाठशाला चमेली चोंकमें थी बह श्री डाकनलाल सिंघई के मकानमें आ गई परन्तु वहां अनेक कह हैं। मकान स्वच्छ नहीं, वह श्रभी एक हजार रुपया मरम्मवके लिये चाहता है। पाठशालाके पास द्रव्य नहीं कैसे काम चले ?

आप उसी वक्त हमारे साथ पाठशालामें आये छोर जहां श्री टाकनलाल सिंघईके येठनेका स्थान था एक कुदारी मंगाकर वहां श्रापने खोदा तो तीन सा रुपये मिल गये। दूसरे दिनसे ही मरम्मतका काम चाल कर दिया। ध्रय एक कची अटारी थी हमने दाऊसे कहा कि इसे गिरवा कर छत बनवा दी जावे। दाऊने कहा ठीक हे—वहीं पर उन्होंने एक भीत खोदी जिससे सात सो रुपये मिल गये। इस तरह एक हजार रुपयेमें अनायास ही पाठशालाके योग्य मकान बन गया छोर आनन्द पूर्वक बालक पढ़ने लगे।

मेरे हृद्यमें यह वात सदा शल्यकी तरह चुभती रहती थी कि इस प्रान्तमें यह एक ही तो पाठशाला है पर उसके पास निजका मकान तक नहीं। वह अपने थोड़े ही कालमें तीन मकानों में रह चुकी। 'श्राज यहां कल वहां' इस द्रिद्रों जैसी दशामें यह पाठशाला किस प्रकार चल सकेगी?

### मोराजीके विशाल प्राङ्गणमं—

श्री ढाकनलाल सिंघईके मकानमें भी विद्यालयके उपयुक्त स्थान नहीं था किसी तरह गुजर ही होती थी। गृहस्थीके रहने लायक मकान और विद्यालयके उपयुक्त मकानमें बढ़ा श्रन्तर होता है।

श्री विहारीलालजी मोदी और सिंघई रज्जीलालजी मन्दिर के महतमिम थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा—िक यदि विद्या-लयको पुष्कल जमीन चाहते हो तो श्री मोराजीकी जगह, जिसमें कि एक अपूर्व दरवाला है जो खाज पन्नोस हजारमें न बनेगा तथा मधुर जलसे भरे हुए दो कूप हैं पाठशालाक संचालकोंको दे संकते हैं किन्तु पाठशालावाले यह प्रतिज्ञा पत्र लिख देवें कि जनतक पाठशाला चले तब तक हम उस पर काविज रहें और यदि देव प्रकोपसे पाठशाला न चले तो मकानवालोंको सोंप देवेंगे।

इसपर पाठशालाके कुछ श्रिधकारियोंने पहले तो सम्मित न दी परन्तु समभाने पर सब सम्मत होगये। अब चिन्ता इस बातकों हुई कि मकान कैसे बने १ पाठशालाके अधिकारियोंने कमेटी कर यह निश्चय किया कि फिल्हाल पांच हजार रुपया लगा-कर एक मंजला कच्चा मकान बना लिया जाने और इसका भार श्रीमान् करोड़ीमल्छजीको सौंपा जावे। श्रीमान् करोड़ीमल्छजी ने इस भारको सहपं स्वीकार किया। आप पाठशालाके मन्त्री भी थे, तीन मासमें आपने मकान तय्यार कर दिया और पाठशाला श्री ढाकनलालजीके मकानसे मोराजी भवनमें श्रागई। यहां आनेपर सव व्यवस्था ठीक हो गई। यह बात आश्विन सुदी ९ स० १९८० की है।

कई कारणोंसे श्री करोड़ीमल्लजीने पाठशालाके मंत्री पद्से स्तीफा दे दिया। आपके स्थानमें श्री पूणचन्द्रजी वजाज मन्त्री हुए। आप बहुत ही योग्य छोर विशालहृद्यके मनुष्य हें, बड़े गम्भीर हें, गुस्सा तो आप जानते ही नहीं हें। आपकी दुकानमें श्री पन्नालालजी बड़कुर संजाती थे जिनकी बुद्धि बहुत ही विशाल छोंर सूद्ध्म थी। छापके विचार कभी संकुचित नहीं रहे छाप सदा ही पाठशालाकी उन्नतिमें परामर्श देते रहते थे छोर समय समय पर स्वयं भी सहायता देते थे।

पाठशालाका कोप वहुत ही कम है और व्यय ५००) मासिक है...यह देखकर श्रधिकारी वर्ग सदा सचिन्त रहते थे।

एक बार सिंघईजीके मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन हुआ उस समय मेंने पाठशालाकी व्यवस्था समाजके सामने रख दी फुल स्वरूप श्री मोदी धर्मचन्द्रजीने कहा कि यदि वर्णीजी देहातमें जनधमंका प्रचार करें तो में सो रुपया मासिक पाठशालाको देने लगें। मेंने भ्रमण स्वीकार किया और सो रुपया मासिक मिलने लगा। इसी प्रकार श्रीयुत कमरयाजीने कहा कि यदि पण्टित द्यापनद्रजी हमको दोपहर बाद एक घण्टा स्वाध्यायके लिये देवें तो सी रुपया मासिक हम देवेंगे,...इस प्रकार किसी तरह पाठशालाकी आर्थिक व्यवस्था सुधरी परन्तु स्थायी आमदनीके यिना मेरी चिन्ता कम नहीं हुई।

एछ दिनके बाद श्री मोदीजीने सहायता देना बन्द कर दिणा पर कमस्याजी वरावर देते रहे । पाठशालामं क्वीन्स कालेजके अनुसार पठनकम था इससे बरे बरे आचेप छाने लगे परन्तु भावी अच्छा था इससे सब विचन दूर होते गये। पदाईके लिये अध्यापक इस श्रेगीकि थे अतः इस ओरसे में निधारत रहता था परन्तु धनकी चिरता निरन्तर रहा करती थी । यद्यपि पाठशालाक सभापित श्री सिवई कुन्दनलालजी और उपसभापति श्री चीधरी कन्द्रेयालाल हुकमचन्द्रजी मानिक चौक-वाले इमफो निरन्तर साइस श्रोर उपदेश दिया करते थे कि आप चिन्ता मत करो अनायास ही कोप हो जायेगा तथापि मेरी चिन्ता कम न होती थी। सिंघईजी तथा चो० हुकमचन्द्रजी के द्वारा गल्ले बाजारसे श्रच्छी आमदनी हो जाती थी, बी के दलाल श्री मनमुखलाल हजारीलाल, गिरिधारीलाल पल्ट्राम, म् चेळाळ खुत्रचन्द्र तथा श्रनन्तरामजी श्रादिकी पूरी सहायता थी श्रीर किरानाके व्यापारी श्री प्यारेलाल किशोरीलाल मलेया, हीरालाल टीकाराम मर्लैया, सिंघई राजाराम सुन्नालालजी स्रोर सिं० मोजीलाल लखमीचन्द्रजी पूर्ण सहायता देते थे...पर यह सव चालू सहायता थी—इनकी सहायतासे जो आता था वह खर्च होता जाता था अतः मृलधनकी व्यववा निरन्तर रहा करती थी। कुछ भी रही परन्तु जब मैं मोराबीके विशाल प्राङ्गणमें वहतते छात्रोंको ग्रानन्दसे एक साथ खेलते कृदते ग्रीर विद्याध्ययन करते देखता था तव गेरा हृद्य ह्वांतिरेक्से भर जाता था।

## कलशोत्सवमें श्री पं० अम्त्रादासजी शास्त्रीका भाषण

संवत् १६७२ की वात है, सागरमें श्री टीकाराम प्यारेलालजी मलैयाके यहां कलशोत्सवका आयोजन हुआ। उसमें पण्डितों के वुलानेका भार मेरे ऊपर छोड़ा गया। मेंने भी सब पण्डितों के वुलानेकी व्यवस्था की जिसके फलस्वरूप श्रीमान् पण्डित माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, श्रीमान् पं० वंशीधरजी सिद्धान्त-शास्त्री, श्रीमान् व्याख्यानवाचरपित पं० देवकीनन्दनजी, श्रीमान् वाणीभूपण पं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थ तथा श्रीमान् निस्तिल विद्यावारिध पण्डित श्रम्यादासजी शास्त्री जो कि हिन्दू विश्विव्यालय बनारसमें संस्कृतके प्रिन्सपल थे—इस उत्सवमें सिन्मिलत हुए। श्रापका शानदार स्वागत हुआ उसी समय आयोजित आमसभामें जैन धर्मके अनेकान्तवादपर आपका मार्मिक भाषण हुआ जिसे श्रवण कर श्रच्छे अच्छे विद्वान लोग सुग्ध हो गये। आपने सिद्ध किया कि—

'पदार्थ नित्यानित्यात्मक है अन्यथा संसार छोर मोक्षकी व्यवस्था नहीं वन सकती क्योंकि सर्वथा नित्य माननेमें परिणाम नहीं वनेगा, यदि परिणाम मानोगे तो नित्य माननेमें विरोध आवेगा। श्री समन्तभद्र स्वामीने लिखा है—

'नित्यत्वैकान्तपचे ऽपि विकिया नोपपचते । प्रागेव कारकाभावः क्व प्रमाणं क्व तत्कलम् ॥'

यह सिद्धान्त निर्विवाद है कि पदाथ चाहे नित्य मानो चाहे अनित्य किसी न किसी रूपसे रहेगा हो। यदि नित्य हैं तो किस अवस्थामें हैं १ यहां दो ही विकल्प हो सकते हैं या तो शुद्ध स्वरूप होगा या अशुद्ध स्वरूप होगा। यदि शुद्ध है तो सर्वदा शुद्ध हो रहेगा क्योंकि सर्वथा नित्य माना है और इस दशामें संसार प्रक्रिया न चनेगी। यदि अशुद्ध है तो सर्वथा संसार ही रहेगा और ऐसा माननेसे संसार एवं मोक्षकी जो प्रक्रिया मानी है उसका लोप हो जावेगा अतः सर्वथा नित्य मानना अनुभवके प्रतिकृत है।

यदि सर्वथा अतित्य है ऐसा माना जाय तो जो प्रथम समयमें हे वह द्सरेमें न रहेगा खार तव पुण्य पाप तथा उसके फटका सर्वथा छाप हो जावेगा। कल्पना कीजिये किसी खातमाने किसीके मारनेका ख्रिभिष्ठाय किया वह ज्ञिक होनेसे नष्ट हो गया अन्यने हिंसा की, ज्ञिक होनेके कारण हिंसा करनेवाला भी नष्ट हो गया वन्ध अन्यको होगा, ज्ञिक होनेसे बन्धक खातमा नष्ट हो गया फलका भोक्ता ख्रन्य ही हुआ....इस प्रकार यह ज्ञिकत्वकी कल्पना श्रेष्ठ नहीं, प्रत्यक्ष विरोध आता है अतः केवल अनित्यकी कल्पना सत्य नहीं। जैसा कि कहा भी है—

'परिणामिनोऽप्यभावात्त्वणिकं परिणाममात्रमिति वस्तु। तस्यामिह परलोको न स्याहकारणम्यापिकार्ये वा॥'

वहुतोंकी यह मान्यता है कि 'कारणसे कार्य सर्वथा भिन्न है, कारण वह कहलाता है जो पूर्व क्षणवर्ती हो, और कार्य वह है जो उत्तर चणवर्ती हो।' परन्तु ऐसा माननेमें सर्वथा काय कारण भाव नहीं वनता। जव कि कारणका सर्वथा नाश हो जाता है तब कार्यकी उत्पत्तिमें उसका ऐसा कौन सा अंश शेष रह जाता है जो कि कार्यरूप परिणमन करेगा ? कुछ ज्ञानमें नहीं आता। जैसे, दो परमाणुत्रोंसे द्वयणुक होता है यदि वे दोनों सर्वथा नष्ट हो गये तो द्वयगुक किससे हुआ ? समझमें नहीं आता। यदि सर्वथा असत्से कार्य होने लगे तो मृत पिण्डके अभावमें भी घटकी उत्पत्ति होने लगेगी पर ऐसा देखा नहीं जाता इससे सिद्ध होता है कि परमागुका सर्वथा नाश नहीं होता किन्तु जव वह दूसरे परमाणुके साथ मिलनेके सम्मुख होता है तव उसका सूक्ष्म परिणमन वदलकर कुछ वृद्धिरूप हो जाता है छोर जिस परमाणुके साथ मिलता है उसका भी सूक्ष्म परिणमन वदलकर वृद्धिरूप हो जाता है...इसी प्रकार जव वहुत्से परमागुत्रींका सम्बन्ध हो जाता है तब स्कन्ध वन जाता है। रकन्ध दशामें उन सव परमाणुत्रोंका स्थूलहप परिणमन हो जाता है और ऐसा होनेसे वह चछरिन्द्रियके विषय हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सव परमागु स्कन्ध दशामें जितने थे उतने ही हैं केवल उनकी जो सृक्ष्म पर्योग थी वह स्थूल भावको प्राप्त हो गई। एवं यदि कारणसे कार्य सर्वधा भिन्न हो तो कार्य होना असम्भव हो जावे क्योंकि संसारमें जितने कार्य हैं वे निमित्त और उपादन कारणसे उत्पन्न होते हैं उनमें निमित्त तो सहकारीमात्र है पर उपादन कारण कार्यहर परिणमनको प्राप्त होता है। जिस प्रकार सहकारी कारण भिन्न है उस प्रकार जपादान कारण कार्यसे सर्वथा भिन्न नहीं है किन्तु उपादान अपनी पूर्वपर्यायको त्याग कर ही उत्तर ख्रवस्थाको होता है इसी उत्तर खबस्थाका नाम कार्य है। यह नियम सर्वत्र लागृ होता है-आत्मामें भी यह नियम लाग् होता है-आत्मा भी सर्वथा भिन्न फार्यको उत्पन्न नहीं

करवी। जैसे सब आम्तिक महारायोंने आत्माकी संसार और मुक्ति दो दशाएं मानी हैं यहां पर यह प्रश्न स्वाभाविक हैं कि यदि कारणसे कार्य सर्वेथा भिन्न हैं तो मंसार श्रीर मुक्ति ये दोनों कार्य किस द्रव्यके अग्तित्वमें हैं सिद्ध करना चाहिये। यदि पुद्रल द्रव्यके अस्तित्वमें हैं तो आत्माको भक्ति प्रयुज्या सन्यास यम नियम प्रत तप छादिका उपदेश देना निरर्थक है क्योंकि आत्मा तो सर्वथा निर्हेंप हैं खतः अगत्या मानना पड़ेगा कि आत्माकी ही अशुद्ध अवस्थाका नाम संसार है। स्रव यहां पर यह विचारणीय है कि यदि संसार खबस्या आत्माका कार्य है श्रीर फारणसे कार्य सर्वथा भिन्न है तो श्रात्माका उससे क्या विगाड़ हुआ ? उसे संसार मोचनक लिये जो सपदेश दिया जाता हैं उसका क्या प्रयोजन हैं ? छतः कइना परेगा कि जो छाछुद्ध अवस्था है वह आत्माका ही परिणमन विशेष है, वही श्रात्मा-को संसारमें नाना यातनाएं देता है श्रतः उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। जैसे, जल स्वभावसे शीत है परन्तु जब अग्निका सम्बन्ध पाता है तब उष्णावस्थाको बाप्त हो जाता है, इसका यह श्रर्थ हुआ कि जिस प्रकार जलका पहले शीत पर्यायके साथ तादात्म्य था उसी प्रकार अब उष्ण पर्वायके साथ तादात्म्य हो गया परन्तु जलत्वकी अपेक्षा वह नित्य रहा। यह ठीक है कि जलको उप्ण पर्याय प्रस्वाभाविक है— परपदार्थजन्य है । खतः हेय हैं। इसी तरह आत्मा एक द्रव्य है उसकी जो संसार पर्याय है वह औपाधिक है उसके सदुभावमें आत्माके नाना विकृत परिणाम होते हैं जो कि श्रात्माके लिये अहितकर हैं। जैसे जब तक श्रात्माकी संसार अवस्था रहती है तब तक यह श्रात्मा ही कभी मनुष्य हो जाता है, कभी पशु वन जाता है, कभी देव तो कभी नारकी हो जाता है तथा उन उन पर्यायोंके अनुकूल अनन्त

कलशोत्सवमें श्री० पं० अम्बादासजी शास्त्रीका भाषण ३२९

दुःखोंका पात्र होता है इसीसे स्त्रार्प उपदेश प्रमुख्या प्रहण करनेका है

यहां पर कोई कहता है कि यदि पर्यायके साथ द्रव्यका तादातम्य सम्बन्ध है तो वह पर्याय विनष्ट क्यों हो जाती है ? इसका
यह छाथ है कि तादास्य सम्बन्ध एक तो नित्य होता है और
एक अनित्य होता है। पर्यायों के साथ जो सम्बन्ध है वह
अनित्य है छोर गुणों के साथ जो सम्बन्ध है वह निरन्तर
रहता है छातः नित्य है। इसील्यि छाचार्यों ने गुणों को
सहभावी छोर पर्यायों को कमवर्ती माना है। यही कारण
है कि जो गुण परमाणुमें हैं वे ही स्कन्धमें हैं परन्तु जो
पर्यायें इस समय में हैं वे दूसरे समयमें नहीं हो सकतीं। यदि
यह व्यवस्था न मानी जावे तो किसी पदार्थकी व्यवस्था नहीं वन
सकती। जैसे सुवर्णको लीजिये, उसमें जो स्पर्श रस गन्ध और
वर्ण हैं वे सोना चाहे किसी भी पर्यायमें रहे, रहेंगे केवल उसकी
पर्यायों में ही पल्टन होगा।

यही व्यवस्था जिन द्रव्योंको सर्वथा नित्य माना है उनमें हैं। यदि संसार अवस्थाका नाश न होता तो मोक्षका कोई पात्र न होता इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो नित्यानित्यात्मक न हो। तथाहि—

> 'श्रादीपमान्योम समस्वभावं स्याहादमुद्रानितमेदि वरतु। तन्तित्यमेदैकमनित्यमन्य— दिति त्वदाशाहिषतां प्रलापः॥'

कहनेका तात्पर्य यह है कि दीपकसे लेकर आकाश पर्यन्त सभी पदार्थ नित्यानित्यात्मक हैं, इसको सिद्ध करनेवाली स्याद्धार सुद्रा है, उनमें दीपकको सर्वधा अनित्य और आकाशको सर्वधा नित्य गाननेवाले जो भी पुरुष हैं वे आपकी श्राझाक वैरी हैं।
यदि दीपक पट पटादि सर्वधा श्रानित्य ही होते तो श्राज संसार
का विलोप हो जाता। केवल दीपक पर्यायका नारा होता है न
कि पुद्गलके जिन परमागुश्रोंसे दीपक पर्याय वनी है उनका
नाश होता है। तत्त्वकी बात तो यह है कि न तो किसी पदार्थ
का नाश होता है श्रीर न किसी पदार्थकी उत्पत्त होती है। मूल
पदार्थ दो हैं जीव श्रीर श्रजीय। न ये उत्पन्न होते हैं श्रीर न
नष्ट होते हैं। केवल पर्यायोंको उत्पत्ति होती है श्रीर न
नष्ट होते हैं। केवल पर्यायोंको उत्पत्ति होती है श्रीर उन्हींका
विनाश होता है। सामान्यरूपसे उत्पाद भी है श्रीर विनाश भी
है। तथाहि—

'न रामान्यासनोदेति न स्येति व्यवमन्ययात् । स्येत्युदेति विशेषाते सदैकतीदयादि सत्॥'

जैसे पदार्थ नित्यानित्यात्मक हैं वैसे ही तत् अतत्, सत् घ्यसत् और एकानेक रूप भी हैं। जैसे एक आत्मा द्रव्य लीजिये, यह तत् भी हैं घ्यतत् भी हैं, एक भी हैं अनेक भी हैं। सत् भी हैं घ्यसत् भी हैं तथा नित्य भी हैं अनित्य भी हैं।

यहां पर खावाततः प्रत्येक मनुष्यको यह शहा हो सकती है कि इसप्रकार परस्पर विरोधी धर्म एक स्थान पर कैसे रह सकते हैं खोर इसीसे वैदान्तसूत्रमें व्यासजीने एक स्थान पर लिखा है—

#### 'नैकस्मिनसंभवात्'

अर्थात् एक पदार्थमं परस्पर विरुद्ध नित्यानित्यत्वादि नहीं रह सकते। परन्तु जैनाचार्योने स्याद्वाद सिद्धान्तसे इन परस्पर विरोधी धर्मोका एक स्थानमें भी रहना सिद्ध किया है और यह युक्तियुक्त भी है क्योंकि वह विरोधी धर्म विभिन्न अपेक्षाओं से

एक वस्तुमें रहते हैं न कि एक ही श्रपेत्तासे। देवदत्त पिता है और पुत्र भी है परन्तु एक की ही अपेचा उक्त दोनों रूप देव-दत्तमें सिद्ध नहीं हो सकते। वह अपने पुत्रकी श्रपेक्षा पिता है श्रीर श्रवने पिताकी श्रपेत्ता पुत्र भी है। इसी प्रकार सामान्यकी अपेचा पदार्थ नित्य है—उत्पाद और विनाशसे रहित है तथा विशेषकी श्रपेचा श्रनित्य है—उत्पाद और विनाशसे युक्त हैं। सामान्यकी अपेक्षा पदार्थ एक है परन्तु अपनी पर्यायोंकी अपेक्षा वही पदार्थ अनेक हो जाता है। जैसे सामान्य जलत्वकी अपेक्षासे जल एक है परन्तु तत्तात्पर्यायोंकी अपेचा वही जल, तरङ्ग चचला हिम खादि अनेक रूप होता देखा जाता है। जैनाचार्यीन स्या-द्वाद सिद्धान्तसे उक्त धर्मोंका अच्छा समन्वय किया है देखिये--

'स्याद्वादो हि सकलवस्तुतत्त्वसाघकगेवमेकमस्वलितं साधनमर्द्देयस्य स तु सर्वमनेकान्तमनुशास्ति सर्वस्य वस्तुनोऽनेकान्तात्मवत्वात्। ग्रन्न त्वा-त्मवरतुनो ज्ञानमात्रतयानुज्ञास्यमानोऽपि न तत्परिदोपः ज्ञानमात्रत्यात्म-वस्तुनः स्वयमेवानेकान्तारमकत्वात् । तत्र यदेव तत् तदेवातत्, यदेविकं तदेवानेकम्, यदेव सत् तदेवासत्, यदेव नित्यं तदेवानित्यमित्येकन् प्व-स्तुत्वनिष्पादकपरस्पर विरुद्धशक्तिद्धयप्रकाशनमनेकान्तः । तत्त्वात्मण्यस्तुनी ज्ञानमात्रत्वेऽप्यन्तश्चकचकायमानरूपेण तत्त्वात् विहरुनिमपद्नन्तभेयतायर-रवरूपतातिरिक्तपररूपेगासत्त्वात् सहक्रमप्रकृत्तानन्तिच्दंशनगुद्यग्याविभा-गैकद्रव्येग्रैकत्वात् स्त्रविभागैकद्रव्यव्यातसहक्रमप्रहत्तानन्तचिदंशरररर्गः यैरनेकत्वात्. स्वद्रव्यत्तेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववस्तेन सन्दातः, पर*द्र-*व्यचेत्रकालभावभवनशतिस्वभाववस्वैनाष्ठस्वात् अनादिनिधनाविभागे । वृत्तिगरिखतत्वेन नित्यत्वात् अमप्रवृत्तेवसमयाविन्त्वानेण हत्वं स्परिन्यन स्पेनानित्यत्वात् तददत्त्वंमेकानेषत्वं सप्रसत्त्वं नित्यानित्यत्वया प्रगासन एव ।

नतु यदि शानमात्रलेऽप्यात्मवलनः स्वयमेवनेतानाः भवारो तरि विमर्पमर्दिदस्ताल।पनत्वेनानुसास्यतेऽनेत्रान्तः । प्रशानियां शासमापः सः वल् प्रसिद्ध पर्यमिति वृमः । न सत्यनैकान्तमन्तरेस शानमात्रमारमव-रत्वेव प्रसिद्धचित । तथाहि—इह हि स्वभावत एव बहुभावनिर्भरविद्वे सर्वनायानां स्वभावेनाईतेऽपि हैतत्य निषेद्रमशस्यत्यात् समस्तमेव बलु स्वपररूपप्रजृत्तिच्यापृत्तिन्यामुभयभावाध्यवसितमय । तत्र यदार्वं ज्ञानमात्री भावः शेषभावैः सह स्वरसभर्षवृत्तद्वानुजेयसम्बन्धतयाऽनादिनेयपरिणमः नात् शानत्वं पररूपेण प्रतिपद्माशानी भृत्वा तपुर्वति तदा स्वरूपेण तत्वं योतियत्या ज्ञानृत्वेन परिगमनात् ज्ञानीकुर्वन्ननेकन्त एव तगुद्रमयति । १ यदा तु सर्वे धे सिल्वदमातोति अज्ञानस्य ज्ञानरापेण प्रतिपद्य विरवीपादा-नेन।हमानं नाशयति तदा पररूपेणातन्वं छोतयित्वा विश्वाद् भिन्नं शानं दर्शयन् श्रानेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । २ यदानेक्श्रीयाकारैः लण्डि-तसपतीयज्ञानाकारी नाशमुपैति तदा ब्रव्येणीयस्य योतयन् स्रानेकान्त एव तसुञीवयति । ३ यदा त्वेकशानाकारोपादानायानेयज्ञेयाकारत्यागेनात्मानं नाशयति तदा पर्यायैरनेक्त्वं द्योतपन् श्रनेकान्त एव नाशिवतुं न ददाति । ४ यदा शायमानपरद्रव्यपरिगमनात् शानुष्टव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य नाश-मुपैति तदा स्वद्रव्येण सन्वं द्योतयन् श्रानेकान्त एव तमुनीवयति । ५ यदा तु सर्वद्रव्याण्यरमेथेति परद्रव्यं शानुद्रव्यत्येन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परह्रव्येणासन्धं द्योतयन् श्चनेकान्त एव नाश्यितं न ददाति । ६ यदा परचेत्रगतज्ञेयार्थपरिसमात् परचेत्रेस ज्ञानं सत् प्रतिपद्य नाश-मुपैति तदा स्वत्रेत्रेगारितत्वं ग्रोतयन्ननेकान्त एव तमुन्नीवयति । ७ यदा तु स्वचेत्रे भवनाय परचेत्रे शेयाकारत्यागेन शानं तुच्छीकुर्वन्नात्मानं नारा-यति तदा स्वचेत्र एव ज्ञानस्य परच्चेत्रगतज्ञेयाकारपरिरामनस्वभावत्वात् परत्तेत्रेण नास्तित्वं द्यौतयन्ननेकान्त एव नाशियतुं न ददाति । ८ यदा पूर्वालिम्बतार्थविनाशकाले शानस्यासत्त्वं प्रतिपद्य नाशम्पैति तदा ख-काले न सत्त्वं ग्रोतयन्ननेकान्त एव तमुजीवयति । ९ यदा त्वर्थालम्यन-काल एव शानस्य सरवं प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परकालेनासत्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । १० यदा शायमानपरभाव-

कलशोत्सवमें श्री० पं० अम्बादासजी शास्त्रीका भाषण ३३३

परिणमनात् ज्ञायकभावं परभावत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा स्वभावेन सत्त्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तमुन्नीवयित । ११ यदा तु सर्वे भावा छह-मेपेति परभः वं ज्ञायकभावत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयित तदा परम-विनाशत्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशियतुं न ददाति । १२ यदा नित्य-ज्ञानविशेपेः खण्डितनित्यज्ञानसामान्यो नाशमुपैति तदा ज्ञान-सामान्यरूपेण नित्यत्वं द्योतयन् श्रानेकान्त एव नाशियतुं न ददाति । १३ यदा तित्यज्ञानसामान्योपादानायानित्यज्ञानविशेपत्यांगनात्मानं नाशयित तदा ज्ञानविशेपरूपेणानेकत्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तं नाशियतुं न ददाति । १४ ......

यह गद्य श्री अमृतचन्द्र स्वामीने समयसारके अन्तमं जो स्याद्वादाधिकार है उसमें लिखी है। इसका भाव यह है कि—

स्याद्वाद ही एक समस्त वस्तुका साधनेवाला निर्वाध अर्ट्न भगवान्का शासन है छोर वह समस्त पदार्थोंको छनेका निर्वाध अर्ट्न भगवान्का शासन है छोर वह समस्त पदार्थोंको छनेका निर्वाध अनेक धर्म स्वरूप हैं। इस अनेकान्तके द्वारा जो पदार्थ अनेक धर्मस्वरूप कहे जाते हैं वह असत्य कल्पना नहीं है विलक्ष वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। यहां पर जो आत्मा नामक वस्तुको ज्ञानमात्र कहा है उसमें स्याद्वादका विरोध नहीं है। ज्ञानमात्र जो छात्मवस्तु है वह स्वयमेव अनेकान्तात्मक है। यही दिखलाते हैं—

अनेकान्तका ऐसा स्वस्त है कि जो वस्तु तत्त्वहण है वहीं वस्तु अतस्वरूप भी है, जो वस्तु एक है वहीं अनेक भी है, जो पदार्थ सत्त्वरूप भी है तथा जो पदार्थ सित्य है वहीं अनित्य भी है। इसप्रकार एक ही यग्तुमें वस्तुत्वको प्रतिपादन करनेवाला एवं परस्पर विरुद्ध राजिन्नयको प्रकाशित करनेवाला अनेकान्त है। इसीको स्पष्ट परते हैं—

जैसे श्रात्माको ज्ञानमात्र कहा है यहाँ यथि श्रात्मा अन्तरद्वामें देवीप्यमान ज्ञान स्वरूपकी श्रापेक्षा तत्स्वरूप है। तथापि वालमें उद्यह्प जो अनन्त शंय हैं वह जब ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं तब शानमें उनका विकल्प होता है इसप्रकार होयतापन्न जो शानका रूप हैं जो कि शानस्वरूप से भिन्न पररूप हैं इसकी अपेक्षा अतत्त्वरूप भी है अर्थात् हान जेयरूप नहीं होता। सह-प्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त अनन्त चिदंशोंक समुदायहप जो अविभागी एक द्रव्य है उसकी अपेचा एकस्वरूप है अर्थात् द्रव्यमें जितने गुण हैं वे अन्वयह,पसे ही उसमें सदा रहते हैं विशेष हपसे नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रथम समयमें जितने राण हैं वे ही द्वितीय समयमें रहते हों श्रीर ये ही अनन्त कालतक रहे आते हों। चूं कि पर्याय समय समयमें वदलती रहती है और द्रव्यमें जितने गुण हैं वे सत्र पर्याय शून्य नहीं हैं अतः गुलोंमें भी परिवर्तन होना श्रनिवार्य हैं। इससे सिद्ध यह हुआ कि गुण सामान्यतया भ्रीव्यरूप रहते हैं पर विशेषकी अपेद्या वे भी उत्पाद-ज्यय रूप होते हैं। इसका खुलाशा यह है कि जो गुण पहले जिसरूप था वह दूसरे समयमें अन्यरूप हो जाता है जैसे जो आम्र अपनी श्रपक्व अवस्थामें हरित होता है वही पक्व श्रवस्थामें पीत हो जाता है। यहाँ इरितस्व और पीतत्वकी अपेक्षा रूपमें परिवर्तन हुआ है पर सामान्य रूपकी अपेना क्या हुआ १ दोनों ही दशाओं में रूप तो रहता ही है। इसप्रकार एक ही श्रविभागी द्रव्य, श्रपने सहभावी गुणों और क्रमभावी पर्यायोंकी अपेत्ता अनेकरूपसे न्यवहृत होता हे अर्थात् सह-क्रम प्रवृत्त चिदंश समुदायरूप श्रविभागी द्रव्यकी श्रपेना तो श्रात्मा एक स्वरूप है श्रीर चिदंशरूप पर्यायोंकी विवज्ञासे अनेक खरूप है।

एवं स्वद्रव्य चेत्र काल भावरूप होनेके योग्य जो शक्ति है,

श्रतः उसके स्वभावसे जब वस्तुका निरूपण करते हैं तब वस्तु सत्स्वरूप होती है श्रीर परद्रव्य क्षेत्र काछ भाव रूप होनेक योग्य जो शक्ति हैं, श्रतः उसके श्रभावरूपसे जब वस्तुका निरू-पण करते हैं तब श्रसत्स्वरूप होती है। श्री समन्तभद्रस्वामीने कहा है कि—

> 'सदेव सर्वे को नेच्छेन्स्वरूपादिचतुष्ट्यात्। द्यसदेव विपर्यासात्र चेन्न व्यवतिष्टते॥'

अर्थात् स्वद्रव्य चेत्र काल भावकी अपेचा सम्पृशं विश्व सत् ही श्रोर परद्रव्य चेत्र काल भावकी श्रपेचा असत् ही है...इसे कोन नहीं स्वीकृत करेगा ? क्योंकि ऐसा माने विना पदार्थकी व्यवस्था नहीं हो सकती।'.....

शास्त्रीजीका व्याख्यान सुनकर सबने प्रशंसा की। इसी अवसर पर श्रीमान् न्यायाचार्य पं० माणिकचन्द्रजीका जनधमंके ऊपर बहुत ही प्रभावक व्याख्यान हुआ। व्याख्यानवाचरपित पं० देवकीनन्द्रनजीने तो अपने व्याख्यानके द्वारा जनताको छोट पोट कर दिया। व्याख्यानभूपण पं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थका समाजसुधार पर मार्मिक भाषण हुआ ख्रार इसी समय सिद्धान्त महोद्दिध पं० वंशीधरजीका जैन तत्त्वों पर तर्कपूर्ण व्याख्यान हुखा। इस प्रकार इन उद्भट विद्वानोंक समागमसे गलेवाजी का कलशोतसव सार्थक हो गया।

तीसरे दिन जलविहार होनेके याद जब सभा विसर्जित होने लगी तब श्रीमान् मानिकचोकवालोंने सुप्तसे कहा कि आव पाठशालाके लिये ध्यपील कीजिये। मेंने उनके कहे ध्रनुमार इष्ट देवताका स्मरण कर उपस्थित जनताके समझ पाठशालाका विवरण सुनाया धोर साथ ही उसके मूल संस्थापक हंनगाव जी कण्डयाको धन्यवाद दिया। अनन्तर यह कहा कि धनक विमा पाठशालाकी बहुत ही अवनत अवस्था हो रही है। यदि आप लोगोंफी हिट्ट इस खोर न गई तो सम्भव है कि एक या दो वर्ष ही पाठशाला चल सकेगी। अन्तमें उसकी क्या दशा होगी? सो खाप सब जानते हैं। आजका कार्य भिना गांगनेका है भिज्ञात्रका उपयोग श्राप ही के बालक विवार्जनके लिये करेंगे। यह भिक्षाका मांगना यदि खाप छोग करते तो बहुत ही उपयक्त होता क्योंकि इस विषयमें जितना आपका परिचय है उतना मेरा नहीं। में तो एक तरहसे तटस्थ है परन्तु श्रापको भीख मांगनेमें टला खाती हैं खतः मुक्तसे मंगवा रहे हैं, कुद हानि नहीं, परन्तु यदि अपील व्यर्थ गई तो आप ही की हानि है और सफल हुई तो स्त्राप ही का लाभ है। आपके द्रव्यका सहयोग पावर जो विद्यार्थी विद्यार्जन करेंगे उनका कल्याण होगा श्रीर डनके द्वारा जैनधर्मका विकास होगा। हमारे कुन्दकुन्द, समन्त-भद्र, श्रकलक्षु श्रादि वरे वरे आचार्य जैनवर्मके महान् सिद्धान्तों को जिन संस्कृत और प्राकृतके प्रन्थोंमें अङ्गित कर गये हैं आज **उन्हें पढ़नेवाले तो दृर रहो उनका नाम तक जाननेवाले इस** प्रान्तमें नहीं हैं। क्या यही हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है ? सम्यक् पठन पाठनके द्वारा ही उनके अन्थोंका प्रचार हो सकता है और सम्यक्पटन पाठनकी व्यवस्था विना पाठशालाके नहीं हो सकती। आपके इतने बड़े प्रान्तमें यह एक ही पाठशाला है जिसमें वड़े बड़े विद्वानोंके द्वारा विधिवत् अध्ययन कराया जाता हैं परन्तु धनके विना उसकी अवस्था अच्छी नहीं हैं अतः में प्रार्थना करता हूँ कि श्राप लोग उसे अपना पूरा पूरा सहयोग देवेंगे। श्राशा है मेरी प्रार्थना व्यर्थन जावेगी।

ज्यस्थित जनताने दिल खोलकर चन्दा लिखवाया श्रोर १५ मिनटके श्रन्दर पन्द्रह हजार रुपयोंका चन्दा हो गया। सागरके कलशोत्सवमें श्री० पं० श्रम्बादासजी शास्त्रीका भाषण ३३७

प्रान्तभरने यथाशक्ति उसमें दान दिया पश्चान् सभा विसर्जित हुई। वाहरसे जो विद्वान् व धनाट्य आये थे सब अपने अपने घर चले गये। में दूसरे ही दिनसे चन्दाकी वस्छीमें लग गया और यहांका चन्दा वसूछ कर देहातमें भ्रमणके लिये निकल पड़ा।

# वैशाखिया श्री पन्नालालजी गहाकोटा

एक मास तक देहातमें भ्रमण करतारहा। इसी भ्रमणमें गढ़ा-कोटा पहुँचा जो विशेष उल्लेखनीय हैं। यहांपर श्री पन्नालालजी वैशाखिया बड़े धार्मिक पुरुष थे। आपके १००००) का परित्रह था, आप शातःकाल सामायिक करते थे अनन्तर शाचादि किया से नियुत्त होकर मन्दिर जाते थे और तीन घंटा वहां रहकर पूजन पाठ तथा स्वाध्याय करते थे।

यहीं पर श्री फुन्दीलालजी थे। छह्चिरियाके साथ मेरा पिरचय होगया। आप गान विद्याके आचार्य थे। जिस समय आप
भेरवीमें गाज वालेके साथ सिद्ध प्जा करते थे उस समय श्रोतागण
सुग्ध हो जाते थे। श्रापको समयसारका अच्छा ज्ञान था, आप
भी मन्दिरमें बहुत काल छगाते थे। यहां पर श्री शोधिया दरयावसिंहजी भी कभी कभी इन्दौरसे श्रा जाया करते थे। आप
यद्यपि सर सेठ साह्बके पास इन्दौरमें रहने लगे थे पर आपका
घर गढ़ाकोटा ही था। श्राप बड़े निर्भाक वक्ता थे। उन दिनों
देवयोगसे श्रापका भी समागम मिल गया। श्रापका शिक्ताके
विपयमें यह सिद्धान्त था कि वालकों को सबसे पहले धर्मकी
शिक्षा देना चाहिये जिससे कि वे धर्मसे च्युत न हो सकें। इसमें
उनकी प्रयत्न युक्ति यह थी कि देखो अंग्रेजीके विद्वान् प्रथम
धर्मकी शिक्षा न पानेसे इस ब्यवहार धर्मको दम्भ वताने छगते
हैं अतः पहले धर्म विद्या पढ़ाओ पश्चात् संस्कृत। पर मेरा कहना

यह था कि वालकों को धर्ममें देवदर्शन तथा पूजनकी शिक्षा तो दी ही जाती है अतः वनारसकी प्रथम परीक्षा दिलानेके वाद यदि धर्मशास्त्रका अध्ययन कराया जावे तो छड़के व्युत्पन्न होंगे। कहनेका तात्पर्य यह है कि यहांपर आनन्दसे धर्म चर्चीमें पन्द्रह दिन बीत गये।

पन्नालालजी वैशाखिया तीन घण्टा मन्दिरमें विताते थे पश्चात् भोजन करते थे फिर सामायिकके वाद एक वजे दुकान पर जाते थे। श्रापके कपड़ेका व्यापार था आपका नियम था कि एक दिनमें ५०) का ही कपड़ा वेंचना अधिकका नहीं और एक रुपये पर एक आना मुनाफा लेना अधिक नहीं। श्रापसे माहक मोल तोल नहीं करता था। यहांतक देखा गया कि यदि कोई माहक विवाहके लिये १००) का कपड़ा लेने आया तो आपने ५०) ५०) के हिसायसे दो दिनमें दिया। आप चार वजे तक ही दुकानमें रहते थे वादमें घर चले जाते थे। श्रापकी धर्मपत्नी मुलावाई बड़ी सुशीला थी। आपके तीन या चार किसान थे जो श्रापसे ३००) या ४००) कर्ज लिये थे कुछ अनाज भी लिये थे पर श्रापको कभी भी उनके घर नहीं जाना पड़ा। वह लोग घर पर श्राकर गल्ला व रुपया दे जाते तथा ले जाते थे। आपका भोजन ऐसा शुद्ध चनता था कि श्रातिथि—त्यागी ब्रह्मचारीके भी योग्य होता था।

अन्तमें आपका मरण समाधिपूर्वक हुआ, आपकी धर्मपत्नी मुलावाई पितशोकसे दुखी हुई परन्तु सुबोध थी खतः सागर आकर वाईजीके पास सुखपूर्वक रहने लगी तथा विचाभ्यास करने लगी। उसे नाटक समयसार कण्ठस्थ था वह वाईजीको माता और सुके भाई मानने लगी।

इसप्रकार चन्दा चसूळकर में सागर श्रागया।

## चन्देकी धुनमें

एक मास बहुत परिश्रम करना पड़ा इससे शरीर थक गया।
एक दिन भोजन करनेके बाद गध्याह में सामायिकके लिये बैठा,
बीचमें निद्रा आने लगी। निद्रामें क्या देखता हूँ कि एक आदमी
श्राया और कहता है कि 'वर्णाजी! हमारा भी चन्दा लिख लो।'

भेंने कहा—'श्राप तो बड़े श्रादमी हैं यदि कलशोत्सव पर श्राते तो १०००) से कम न लेते परन्तु क्या कहें ? वह तो समय गया अब पछतानेसे क्या टाभ ? श्राप ही कहिये क्या देवेंगे ?

उन्होंने कहा-'तीन सा रुपया देवेंगे ?

में वोला—'यह आपको शोभा नहीं देता, छाप विवेकी हैं विद्याके रसको जानते हैं अतः ऐसा व्यवहार आपके योग्य नहीं।

वह वोले—'अच्छा चारसी रुपया ले लो।'

मेंने कहा-'फिर वही वात, ठीक ठीक कहिये।'

वह बोले--'५००) ये हैं नक़द लीजिये।'

मैंने दोनों हाथोंसे रुपये फेंक दिये और निद्रा भंग हो गई जमीन पर गिर पड़ा, जमीनमें शिर लगनेसे आवाज हुई। वाईजी आगईं, वोलीं 'भैया! सामायिक करते हो या शिर फोड़ते हो।'। मैंने कहा—'सामायिकमें स्वप्न आगया।' कहने का तात्पर्य यह है कि जो धारणा हद्यमें हो जाती है वही तो स्वप्नके समयमें आती है। इसप्रकार सागर पाठशालाके धोन्य-फण्डमें २६०००) के लगभग रुपया होगया। श्री सिंघई कुन्दन-लालजीके पिता कारेलालजीने भी अपने स्वर्गवासके समय ३०००) तीन हजार दिये।



### श्री सिंघई रतनलालजी

इतनेमें ही श्री सिंघई रतनलालजी साह्य जो कि यहुत ही होनहार और श्रभायशाली व्यक्ति थे तथा पाठशालाके कोपाव्यक्ष थे, कोपाध्यक्ष ही नहीं पाठशालाकी पूरी सहायता करते थे श्रीर जिन्होंने सर्व प्रथम अच्छी रकम बोलकर कलकोत्सवके समय हुए पह्रह हजार रुपयोंके चन्देका श्री गऐश कराया था, एकदम ज्वरसे पीडित हो गये। आपने बाईजीको बुलाया श्रीर कहा—

वाईजी! अय पर्यायका कोई विश्वास नहीं, ढालचन्द्र अभी वालक है परन्तु इसकी रक्षा इसका पुण्य करेगा में कोन हूँ ? में अब परहोककी यात्रा कर रहा हूँ, मेरी माँ व गृहिग्णी सावधान हैं। मेरी माताका आपसे घनिष्ठ सम्बन्ध है अतः आप इन्हें शोक सागरमें निमम्न न होने देंगी, इनका आपमें अटल विश्वास है। ढालचन्द्र मेरा छोटा भाई है इसकी रुचि पूजन तथा स्वाध्यायमें निरन्तर रहती है तथा इसे कोई व्यसन नहीं यह बड़ी प्रसन्नताकी वात है। मुझे किसी वातकी चिन्ता नहीं यदि हे तो केवल इस वातकी कि इस प्रान्तमें कोई विद्यायतन नहीं है। देवयोगसे यह एक विद्यालय हुआ है परन्तु उसमें यथेष्ट द्रव्य नहीं परन्तु अव क्या कर सकता हूँ ? यदि मेरी आयु अवशेष रहती तो थोड़े ही

कालमें एक लाख रूपएका ध्रौट्यकीप करा देता पर अव व्यर्थकी चिन्तासे क्या लाभ ? में दश हजार रूपए विद्याद।नमें देता हूँ।'

वाईजीने कहा-'भैया ! यही मनुष्य पर्यायका सार है।'

सिं० रहनलालजीने उसी समय दस हजार रुपए पृथक् करा दिये और छोटे भाईसे कहा—

'डालचन्द्र! संसार श्रनित्य है इसमें कदापि श्रीव्य कल्पना न करना न्यायमार्गसे जीवन विताना, जो तुन्हारी आय है उसमें सन्तोप रखना जो अपने धर्मायतन हैं उनकी रक्ता करना तथा जो अपने यहां विद्यालय है उसकी निरन्तर चिन्ता रखना। पुण्यो-द्यसे यह मानुप तन मिला है इसे व्यर्थ न खोना, श्रव हमारा जो सम्बन्ध था वह खूटता है, माँ को हमारे वियोगका दुःख न हो, यह जो तुम्हारी भौजाई और उसका वालक है वे दुःखी न होने पावें। हम तो निमित्तमात्र हैं प्राणियों के पुण्य पापके उदय ही उनके सुख दुःख दाता हैं। अब हम कुछ घंटाके ही मेह्मान हैं, कहां जावेंगे ? इसका पता नहीं परन्तु हमें धम पर हद विश्वास है इससे हमारी सद्गति ही होगी।'

'वाईजी अब हमारी अन्तिम जयजिनेन्द्र है' रतन ताल जीका ऐसा भाषण सुनकर सबकी धममें हुड़ श्रद्धा हो गई। वाईजी वहांसे चलकर कटरा आई कि आध घंटा बाद सुननेमें प्राया कि रतनलाल जीका स्वगंवास हो गया। आपके हावक साथ हजारों आदिमयों का समारोह था। उनके समाधिमरणकी चर्चा सुनकर सब मुख हो जाते थे। आपकी दाह किया कर लोग अपने अपने घर चले गये। आपके वियोगसे समाज बहुत खिल हुई परन्तु कर क्या सकते थे?

श्रापके छोटे भाई सिं० टालचन्द्रजी भी बहुत योग्य ध्यक्ति हैं आपका शास्त्रमें बहुत श्रन्छा ज्ञान है। यश्रपि आप संस्कृत गहीं पढ़े हैं तथापि संस्कृतके धर्मशास्त्रमें आपकी अन्छी प्रवृत्ति है। आप प्रतिदिन पूजन करते हैं श्रीर एक घण्टा म्वाध्याय करते हैं। आपके यहां सदावर्त देनेकी जो पद्धति थी उसे श्राप बरावर चलाते हैं। श्राप तथा आपका घराना प्रारम्भसे ही पाठशालाका सहायक रहा है।

### दानवीर श्री कमर्या रज्जीलालजी

कमरया रज्जीलालजीके विषयमें पहले कुछ लिख आया हूँ। धीरे धीरे उनके साथ मेरा घनिष्ट सम्बन्ध होगया। एक दिन छाप बोले—

'वर्णीजी ! हमारा दान करनेका भाव है।' मैंने कहा--'अच्छा है, जो आपकी इच्छा हो सो कोजिये।' आप बोले--'हम तो पञ्चकल्याणक करावेंगे।' मैंने कहा--'आपकी इच्छा हो सो कीजिये।'

आप कलक्टर आदिके पास गये, जमींदारसे भी मिले, परन्तु उन्होंने अपनी जमीन पर मेला भरानेके लिये २०००) मांगे। श्राप व्यर्थ पेसा खर्च करना उपयुक्त नहीं समभते थे अतः जमींदारकी अनुविद मांगके कारण श्रापका चित्त पञ्चकल्याणक से विरक्त होगया। फिर हमसे कहा—'हमारी इन्हा है कि पाठशालाका भवन वनवा देवें।' हमने कहा—'जो आपको इन्छा।' वस, क्या था १ श्रापने पाठशालाके सदस्योंसे मंजूरी लेकर पाठशालाका भवन वनवाना प्रारम्भ कर दिया और अहिनेश परिश्रमकर ५० छात्रोंके योग्य भवन तथा एक रसोई घर वनया दिया साथमें १००) मासिक भी देने लगे।

कारण पाकर पाठशालाके वर्तमान प्रबन्धसे श्रापका चित्त उदास होगया । श्राप वोले—'हम अपनी पाठशाला प्रथक् करेंगे।' हमने वहा—'आपकी इच्छा।' आपने छुछ, माह तक प्रथक् पाठशालाका संचालन किया प्रधात् फिर प्राचीन पाठशाला में मिला दी श्रोर पूर्ववत् सहायता देने लगे। छुछ दिन बाद श्राप घोले कि हम पाठशालाके लिये एक भवन श्रीर बनवाना चाहते हैं। मैंने कहा—'बहुत अच्छा।'

आपने सदस्योंसे मंजूरी ही छौर पहलेसे भी अच्छा भवन बनवा दिया। दोनों भवनोंके बीचमें एक बदा हाथी दरवाजा बनवाया जिसमें बरावर हाथी जा सकता है। दरवाजेके ऊपर चन्द्रप्रभ चेंत्यालय बनवा दिया जिसमें छात्र लोग प्रतिदिन दशन पूजन स्वाध्याय करते हैं। आपने एक बात विलक्षण की जो प्रायः स्रसम्भव थी और पीछे आपके भतीजेके विरोधसे मिट गई। यदि विरोध न होता तो पाठशालाको स्थायी सम्पत्ति अनायास मिल जाती। वह यह है कि आपके भाई श्री ल्हमणदासजी कमरया मरते समय ३४०००) का दृष्ट कर गये थे आपके प्रयत्नसे उसका १८०) मासिक पाठशालाको मिलने लगा छौर ६ वर्ष तक वरावर मिलता रहा परन्तु छापके भतीजेने विरोध किया जिससे बन्द होगया।

आपके दूसरे भतीने श्री मुन्नालाल जी हैं जो वहुत ही योग्य ख्रीर कर्मठ न्यक्ति हैं। आपने उस विपयमें बहुत कुछ प्रयत्न किया परन्तु योग्य सामग्रीके अभावमें प्रयत्न सफल नहीं हो सका। श्री मुन्नालाल जी कमरयाने अपने काकाके उपदेशानुसार पाठशाल के अन्दर एक धर्मशालाका निर्माण करा दिया जिससे अतिथियों और यात्रियों को ठहरने आदिकी उत्तम सुविधा हो गई। पाठशाल के अन्दरके दोनों कृपोंका भी जीणोंद्वार आपने करा दिया।

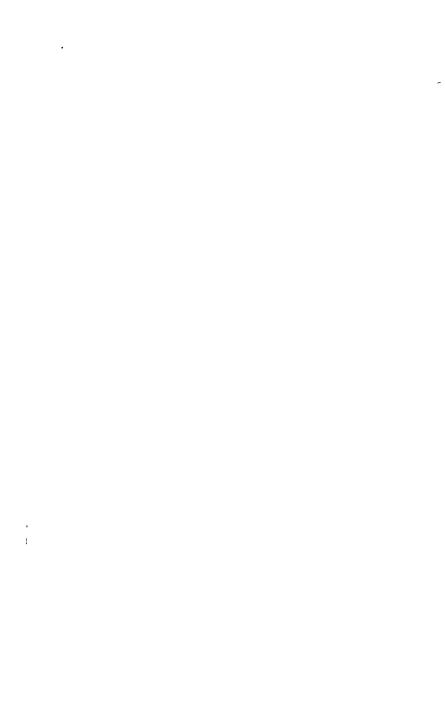

चन्द्रभम चैत्यालयका कलशोत्सव आपने वड़ी धूमधामके साथ किया था। हजारों आदमियोंकी भीड़ एकत्रित हुई थी, सबके भोजन पानकी व्यवस्था आपने ही की थी। आपके अपूर्व त्यागसे जङ्गलमें मङ्गल होगया, मोराजीका वह वीहड़ स्थान जहां से रात्रिके समय निकलनेमें लोग भयका अनुभव करते थे आपके सर्वस्व त्यागसे सागरका एक दर्शनीय स्थान वन गया। एक छोटी सी पहाड़ीको उपत्यिकामें सड़कके किनारे चूनासे पुते हुए धवल उत्तृङ्ग भवन जब चांदनी रातमें चन्द्रमाकी उज्ज्वल किरणोंका सम्पर्क पाकर और भी अधिक सफेदी छोड़ने लगते हैं तब ऐसा लगता है मानों यह कमरया रज्जीलालजीकी अमर निर्मल कीर्तिका पिण्ड ही हो।

इसी मोराजी भवनके विशाल प्राङ्गणमें परवारसभा हुई। सभाके अध्यक्ष थे श्री स्वर्गीय श्रीमन्त सेठ पूरनशाहजी सिवनी। जवलपुर, कटनी, खुरई छादि स्थानोंसे समाजके प्रायः प्रमुख प्रमुख सब लोग छाये। कमरयाजी द्वारा निर्मित भव्य भवन देखकर सभी प्रमुदित हुए छोर सभीने उनके सामयिक दानकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की।

इतना ही नहीं, जब छापका स्वर्गवास होने लगा तब १६०००) दान छौर भी किया जिसमें १००००) विद्यालयको तथा ६०००) दोनों मन्दिरोंके लिये थे। आप निरन्तर छात्रोंको भोजनादिसे द्या करते रहते थे। आपकी प्रशंसा कहांतक करें १ इनना ही बहुत है कि आप योग्य नररत्न थे।

आपके बाद छापकी धर्मपत्नी भी निरन्तर पाठशालाकी सहायता करती रहती थीं। आपकी एक सुपुत्री गुलावबाई है जो कि सहडोल विवाही है परन्तु छाधिकतर सागर ही रहती है।

### जैन जातिभूषण श्री सिंघई कृन्द्नलालजी

सिंघई कुन्दनलालजी सागरके सर्वश्रेष्ठ सहृद्य व्यक्ति हैं। आपका हृदय द्यासे सदा परिवृण् रहता है। जवतक श्राप सामने आये हुए दुःखी मनुष्यको शक्त्यनुसार कुछ दे न लें तवतक आपको संतोप नहीं होता। न जाने श्रापने कितने दुःखी परिवारोंको धन देकर, श्राप्त देकर सुखी वनाया है। आप कितने ही अनाथ छोटे छोटे वालकोंको जहां कहींसे ले श्राते हैं और श्रपने खर्चसे पाठशालामें पढ़ाकर चन्हें सिलसिलेसे लगा देते हैं। आप प्रनिद्न पूजन स्वाध्याय करते हैं अतिशय मह परिणामी हैं प्रारम्भसे ही पाठशालाके सभापति होते आरहे हैं और आपका वरद हस्त सदा पाठशालाके ऊपर रहता है।

एकदिन श्राप बाईजीके यहां वंठे थे साथमें आपके साते छुन्दनलालजी घीवाले भी थे। मैंने कहा—'देखो, सागर इतना वड़ा शहर है परन्तु यहां पर कोई धर्मशाला नहीं है।' उन्होंने कहा—'हो जावेगी।'

दूसरे ही दिन श्री कुन्दनलालजी घीवालोंने कटराके नुक्कड़ पर वैरिष्टर विहारीलालजी रायके सामने एक मकान ३४००) में ले लिया और इतना ही रूपया उसके बनानेमें लगा दिया। श्राजकल वह २५०००) की छागतका है और सिंघई जी की धर्मशालाके नामसे प्रसिद्ध है। हम उसी मकानमें रहने छगे।

एक दिन मैंने सिंघईजीसे कहा कि यह सब तो ठीक हुआ परन्तु श्रापके मन्दिरमें सरस्वती भवनके लिये एक मकान जुदा होना चाहिये। आपने तीन मासके श्रन्दर ही सरस्वती भवनके नाम से एक मकान बनवा दिया जिसमें ४०० आदमी आनन्दसे शास्त्र प्रवचन सुन सकते हैं। महिलायों श्रोर पुरुपोंके वैठनेके पृथक् पृथक् स्थान हैं।

एक दिन सिंघईजी पाठशालामें आये, मैंने कहा यहां और तो सब सुभीता है परन्तु सरस्वतीभवन नहीं है। विद्यालयकी शोभा सरस्वती मन्दिरके विना नहीं। कहनेकी देर थी कि आपने मोराजी के उत्तरकी श्रेणीमें एक विशाल सरस्वती भवन वनवा दिया।

'यहां कहां मिल सकेंगे ?....आपने कहा।

'सीताराम शास्त्री सहारतपुरमं हूँ उनसे हमारा घनिष्ट सन्वन्ध है उनके पास दोनों ही प्रन्थराज हैं परन्तु २०००) लिखाईके मांगते हैं'......भेंने कहा।

'मंगा छीजियं'.....धापने प्रसन्नतासे उत्तर दिया।

मैंने दोनों प्रन्थराज मंगा लिये जब शास्त्रीजी प्रन्थ लेकर आये तब उन्हें २०००) के अतिरिक्त सुसज्जित वस्त्र और बिदाई देकर विदा किया। सरस्वती भवनके उद्घाटनका सुहूर्त ष्याया। किसीने आपकी धर्मपत्नीसे कह दिया कि आप सरस्वती भवनमें प्रतिमा भी पथरा हो धिससे निरन्तर पूजा होती रहेगी। सरस्वती भवनसे क्या होगा ? उससे तो कंवल पढ़े लिखे लोग ही लाभ उठा सकेंगे। सिंगनजीके मनमें बात जम गथी, फिर क्या था ? पित्रका छप गई कि अमुक तिथिमें सरस्वती भवनमें प्रतिमाजी विराजमान होंगी।

यह सब देखकर मुक्ते मनमें बहुत व्यवता हुई। मेरा कहना था कि मोराजीमें एक चैंत्यालय तो हैं ही ख्रव दूसरेकी आव-रयकता क्या है ? पर सुननेवाला कीन था ? में मन ही मन व्यव होता रहा।

एक दिन सिंघई जीने निमन्त्रण किया। मैंने मनमें ठान छी कि चूंकि सिंघई जी हगारा कहना नहीं मान रहे हैं अतः उनके यहां भोजनके छिये नहीं जाऊंगा। जब यह बात बाई जीने सुनी तब हमसे बोर्डी—

'भैया ! कल सिंघईजीके यहां निमन्त्रण है।'

मेंने कहा—'हॉ, हैं तो परन्तु मेरा विचार जानेका नहीं है ।'

वाईजीने कहा-'क्यों नहीं जानेका है ?'

मेंने कहा-'वे सरस्वती भवनमें प्रतिमाजी स्थापित करना चाहते हैं।'

वाईजीने कहा—'वस यही, पर इसमें तुम्हारी क्या क्षिति हुई ? मान छो, यदि तुम भोजनके लिये न गये और उस कारण सिंघईजी तुमसे अप्रसन्न होगये तो उनके द्वारा पाठशालाको जो सहायता मिलती है वह मिलती रहेगी क्या ?'

मेंने कहा—'न मिले हमारा क्या जायगा ?' हमारा उत्तर सुनकर वाईजीने कहा कि 'तुम अत्यन्त-नादान हो। तुमने कहा—हमारा क्या जायगा? अरे मूर्ख? तेरा तो सर्वस्व चला जायगा। आखिर तुम यही तो चाहते हो कि विद्यालयके द्वारा छात्र पण्डित वनकर निकलें और जिनधर्मकी प्रभावना करें। यह विद्यालय आजकल धनिक वर्गके द्वारा ही चल रहे हैं यद्यपि पण्डित लोग चाहें तो चला सकते हैं परन्तु उनके पास द्रव्यकी त्रुटि है यदि उनके पास पुष्कल द्रव्य होता तो वे कदापि पराधीन होकर अध्ययन-अध्यापनका कार्य नहीं करते अतः समय को देखते हुए इन धनवानोंसे मिलकर ही अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो सकेगी। आज पाठशालामें ६००) मासिकसे अधिक व्यय है यह कहांसे आता है ? इन्हीं लागोंकी वदालत तो आता है ? अतः भूलकर भी न कहना कि में सिंघईजीके यहां भोजनके लिये नहीं जाऊँगा।

मैंने वाईजीकी छाज्ञाका पालन किया।

सरस्वती भवनके उद्घाटनके पहले दिन प्रतिमानी विराजमान करनेका मुहूर्त होगया दूसरे दिन सरस्वती भवनके उद्घाटनका अवसर आया। मैंने दो अलमारी पुस्तकें सरस्वती भवनके लिये भेट कीं। प्रायः उनमें हस्त लिखित प्रन्थ वहुत थे। न्यायदी पिका, परीक्षामुख, आप्तपरीचा, प्रमेयक मलमार्तण्ड, अष्टसहस्री, सूत्र जी सटीक, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, रलोक वार्तिक, जनेन्द्र ज्याकरण, समयसार, प्रवचनसार, आदिपुराण आदि अनेक शास्त हस्तलिखित थे।

उद्घाटन सागरके प्रसिद्ध वकील स्वर्गीय धीरामकृष्ण रायके हारा हुआ। अन्तमें मैंने कहा कि उद्घाटन ता होगया परन्तु इसकी रक्षाके लिये कुछ द्रव्यकी आवश्यकता है। सिंघईजीने २५०१) प्रदान किये। अब मैंने आपकी धर्मपत्नीसे कहा कि यह द्रव्य पहुत स्वल्प है अतः आपके हारा भी कुछ होना चाहिये। आप सुनकर

हँस गई । भैंने प्रकट कर दिया कि २५०१) सिर्वनजी का छिखो इस प्रकार ५००२) भवनकी रज्ञाके छिये होगये ।

यह सरस्वती भवन सुन्दर रूपसे चळता है लगभग १०००) पुस्तकें होंगी।

कुछ दिन हुए कि सागरमें हरिजन आन्दोलन प्रारम्भ होगया। 'मन्दिरोमं सबको दर्शन मिलना चाहिये क्योंकि भगवान पितत पावन हैं। प्रसवर्ण लोगोंका कहना था कि या तो 'पितत पावन' इस स्तोजका पाठ छोड़ दो या हमें भी भगवान के दर्शन करने दो। वात विचारणीय है परन्तु यहां तो इतनी गहरी खाई है कि इसका भरा जाना असम्भव सा है। जब कि यहां दस्सों तकको दर्शन पृजनसे रोकते हैं तब प्रसवणींकी कथा कीन सुनने चला? उसे सुनकर तो विसो उछलने लगते हैं क्या कहें? समयकी बलिहारी है आत्मा तो सबका एक लक्षणवाला है केवल कर्मकृत भेद हैं, चारों गतियाला जीव सम्यग्दर्शनका पात्र है किर क्या शूदोंके सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता। पुराणोंमें तो चाण्डालों तकके धर्मी-दमा होने की कथा मिलती है निकुष्टसे निकुष्ट जीव भी सम्यग्दर्शनका धारी हो सकता है, सम्यग्दर्शनकी वात तो दूर रहो, अस्प्रय शूद श्रावक के त्रत धर सकता है—क्षल्लक भी हो सकता है। अस्तु इस कथाको छोड़ो।

मेंने सिंघईजी से कहा—'आप एक मानस्तम्भ वनवा दो जिसमें ऊपर चार मूर्तियां स्थापित होंगी हर कोई श्रानन्दसे दर्शन कर सकेगा।' सिंघईजी के उदार हृदयमें वह वात श्रा गई, दूसरे ही दिनसे भैयालाल मिस्त्रीकी देख रेखमें मानस्तम्भका कार्य प्रारम्भ हो गया श्रोर तीन मासमें वनकर खड़ा हो गया। पं० मोतीलालजी वर्णीद्वारा समारोहसे प्रतिष्ठा हुई। उत्तुङ्ग मानस्त-

म्भको देखकर समवसरणके दृश्यकी याद आ जाती है। सागरमें प्रतिवर्ष महावीर जयन्तीके दिन विधिपूर्वक मानस्तम्भ छोर तत्थ्य प्रतिमाछोंका अभिषेक होता है जिसमें समस्त जैन नर-नारियोंका जमाव होता है।

इस प्रकार सिंघई कुन्दनलालजी के द्वारा सतत-धार्मिक कार्य होते रहते हैं ऐसा परोपकारी जीव चिरायु हो। आपके लघु भ्राता श्री नाथूरामजी सिंघईने भी दस हजार रुपया लगाकर एक गंगा जमुनी चांदी सोनेका विमान चनवा कर मन्दि-रजी को समर्पित किया है। जो बहुत ही सुन्दर है तथा सागरमें अपने ढंगका एक ही है।

## द्रोणगिरि

द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र वुन्देलखण्डके तीर्थ क्षेत्रोंमें सबसे अधिक रमणीय है। हरा भरा पयंत और समीप ही बहती हुई युगल निद्यां देखते ही बनती हैं। पवत खनेक कन्द्राओं और निझेरों से सुशोभित है। श्री गुरुद्त्त खादि सुनिराजोंने ख्रपने पिवत्र पाद रजसे इसके कण कणको पिवत्र किया है। यह उनका सुक्तिस्थान होनेसे निर्वाणक्षेत्र कहलाता है। यहां आनेसे न जाने क्यों मनमें अपने खाप असीम शान्तिका संचार होने लगता है।

यहां त्राममें एक और ऊपर पर्वंत पर सत्ताईस जिन मन्दिर हैं। त्रामके मन्दिर में श्री ऋपभदेव स्वामीकी शुश्रकाय विशाल प्रतिमा है पर निरन्तर अँधेरा रहनेसे उसमें चमगीदड़ें रहने लगीं जिससे दुर्गन्य त्राती रहती थी।

भैंने एक दिन सिंगईजी से कहा—'द्रोणगिरि क्षेत्र के गांवके मिन्द्रमें चमगीदड़ें रहती हैं जिससे चड़ी अविनय होती हैं यदि देशी पत्थरकी एक वेदी वन जावे छोर प्रकाशके लिये खिड़कियां रख दी जावें तो वहुत छाच्छा हो।'

सिंघईजी के विशाल हृदयमें यह वात भी समा गई खतः हमसे वोले कि 'श्रपनी इच्छाके अनुसार वनवा हो।' मैंने भैयाहार मिस्रोको जिसने कि मानस्तम्म वनाया था, सब वातें समभा दीं उसने उत्तमसे उत्तम वेदी बना दी। मैं स्वयं वेदी और कारीगिर को लेकर द्रोणगिरि गया तथा मन्दिरमें यथास्थान वेदी लगवा दी एवं प्रकाशके लिये खिड़िकयां रखवा दीं। मन्दिरकी दालानमें चार स्तम्भ थे उन्हें अलग कर ऊपर गाटर डलवा दिये जिससे स्वाध्यायके लिये पुष्कल स्थान निकल आया। पहले वहां दस आदमी कप्टसे बैठ पाते थे अब वहां पचास आदमियोंके बठने लायक स्थान हो गया।

यहां एक वात विशेष यह हुई कि जहां हम लोग ठहरे थे, वहां द्रवाजेमें मधु मिक्खयोंने छाता लगा लिया जिससे आने जानेमें असुविधा होने लगी। मालियोंने विचार किया कि जब सब सो जावें तब धूम कर दिया जावे जिससे मधु मिक्खयां उड़ जावेंगी। ऐसा करनेसे सहस्रां मिक्खयां मर जातीं अतः यह वात सुनते ही भैंने मालियोंसे कहा कि भाई ! वेदी जड़ी जावे चाहे नहीं जड़ी जावे पर यह कृत्य तो हम नहीं देख सकते । तुम छोग भूलकर भी यह कार्य नहीं करना। भरोसा माली धार्मिक था, उसने कहा कि आप निश्चिन्त रहिये हम ऐसा काम न करेंगे। अनन्तर हम श्री जिनेन्द्रदेवके पास प्रार्थना करने लगे कि 'हि प्रभो ! छापकी मूर्तिके लिये हो वेदी वन रही है । यदि यह **उपद्रव रहा तो हम लोग प्रातःकाल चले जावंगे। इस ता** ख्रापके सिद्धान्तके ऊपर विश्वास रखते हैं पर जीवोंको पीड़ा पहुँचाकर धर्म नहीं चाहते। आपके ज्ञानमें जो आया है वही होगा। सम्भव है यह विघ्न टल जावे...इस प्रकार प्रार्थना करके सो गये। प्रातः काल उठनेके वाद क्या देखते हैं कि वहां पर एक भी मधु मक्सी नहीं है। फिर क्या था १ पन्द्रह दिनमें वेदिका जड़ गई। पश्चान् पण्डित मोतीलालजी वर्णीके हारा नवीन वेदिकामें विधिवत् धा विराजमान हो गये।

### रुद्विवादका एक उदाहरण

यह प्रान्त प्रज्ञान तिमिर न्याप्त है अतः अनेक कुरूढ़ियोंका शिकार हो रहा है। क्या जैन क्या प्रजैन सभी पुरानी छीकको पीट रहे हैं प्यार धर्मको ओटमें आपसी वैमनस्यके कारण एक दूसरेको परशान करते रहते हैं। इसी द्रोणिगिरिकी बात है। नदीके घाटपर एक ब्राह्मणका खेत था उसका छड़का खेतकी रखवालो करता था एक गाय उसमें चरनेके छिये प्राई प्यार उसने भगानेके छिये एक छोटा सा पत्थर उठाकर मार दिया। गाय भाग गई देवयोगसे वही गाय पन्द्रह दिन बाद मर गई। ब्रामके ब्राह्मण वथा इतर समाजवालोंने उस बालकको ही नहीं उसके सर्व छुटुम्बको हत्याका अपराध छगा दिया। चेचारा बड़ा दुखो हुआ। अन्तमें पछायत हुई में भी वहीं था।

बहुतोंने कहा कि इन्हें गङ्गाजीमें स्नान करा कर पश्चात् हत्या-करनेवालोंकी जेसी शुद्धि होता है वैसी ही इनकी होनी चाहिये। मैंने कहा—'भाई! प्रथम तो इनसे हिंसा हुई नहीं निरपराध दोपी वनाना न्यायसंगत नहीं। इनके लड़केने गाय भगानेके लिये छोटासा पत्थर मार दिया। उसका श्रिभिष्ठाय गाय भगानेका था मारनेका नहीं। यथार्थमें उसके पत्थरसे गाय नहीं मरी पन्द्रह दिन बाद उसकी मीत आ गई खतः अपने छाप मर गई इसिंछिये ऐसा दण्ड देना समुचित नहीं।

वहुतसे कहने छगे ठीक है पर वहुतसे पुरानी रुढिवाछे छछ सहमत नहीं हुए अन्तमें यह निर्णय हुआ कि ये सत्यनारायणकी एक कथा करवावें और प्राम भरके घर पीछे एक आदमीका भोजन करावें....इस प्रकार शुद्धि हुई। वेचारे ब्राह्मणके सो रुपया खर्च हो गये। मैं वहुत खिल्ल हुआ तब ब्राह्मण बोला—आप खेद न करिये में अच्छा निपट गया अन्यथा गङ्गाके कमे करने पड़ते और तब मेरी गृहस्थी ही समाप्त हो जाती। यह तो वहांके रुढ़िवाद का एक उदाहरण है इसी प्रकार वहां न जाने प्रतिवर्ष कितने आदमी रुढ़ियोंके शिकार होते रहते हैं।

## द्रोणगिरि क्षेत्रपर पाठशालाकी स्थापना

में जब पपीराके परवारसभाके श्रधिवेशनमें गया तब वहां सेंद्रपा (द्रोणिगिरि) निवासी एक भाई गया था। उसने कई पिछतोंसे निवेदन किया कि द्रोणिगिरिमें एक पाठशाला होनी चाहिये परन्तु सबने निषेध कर दिया। अन्तमें मुक्तसे भी कहा कि 'वर्णीजी! द्रोणिगिरिमें पाठशालाकी महती आवश्यकता है।' मैंने कहा—'अच्छा जब आऊँगा तब प्रयत्न करूंगा।'

जब द्रोणिगिरि श्राया तब उसका स्मरण हो श्राया अतः पाठशालाके खोलनेका प्रयास किया। पर इस प्राममें क्या धरा था १ यहां जैनियों के केवल दो तीन घर हैं जो कि साधारण परिस्थितिके हैं। मेलाके अवसर पर श्रवश्य आसपासके लोग एकत्रित हो जाते हैं पर मेला अभी दूर था, इसलिये विचारमें पड़ गया। इतनेमें ही घुवारामें जलावहार था वहां जानेका श्रवसर मिला। मैंने वहां एकत्रित हुए लोगोंको समझाया कि—

'देखो, यह प्रान्त विद्यामें बहुत पीछे हैं खाप लोग जलविहार में सेंकड़ों रुपये खर्च कर देते हो कुछ विद्यादानमें भी खर्च करो। यदि क्षेत्र द्रोणगिरिमें एक पाठशाला हो जावे तो ख्रनायास ही इस प्रान्तके वालक जैनधर्मके विद्वान हो जावेंगे।'



पर्या में वर्णाजी हारा स्थापित होणगिरि पाठशाला का परित्रित रूप सलारा गुरकुल । इसकी स्थापना में भी सिंत कुरक्तलालजी व सलया बालबन्द्रजी बीट पसद सीद सागरवालों ने तथा श्री सिंद हुन्दाबन-र्जा सलारावालोंने विशेष सहायता दी हैं। [१८ २६ ]



वात तो सबको जच गई पर रुपया कहांसे आवे ? किसीने कहा—'अच्छा चन्दा कर छो।' चन्दा हुआ परन्तु बड़ा परिश्रम करने पर भा पचास रुपया मासिकका ही चन्दा हो सका।

घुवारासे गंज गये वहां दो सौ पचास रुपयाके लगभग चन्दा हुआ । सिघई वृन्दावनदासजी मलहरावालोंने कहा—'श्राप चिन्ता न करिये हम यथाशकि सहायता करेंगे। इस प्रान्तमें वाजनेवाले दुलीचन्द्रजी वड़े उत्साही नवयुवक हैं छन्होंने कहा— 'हम भी प्राणपनसे इसमें सहायता करेंगे।' पश्चात् मेलेका सुश्रवसर आगया, सागरसे पं० मुन्नालालजी राधलीय श्रागये उन्होंने भी घोर परिश्रम किया। सिंघई कुन्दनलालजीसे भी कहा कि यह प्रान्त बहुत पिछड़ा हुश्रा है अतः कुछ सहायता कीजिये। उन्होंने १००) वर्ष देना स्वीकृत किया। अन्तमें पं० मुन्नालालजी और दुलीचन्द्र जीकी सम्मतिसे वैशाख वर्दि ७ सं० १९८५ में पाठशाला स्थापित कर दी। पं० गोरेलालजीको वीस रुपया मासिक पर रख लिया चार या पांच छात्र भी आगये और कार्य यथावत् चलने लगा।

एक वर्ष वीतनेके वाद हम लोग फिर आये। पाठशालाका वार्षिकोत्सव हुआ। पं० जीके कार्यसे प्रसन्न होकर इस वर्ष सिंघईजीने वड़े आनन्द्रसे ५०००) देना खीछत कर लिया, सिंघई वृन्दावनदासजीने एक सरस्वतीभवन बनवा दिया, कई आदमियोंने छात्रोंके रहनेके लिये छात्रालय बना दिया, एक कृप भी छात्रावासमें बन गया। सिंघईजीके छोटे भाई श्रो नत्था सिंघईने भी एक कोठा बनवा दिया, छात्रोंकी संख्या २० हो गई और पाठशाला अच्छो तरह चलने लगी। इसमें विशेष सहायता श्री सिं० कुन्दनलालजी की रहती है आप प्रतिवर्ष मेलाके अवसर पर आते हैं और क्षेत्रका प्रवन्ध भी आप ही करते हैं आप क्षेत्र कमेटीके सभापति हैं।

इस प्रान्तमें थाप घट्टत भागिक व्यक्ति हैं। अनेक संस्थाओंको यथासमय सहायता करते रहते हैं। हमारे साथ प्रापका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हैं, आप निरन्तर हमारी चिन्ता रखते हैं। इस पाठशालाका नाम श्रीगुकदत्ता दि० जैन पाठशाला रखा गया।

# द्या ही मानवका प्रमुख कर्त्तव्य है

द्रोणितरसे छोट कर हम छोग सागर आ गये एक दिनकी वात है कि—मैं पं० वेणीमाधवजी व्याकरणाचार्य और छात्रगणके साथ सायंकालके चार बजे शौचादि कियासे निष्ठत्त होनेके छिये गांवके वाहर एक मील पर गया था । वहीं कूप पर हाथ पर धोनेकी तैयारी कर रहा था कि इतनेमें एक क्रोरत बड़े जोरसे रोने छगी। हम छोगोंने पूछा—'क्यों रोती हो ?' उसने कहा—'हमारे परमें कांटा छग गया है।' हमने कहा—'वतलाक्रो हम निकालते हैं।' परन्तु वार वार कहने पर भी वह परको न छूने देती थी कहती थी कि 'में जातिको कोरिन तथा खी हूँ श्वाप छोग पण्डित हैं कैसे पर छूने दूं?' मैंने कहा—'वेटी! यह आपितकाल है, इस समय पर छुवानेमें कोई हानि नहीं।' व मुश्किल उसने एक लड़केसे कहा—'वेटा देखो।' लड़केने पर देख कर कहा—'इसमें खजूरका कांटा टूट गया है जो विना संडसीके निकलनेका नहीं।'

सड़कके ऊपर एक छहारकी दुकान थी वहां एक छ।त्र संडमी लेनेके लिये भेजा । छात्रने वड़े अनुनयसे संडसी मांगी पर उसने न दी । श्रीवेणीमाधवजीने कहा जबरद्स्ती छीन छ।त्रो । छात्र वस्नात्कार छहारसे संडसी छोन छाए । मैंने चाहा कि संडसीसे कांटा निकाल हूँ परन्तु उस छीरतने पेर छुत्राना स्वीकार न किया। तम हुछ छात्रोंने उसके हाथ पकड़ लिये छोर कुछने पैर, भैंने संडसीसे फाटा द्वा कर ब्यों ही खींचा त्यों ही एक अंगुलका कांटा बाहर छा गया साथ ही खूनकी धारा बहुने छगी। मैंने पानी होलकर तथा धोती फाड़कर पट्टी बॉध दी उसे मृच्छी आ गई पश्चात् जब मृछी शान्त हुई तब लकड़ीकी मारी उठानेकी चेष्टा करने छगी वह लकड़हारी थी जंगलसे लकड़ियां लाई थी। मैंने कहा तुम धीरे घीरे चले हम तुम्हारी लकड़ियां तुम्हारे घर पहुँचा देवेंगे । बड़ी कठिनतासे वह मैजूर हुई। हम लोगीने उसका बोक शिरपर रखकर उसके मोहल्लामें पहुँचा दिया । इस मोहल्लेके जितने मनुष्य थे हम लोगोंकी यह प्रवृत्ति देखकर हम लोगोंको देवता कहने छगे और जब कभी भी हम लोग वहांसे निकलते थे तब दूरसे ही नमस्कार करते थे। छिखनेका ताल्पर्य यह है कि मनुष्यको सर्वसाधारण दयाका उद्योग करना चाहिये। क्योंकि द्या ही मानवका प्रमुख कर्त्तव्य है।

## वेश्याव्यसन

एक दिन में भ्रमणके लिये स्टेशनकी ओर जा रहा था साथमें एक पुलिसके क्लर्क भी थे जिनका वेतन एक सो पचीस रुपया मासिक था। कटरा वाजारकी बात है—वृज्ञके नीचे एक भ्रादमी पड़ा था जो श्रीरका सुन्दर था और देखनेमें उत्तम जाति का माछ्म होता था। उसकी मुखाकृतिसे प्रतीत होता था कि वह शोकावस्थामें निमग्न है।

मैंने जिज्ञासु भावसे पृष्ठा—'भाई! छाप यहां निराश्रितकी तरह क्यों पड़े हुए हैं ? छाप आकृतिसे तो भद्र पुरुप माळ्म होते हैं।'

वह बोला—'मेंने अपने पैर पर स्वयं छल्हाड़ी मार ली।' में छुछ नहीं समम सका ख्रतः मेंने पुनः कहा—'ृसका क्या तात्पर्य है ?'

वह बोला—'हपारी श्रात्मकथा सुनना हो तो शान्त होकर सुन लो वेसे तो क्लर्क महोदय जो कि आपके साथ हैं सब जानते हैं परन्तु हमसे ही सुननेकी इच्छा हो और पन्द्रह मिनटका अय-फाश हो तो सुननेकी चेष्टा कीजिये अन्यथा खुशीसे जा सकते हैं।'

उसके उत्तरसे मेरी उत्कण्ठा यद गई, क्लर्फ साह्यने बहुन हुछ

कहा—'चलिये।' भैंने कहा—'नहीं जाऊंगा, ऋपाकर स्त्राप भी पन्द्रह मिनट ठहर जाहये।' यह मेरे आबहसे ठहर गये।

उसने अपनी कथा सुनाना प्रारम्भ किया-

'सर्व प्रथम इसने सीनारामका स्मरणकर कहा कि है महल्लमय भगवान् ! तेरी लीला अपरम्पार है मैं क्या था खीर क्या होग्या ? खाधवा आपका इसमें क्या होप ? मैं ही अपने पतिन कर्तव्योंसे इस ख्रवस्थाकी प्राप्त हुआ हैं। मैं जातिका नीच नहीं, बाह्मण हूँ मेरे सुन्दर खी तथा दो बालक हैं जो कि अब गोरखपुर चले गय हैं। मैं पुलिसमें हवालदार था, मेरे पास पांच हजार नकृद रुपये थे, बीस रुपया मासिक बेतन था।

एक दिन में एक श्रम्परके यहां वेश्याका नाच देखनेके छिये चला गया। वहां जो वेश्या नृत्य कर रही थी उसे देखकर में मोहित होगया। दृसरे दिन जब उसके घर गया तब उसने जाल में फॅसा लिया। बहुत कहनेसे क्या लाभ ? मेरे पास जो सम्पत्ति थी वह मैंने उसे दे ही जब क्यम न रहा तब श्रीरतके आमूण्य देने लगा। पता लगने पर श्रीरतने हो बहुत कुछ समझाया श्रीर कहा कि 'श्रापक' इस प्रवृत्तिको धिककार है, सुन्दर पतनीको छोड़कर इस अकार्यमें प्रवृत्ति करते हुए आपको लब्जा न आई। अब में अपने वालकोंको लेकर अपने पिताके घर जाती हूं, वहीं पर इन्हें शिक्षित बनाऊंगी, यदि आपकी प्रवृत्ति श्रमको होहकमामें रहकर जो गरीवोंको सताया है उसीका यह प्रत्यक्ष फल मोग रहे हो श्रीर आगे भोगोगे...... 'इतना कहकर वह श्रपने पिताके घर चली गई।

जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तब इधर वेश्याने अपने पास

आनेसे रोक दिया और उधर निरन्तरकी गैरहाजिरीसे पुलिसकी नांकरी छूट गई। में दोनों ओरसे भ्रष्ट होगया, न इधरका रहा न उधरका रहा। छव में इसी पेड़के नीचे पड़ा रहता हूँ मोहल्जेमें जाकर आधा सेर आटा मांग लाता हूँ और चार टकड़ वनाकर खालेता हूँ।'

मैंने कहा—'इससे अच्छा तो यह होता कि आप अपने; घर चले जाते और अपने वालकोंको देखते।'

वह वोला—'यह तो असम्भव है।'

मेंने कहा—'जब कि वह आपको अपने घर नहीं छाने देती तब यहां रहनेसे क्या लाभ ?'

वह वोला-'लाभ न होता तो क्यों रहता ?'

मेंने पूछा—'क्या लाम है ?'

वह बोला—सुनो, जब वह सायंकाल भ्रमणके लिये पाहर जाती है तब मैं बड़ी अदबके साथ कहता हूँ किह्ये मिजाज शरीफ'...तब वह मेरे ऊपर पानको पीक छाड़ हेती है और १० गालियां देती हुई मुखातिब होकर कहती हूँ कि—येशरम १ यहांसे घर घला जा, जो रुपया मुझे दिया है वह भी ले जा.. वस मैं इसीसे छतछत्य हो जाता हूँ..यही मेरी आत्मक्या हूँ. मेरी इस कथाको सुनकर जो इस पापसे वचें वे घन्य हैं। येश्य तो उपलक्षण है। परकीय स्त्रो मात्रसे आत्मरसा करनी पाहिय प्रथवा पर स्त्री तो त्याज्य है ही विवेकी मनुष्योंको स्वर्तीमें भी प्रत्यासक्ति न रखना चाहिये।

वेज्या न्यसनकी भयंकरताका ध्यान करते हुए हम उन दिन भ्रमणके लिये नहीं गये वहीं से वापिस लोट आये।

## महिला का विवेक

सागरमें भन्त्री पूर्णचन्द्रजी बहुत बुद्धिमान विवेकी हैं उनकें मित्र श्री पत्रालालजी बढ़कुर थे। आप दोनोंकी परस्यर संजातमें क्षण्ट की दुकान थी। दोनोंमें सहोदर भाइयों जैसा प्रेम था। देवयोगसे श्री पत्रालालजी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। आप खार मास पाठशालाके खब्छ भवनमें रहे परन्तु स्वास्थ्य विगइता ही गया चार मास बाद आप घर छा गये अन्तमें छापको जलो-दर रोग हो गया।

एक दिन पेशाव वन्द हो गई जिससे वेचैनी अधिक वद गई। सदरसे डाक्टर साहव आये उन्होंने मध्यान्हमें मदिराका पान करा दिया। यद्यपि इसमें न उनकी खीकी सम्मतिथी और न पूर्णचन्द्र जी की ही राय थी फिर भी कुटुम्बके कुछ लोगोंने वलात्कार पान करा दिया।

उनकी धर्मपत्नीने मुझे वुलाया परन्तु में उस दिन दमोह गया था। जव चार वजेकी गाड़ीसे वापिस आया और मुझे उनकी अधिक वीमारीका पता चला तो में शीव्र ही उनके घर चला गया। उनकी धर्मपत्नीने कहा—'वर्गीजी! मेरे पितकी श्रवस्था शोचनीय है श्रतः इन्हें सावधान करना चाहिये साथ ही इनसे दान भी कराना चाहिये श्रतः अभी तो आप जाईये श्रोर सायंकालकी सामायिक कर आ जाईये।

में कटरा गया श्रोर सामायिक श्रादिकर शामके ७ वजे वढ़-छरजी के घर पहुँच गया। जब मैं वहां पहुँचा तब चमेलीचोक की श्ररनतालका डाक्टर था उसने एक श्रादमीसे कहा कि हमारे साथ चलो हम बरांडी देंगे उसे एक छोटे ग्लाससे पिला देना, इन्हें शान्तिसे निद्रा आ जावेगी। पन्द्रह मिनट बाद वह आदमी दबाई लेकर श्रा गया। छोटे ग्लासमें दबाई डाली गई उसमें मदिराकी गन्ध श्राई। मैंने कहा—'यह क्या है ?' कोई कुछ न बोला, अन्तमें उनकी धमपत्नी बोली 'मिहरा है यद्यपि पूर्णचन्द्र जी ने और मैंने काफी मना किया था फिर भी उन्हें दोपहरको मदिरा पिला दी गई और अब भी बही मिहरा दी जा रही है।'

मेंने कहा— 'पांच मिनटका अवकाश दो, में श्री पन्नालाल की से पृंछता हूँ।' मैंने उनके शिरमें पानीका छींटा देकर पूंछा—'भाई साह्य! आप तो विवेकी हैं, श्रापको जो दवाई दो जा रही हैं वह मिदरा है क्या आप पान करेंगे ?' उन्होंने शक्ति भर जार देकर कहा—'नहीं आमरणान्त मिदराका त्याग।' मुनते हो सबके होश ठिकाने श्रा गये और आपिध देना बन्द कर दिया। सबकी यही सम्मिति हुई कि बिद शातःकाल इनका स्वास्थ्य श्रव्हा रहा तो औपिध देना चाहिये।

इसके बाद मैने पन्नालालजी से कहा कि आपकी धर्मपत्नीकी सम्मति है कि आप कुछ दान करें आयुका कुछ विश्वास नहीं। धर्मपत्नीने भी कहा कि कितना दान देना दृष्ट हैं ? उन्होंने हाथ लहाया। ओरतने कहा कि हाधमें पांच आंगुलियां होती हैं अनः पांच हजार रूपया का दान हमारे पतिको दृष्ट है। चूंकि उनका प्रेम सदा विद्यादानमें रहताथा अतः यह रूपया संस्कृत विद्यालयको

ही देना पाहिये थाँर मन्त्री पूर्णचन्द्रजी से कहा कि आप खाज ही दुकानमें विद्यालयके जमा कर लो तथा मेने नाम लिख हो। खब एन्हें समाधिमरण सुनानेका अवसर है वह स्वयं सुनाने लगी और पन्द्रह मिनट बाद श्री पत्रालालजी बदकुरका द्यान्तिसे समाधिन गरण हो गया।

इसके घाद उनकी धर्मपत्नीने उपस्थित जनताके समक्ष कहा कि यह संसार है इसमें जो पर्याय उत्पन्न होती है यह नियमसे नष्ट होती है खनः हमारे पतिकी पर्याय नष्ट हो गई। चृकि ऐसी होता ही अतः इसमें आप छोगोंको ठोक करना सर्वथा खतु-चित है। यद्यपि आपके वर्ष भाता य भतीजेको बन्धु विद्याग जन्य हानि हुई परन्तु यह ध्यनियाय थो। इसमें शोक करनेको कीन सी वात १ हम प्रति दिन पाठ पद्ते हैं—

'राजा रांगा छुन्नपति हाथिन के छरावार।
मरना सबको एक दिन छपनी छपनी बार॥
दल बल देवी देवता मात पिता परिवार।
मरती विरियां जीव को कोई न राखन हार॥'

जब कि यह निश्चय है तब शोक करनेकी क्या वात हैं ? शोक करनेका मूल कारण यह है कि हम उस पर पदार्थको ख्रपना सम-भते हैं यदि इनमें हमारी यह धारणा न होती कि यह हमारे हैं तो आज यह कुअवसर न खाता। खस्तु आपको जो इच्छा हो उसकी शान्तिके लिये जो उचित हो वह कीजिये परन्तु में तो ख्रन्तरङ्गसे शोक नहीं चाहती। हां, लोक व्यवहारमें दिखानेके लिये कुछ करना ही होगा। इतना कहकर वह मूर्चिछत हो गई। प्रातः काल श्री पन्नालालजीके शवका दाह संस्कार हुआ।

#### Oñ

## वालाद्पि सुभापितं ग्राह्मम्

इसके पहले की बात है—वण्डामें पञ्चकत्याणक थे हम वहां गये। न्यायदिवाकर पिएडत पन्नालालजी प्रतिष्टाचार्य थे, आप बहुत ही प्रतिभाशाली थे। वड़े वड़े धनाह्य और विद्वान भी आपके प्रभावमें छा जाते थे। 'उस समय विद्याका इतना प्रचार न था अतः छापकी प्रतिष्टा थी' यह बात नहीं थी। आप वास्तवमें पण्डित थे। अच्छे छाच्छे बालण पण्डित भी आपकी प्रतिष्ठा करते थे। क्षत्रपुर (छतरपुर) के महाराज तो छापके अनन्यभक्त थे। जब आप क्षत्रपुर जाते थे तब राजमहलमें छापका व्याख्यान कराते थे।

श्रापने बहुत ही विधिपूर्वक प्रतिष्टा कराई, जनताने श्रन्छा धर्म लाभ लिया। राज्यगदीके समय मुक्ते भी बोलनेका अवसर आया। व्याख्यानके समय मेरा हाथ मेज पर पहा जिससे मेरी अंगृठीका हीरा निकल गया। सभा विसर्जन होनेके बाद देरामें आये धौर श्रानन्दसे सो गये। प्रातःकाल सामायिकके लिये जय पर्मासन लगाई श्रीर हाथ पर हाथ रक्या तब अंगृठी गड़ने लगी। मनमें विचार श्राया कि इसका हीरा निकल गया है इसीलिये इसका रपर्श कठोर लगने लगा है फिर इस विकल्पको त्याग सामायिक करने लगा। सामायिक वाद जब देखा तब सचसुन

## श्रीगोम्मदेखर यात्रा

संवत् १९७६ की वात है—अगहनका मास था शरदीका
प्रकोष वृद्धिपर था। इसी समय सागर जैन समाजका विचार
श्रीगिरिनारजी तथा जैनवद्रीकी वन्दना करनेका स्थिर हो गया।
अवसर देख वाईजीने सुमसे कहा—'वेटा! एक वार जैनविद्री
की यात्राके लिये चलना चाहिये। मेरे मनमें श्री १००८ गोम्मदेश्वर स्वामीकी मूर्तिके दर्शन करनेकी बड़ी चलकण्टा है।'

मेंने कहा—'वाईजी! सात सी रुपया ज्यय होगा, लिलाकों भी साथ ले जाना होगा।' उन्होंने कहा—'वेटा! रुपयों की चिन्ता न करो।' उसी समय उन्होंने यह कहते हुए सात सी रुपये सामने रख दिये कि में यह रुपये यात्राके निमित्त पहलेसे ही रबखे थी। इतनेमें मुलावाईने भी यात्राका पका विचार कर लिया, से ह कमलापतिजी वरायठावालों का भी विचार स्थिर हो गया और श्रीयुत गुलावी जो कि पं० मनोहरलालजी वर्णीके पिता थे, यात्राके लिये तैयार हो गये। एक जेनी कटरा वाजारमें था, मुलावाईने उसे साथ ले जानेका निश्चय कर लिया। इस प्रकार हम लोगोंका यात्राका पूर्ण विचार स्थिर हो गया सव सामग्रीकी योजना की गई और शुभ मुहूर्तमें प्रस्थान करनेका निश्चय किया गया।

श्रीसिंघई कुन्दनलालजी जो हमारे परमस्तेही हैं आये और हमसे कहने लगे कि आनन्दसे जाईये और तीनसों रुपया मेरे लेते जाईये। इनके सिवाय दो सौ रुपया यह कहते हुए और दिये कि जहां आप सममें वहां त्रतमण्डारमें दे देना। मैंने बहुत कुछ कहा परन्तु उन्होंने एक न मानी। जब में यात्राफे लिये चलने लगा तब स्टेशन तक बहुत जनता आई और सबने नारियल भेंट किये।

हम सागर स्टेशनसे चलकर बीना आये। यहां श्री सिंघई परमानन्दजी अपने घर ले गये तथा एक रात्रि नहीं जाने दिया। आप यहें ही धर्मात्मा पुरुप थे। बीनामें श्री जैन मन्दिर बहुत रमणीक है, तथा उसीसे लगा हुआ पाठशालाका बोर्डिंग भी है जिसका व्यय श्री सिंघई श्रीनन्दनलालजीके द्वारा सम्थक् प्रकारसे चलता है। यहां भोजन कर नासिकका टिकिट लिया। मार्गमें भेलसा स्टेशन पर बहुतसे सज्जन मिले और श्रीफल भेंटमें दे गये।

रात्रिके समय नासिक पहुँ चे यहांसे तांगाकर श्री गजपन्था जी पहुंच गये। सात बलमद्र और आठ फराड़ मुनि जहांसे मुक्ति को प्राप्त हुए उस पवतको देखकर चिक्तमें बहुत प्रसन्नना हुई। मनमें यह विचार आया कि ऐसा निर्मल स्थान धर्म साधनके नियं अत्यन्त उपयुक्त है। चिद्र चहां कोई धर्ममाधन करे तो सब साममी सुलभ हं, जल बायु उत्तम है तथा म्याच पेय पदार्थ भी योग्य मिलते हैं परन्तु मृल कारण तो परिणामों की म्यन्ता है। जिसका अभाव है अतः मनका विचार मनमें रह जाता है।

यहिंसे चलकर पूना आये, शहरमें गये आंर पूजनादि घरने के बाद भोजन कर बेलगांव चले गये । स्टेशनसे धरमंशालामें पहुँचे, धर्मशाला मन्दिरकी एक दहलानमें थी अतः सब लोग

उसीमें ठहर गये। में दहलानसे मकानमें चला गया। यहां पर क्या देखता हूँ कि एक मनुष्य बैठा हुआ है। श्रीर उसके कण्डेनें एक पुष्पमाली पड़ी हुई हैं। मेरा मन उसके देखनेमें लग गया। में विचारता हूँ कि ऐसा सुन्दर मनुष्य तो मेने आजतक नहीं देखा अतः बार बार उसकी ओर देखता रहा। अन्तमें मैंने कहा—'साहब इतने निश्चल बंटे हैं जैसे ध्यान कर रहे हीं पर यह समय ध्यानका नहीं, दिनके तीन वज चुके हैं। यह सो किंदे कि धर्मशालामें एक कोटरी इस लोगोंको टहरनेक लिये मिलेगी या नहीं।' जब कुछ उत्तर न मिला तब मैंने स्थिर दृष्टिसे फिर देखा और वड़े आधर्यके साथ कहा 'अरे ! यह तो प्रतिमा हैं।' वास्तवमें मैंने उतनी सुन्दर प्रतिमा अन्यत्र तो नहीं देखी। अस्तु, यहां पर दो दिन रहे, फिला देखने गये, उसमें कई जिन मन्दिर हैं जिनकी कला कुशछता देखकर शिल्पि विद्याके निष्णात विद्वानोंका स्मरण हो आता है। श्राजकल पत्यरोंमें ऐसा वारीक काम करनेवाले शायद ही मिलेंगे। यहां पर कई चैत्यालयों में तामकी मूर्तियां देखनेमें आईं।

यहांसे चलकर धारसीकेरी छाये छाँर वहांसे चलकर मन्दिगिर । यहां पर श्रीमान् स्वर्गाय गुरमुखराय सुखानन्दिजीकी धर्मशाला है जो कि वहुत ही मनोज्ञ है। यहां हम लोगोंने नदीके ऊपर वाल्का चवृतरा वनाकर श्री जिनेद्रदेवका पूजन किया। वहुत ही निर्मल परिणाम रहे। यहीं पर मेरा अत्यन्त इप्ट चाकू गिर गया। इसकी तारीफ सुनकर छापको भारतके कारीगिरों पर श्रद्धा होगी। ओरछाके एक लुहारसे वह चाकू लिया था। लेते समय कारीगिरने उसकी कीमत पांच रूपया मांगी। मैंने कहा—'माई राजिस चाकूकी भी तो इतनी कीमत नहीं होती, भूठ मत बोलो।' वह बोला—'छाप राजिस

चाकृको छड़ाकर इसके गुणकी परीचा करना।' मेंने पाँच रुपये दे दिये। देवयोगसे में मांसीसे वरुआसागर आता था, रेटमं एक आदमी मिल गया, उसके पास राजिस चाकृ था। वह बोला—'हिन्दुस्तान के कारीगिर ऐसा चाकृ नहीं बना सकते।' मेंने कहा—'देखो भाई! यह एक चाकृ हमारे पास है।' उसने मुख बनाकर कहा—'आपका चाकृ किस कामका ? यदि में राजिस चाकृ इसके ऊपर पटक दूँ तो आपका चाकृ हम करों हो कहा—'श्राप ऐसा करके देख छो, आज इसकी परीचा हो जावेगी पाँच रुपयेकी वात नहीं।' उसने कहा—'यह तो एक आनाका भी नहीं।' मेंने कहा—'जल्दी परीचा कीजिये।' उसने ज्यों ही अपना राजिस चाकृ मेरे चाकृ पर पटका त्यों ही वह मेरे चाकृकी धारसे कट गया। यह देख मुक्ते विश्वास हुआ कि भारतमें भी यहे चड़े कारीगिर हैं परन्तु हम छोग उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते। केवल विदेशी कारीगिरोंकी प्रशंसा कर अपनेको धन्य समफते हैं। शक्तु

यहांसे नो मील श्रीगोम्मटस्वामीका विम्य था। उसके मुखभागके दर्शन यहींसे होने लगे। भाजन करनेके बाद चार वजे श्री जैनविद्री पहुँच गये। चृंकि श्राममें छुछ प्लेगकी शिकायत थी खतः प्रामके वाहर एक गृहस्थके घर पर ठहर गये, रात्रिभर आनन्दसे रहे और श्री गोग्मटस्वामीको चर्चा करते रहे। प्रातःकाल स्नानादि कार्यसे निवृत्त हो कर श्री गोम्मटस्वामीकी वन्दनाको चले। ज्यों ज्यों प्रतिमार्जाका दर्शन होता था त्यों त्यों हद्यमें खानन्दकी छहरें उठतीं थीं। जब पासमें पहुँच गये तब खानन्दका पारावार न रहा। वहीं मित्राकी पूजन किया। जो खानन्द खाया वह वर्णनातीत है। प्रतिमाली मनोहाताका वर्णन करनेके लिये ह्यारे पास सामग्री नहीं परन्तु

हद्यमें जो उत्साह हुआ वह हम ही जानने हैं, कहनेमें श्रसमर्थ हैं। इसके बाद नीचे चतुथिशति नीर्थद्वरोंकी मृर्तिक दर्शन किये परचात् श्री भट्टारकके मन्दिरमें गये। वहांकी पूजन विधि देख आश्रयमें पट्टायो। यहां पर पूजनकी जो विधि है वह उत्तर भारतमें नहीं। यहां शुद्ध पाटका पट्टा आदि योग्य रीतिसे होना है परन्तु एक बात हमारी हिष्टमें अनुचित प्रतीत हुई बह यह कि यहां जो द्रव्य चढ़ाते हैं उसे पुजारी ले जाते हैं और श्रपने भोजनमें लाते हैं।

यहाँ पर मनुष्य यहुन ही सज्जन हैं। एक दिनकी बात है—में घूपके उपर स्नान करने के छिये गया और वहां एक हजार रूपया के नोट छोड़ आया। जब भोजन कर चुका तब स्मरण आया कि नोटका बहुवा तो कृप पर छोड़ छाये। एकबार व्याकुछता आई। वाईजी ने कहा—'इतनी आकुछता क्यों?' मैंने कहा—'नोट मूछ छाया।' बाईजी बोछी—'चिन्ता न करो प्रथम ता नोट मिछ जावेंगे, यह जमिहिन्यात बाहुबछी स्वामी का क्षेत्र है तथा हम शुभ परिणामोंसे यात्रा करने के लिये आये हैं। इसके सिवाय हमारा जो धन है वह अन्यायोपार्जित नहीं है यह हमारा दृढ़ विश्वास है। द्वितीय यदि न मिछे तो एक तार सिंबई छुन्दनछा जी को दे दो रूपया आजावेंगे, चिन्ता करना व्यर्थ है, जाओ कृप पर देख आओ।'

में कृप पर गया तो देखता हूँ कि वटुवा जहां पर रखा था वहीं पर रखा है। मैंने आध्वयंसे कहा कि यहां पर जो स्त्री पुरुप थे उनमें से किसी ने यह वटुवा नहीं उठाया। वे वोले—'क्यों उठाते ? क्या हमारा था ?' उन्होंने अपनी भाषा कर्णाटकीमें उत्तर दिया पर वहीं जो दो भाषाका जाननेवाला था मैंने उससे उनका अभिप्राय समभा।

यहां पर चार दिन रहकर मूडिवद्रीके लिये प्रस्थान कर दिया। मार्गमें अरण्यकी शोभा देखते हुए श्री कारकल ०हुँचे। छः भील मोटर नहीं जाती थी अतः गाड़ीमें जाना पड़ा। मार्गमें वाईजी लघुराङ्काके लिये नीचे उतरीं। चार वर्ज रात्रिका समय था। उतरते ही बैलने बड़े वेगसे लात मारी जिससे वाईजी की मध्यमा श्रङ्काली फट गई, हड्डी दिखने लगी, रुधिरकी धारा वह उठी परन्तु वाईजी ने श्राह न की। केवल इतना कहा—'सेठ कमलापतिजी! वेलने अंगुलीमें लात मार दी।' परचान वहांसे चलकर एक धर्मशालामें ठहर गये यहीं पर सामायिकादि कार्य किये। जब प्रातःकाल हुआ तब हमने कहा—'वाईजी! अस्पताल चलकर दवाई लगवा लीजिये।' वाईजी ने निपंधकर दिया कि हम अस्पतालकी दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वरांडी का जुज रहता है। उन्होंने अण्डे कण्डेकी राखको छानकर घी में मन्थन कर लगाया। तीन मासमें अंगुली श्रच्छी हुई परन्तु उन्होंने श्रस्पतालकी दवाई का प्रयोग नहीं किया।

कारकल क्षेत्र बहुत ही रम्य और मनोरम है यहां पर धी
भट्टारक महाराजके मठमें ठहर गये। यहीं पर हमार चिरपरिचित
श्री कुमारण्याजी मिल गये प्रापने पूर्ण रीतिसे छातिथ्य सरकार
किया। ताजे नारियलकी गिरी तथा उत्तम चावल आदि सामगी
से भोजन फराया। भोजनके बाद हम लोग श्री गोम्मटस्यामीकी
प्रतिमाके जो कि खड़गासन है दर्शन करनेके लिये गये बहुत ही
मनोद्दा मृति है। तीस फुट ऊँची होगी सुन्दरतामें तो यहां भान
होता है कि मूड़बिद्रीके कारीगरने ही यह गृति दनाई हो। मनमें
यही भाव प्राता था कि हे प्रभो! भारतवपमें एक समय यह था
जय कि ऐसी ऐसी भव्य मृतियोंको प्रतिष्टा हार्ना थी। यह काम
राजा-महाराजोंका था। प्राज तो जन्धमंक राजा न होनसे

धर्मायतनोंकी रक्षा करना कठिन हो रहा है यहीं पर मठके सामने छोटीसी टेकरी पर एक विशाल मन्दिर है जिसमें बेदीके चारों तरफ सुन्दर सुन्दर मनोहारी विन्व हैं। इसके अनन्तर एक मन्दिर सरोवर में हैं उसके वर्शनके लिये गये। बादमें श्री नेमिनाथ स्वामी की श्वाममूर्तिके दर्शन किये। मूर्ति पद्मासन थीं, श्रन्दर और भी अनेक मन्दिरोंके दर्शन किये। यहीं पर एक विशाल मानसम्म हैं जिसके दर्शन कर यही स्मर्ग होता है कि इसके द्शनसे प्राणियोंके मान गल जाते थे यह असम्भव नहीं। सब मन्दिरों के दर्शन कर डेरे पर आ गये।

रात्रिके समय ध्यारती देखने गये। एक पर्दा पड़ा था, पुजारी मन्त्र द्वारा धारती पड़ रहा था। जब पर्दा खुला तब क्या देखता हूँ कि जगमग ज्योति हो रही है। चावलोंकी तीस या चालीस फूली फूली पुड़ी, केला नारियल खादि फलोंकी पुष्कलतासे वेदी सुशोभित हो रही है। देखकर बहुत ही खार्ख्य में पड़ गया, चित्त विशुद्ध भावोंसे पूरित हागया। वहां दो दिन रहे पश्चात् श्री मृहविद्रीको प्रस्थान कर गये।

एक घण्टेके बाद मूहिबद्री पहुँच भी गये। यहां पर भी हमारे चिर परिचित श्री नेमिसागरजी मिल गये। यहांके मिन्द्रिं की शोभा अवर्णनीय है। एक मिन्द्रि जिसको त्रें लोक्यतिलक कहते हैं अत्यन्त विशाल है, इसमें प्रतिमात्रों का समूह है, सभी प्रतिमाए रमणीक हैं। एक प्रतिमा स्फिटिकमिणकी बहुत ही मनोहर और चित्ताकर्षक है। सिद्धान्त मिन्द्रिके द्शीन किये, रत्नमयी विम्बोंके दशन किये। दशन करानेवाछे ऐसी सुन्द्र रचनासे दर्शन कराते हैं कि समवसरणका बोध परोक्तमें हो जाता है। ऐसा सुन्द्र हर्य देखनेमें आता है कि मानों स्वर्गका चत्यालय हो। यहीं पर ताड़पत्रों पर लिखे गये सिद्धान्त शास्त्रों के द्र्शन िकये। यह नगर िकसी कालमें धनाह्य महापुरुपोंकी वस्ती रहा होगा, श्रान्यथा इतने अमूल्य रत्नोंके विम्व कहांसे आहे। धन्य हे उन महानुभावोंको जो ऐसी श्रामर कीति कर गये। यहां पर श्री भट्टाचार्यजी थे जो बहुत ही वृद्ध और विद्वान् थे। श्राप दो घण्टा भी जिनेन्द्रदेवकी श्राचीमें लगाते थे। अर्ची ही में नहीं, स्वाध्यायका भी आपको व्यसन था तथा कोपके रज्ञक भी थे। आपकी भोजनशालामें कितने ही ब्रह्मचारी त्यागी श्राजावें सबके भोजनका प्रवन्ध था। हमारे लिये जिस वस्तुकी आवइ्यकता पड़ी वह श्रापके द्वारा मिल गई। इसके सिवाय हमारे चिर परिचित नेमिसागर छात्रने सब प्रकार श्रातिथ्य सत्कार किया। नारियलक। गिरीका तो इतना स्वाद हमने कहीं नहीं पाया। इस तरह तीन दिन हमारे इतने आनन्दसे गये कि जिस का वर्णन नहीं कर सकते।

यहांसे फिर वेलगांव हो कर पृना आगये और पृनासे वन्यई न जाकर मनमाड़ था गये। यहांसे एरोलाकी गुफा देखनेके लिये दौलताबाद चले आये। वहांके मन्दिरके दशन कर गुफा देखने गये। बीचमें एक रोजा गाँव मिलता है वहीं पर टाक बंगलामें ठहर गये। बंगलासे एक मील दूर गुफा थी, वहां गये। गुफा क्या है महल है, प्रथम तो कंलाश गुफाका देखा। गुफासे यह न सममना कि दो या चार मनुष्य वेठ सकें। उसके बीचमें एक मन्दिर और चारों और चार बगमदा। तीन वरामदा इतने बड़े कि जिनमें प्रत्येकमें पीच सी आदर्म आ सकें। चतुर्थ बरामदेमें सम्पूर्ण देवताओं निर्तियां थीं। वीचमें एक वदा थांगन था, आंगनमें एक शिवजीका मन्दिर था जो कि एक ही पत्थरमें खुदा हुआ है। मन्दिरके सामने शासा दोड़कर तीनों और भीत पर हाथी खुदे हुए हैं इपर

जानेक लिये सीढ़ियां भी उसी मिन्दरमें हैं, छन है, शिलर है, कलशा भी है और सूबी यह कि यह सब एक परयस्की रचन हैं। इत्यादि कहां तक लिखे ? यहांसे श्री पाश्वंनाथ गुफा देखने गये। भीतर जाकर देखते हैं तो मिन्दरके इतने बड़े खम्मे दिखे कि जिनका घर चार गजसे कम न होगा। मूर्तियोंकी रचना छापूब है। बहुत ही सुन्दर रचना है। इसके बाद बीह गुफा देखने गये यह भी अपूबं गुफा थी। मूर्तिका मुख देखकर मुके तो जंन विम्बका ही निश्चय हो गया। यहां पर पचासों गुफाएं हैं जो एक से एक बढ़ कर हैं।

एक बात विचारणीय हैं कि वहां सब धर्मवालोंके मन्दिर
पाये जाते हैं। उन लोगोंमें परसर जितना छीमनत होगा। यात वो
गान्धदायिकताने भारतको गारत बना दिया। धर्म तो यातमाकी खाभाविक परिणिति है। उपासनाके भेदसे जनतामें परस्पर बहुत ही
बेमनस्य हो गया है जो कि दुःखका कारण बन रहा है। यह
आत्मा यानादिसे व्यनात्मीय पदार्थोंमें आत्मबुद्धिकी कल्पना कर
व्यनन्त संसारका पात्र बन रहा है। इसे न तो कीई नरकले जाता
है और न कोई स्वगे। यह अपने ही शुभाशुभ क्मोंके द्वारा स्वर्गादि
गतियोंमें भ्रमण करनेका पात्र होता है। मनुष्य जन्म पानेका तो
यह कर्तव्य था कि अपने सहश सबकी रक्षामें प्रयत्नशील होते।
जैसे दुःख अपने लिये इप्ट नहीं बसे ही अन्यको भी नहीं। फिर
हमें अन्यको कप्ट देनेका क्या अधिकार ? श्रस्तु,

यह गुफा हैदरावाद राज्यमें है, राज्यके द्वारा यहांका प्रवन्ध अच्छा है। सब गुफाएं सुरक्तित हैं। पहले समयमें धर्मान्ध मनुष्योंने कुछ क्ति श्रवश्य पहुँचाई है। न जाने मनुष्य जातिमें भी कैसे कैसे राक्तस पेदा होते हैं? जिनका यह अन्ध विश्वास है कि हम जो कुछ उचित वा श्रनुचित करें वही उचित है और जो अन्य लोग करते हैं वह सब मिथ्या है। इतने मतों की सृष्टिका मृल कारण इन्हीं मनुप्यों के परिणामों का तो फल है। धर्म तो आत्मा की वह परिणात है जिससे न तो आत्मा आप संगरका पात्र हो और न जिस आत्मा को वह उपदेश करे वह भी संगर वनमें रले प्रयुत अनुकूल चल पर वन्धनसे छूटे। परन्तु अब तो हिंसा दि पञ्च पापों के पोपक हो कर भी आपको धार्मिक चनने का प्रयत्न करने में भी अपनी सम्पूर्ण शक्ति छगा देते हैं जैसे बकरा काटकर भी कहते हैं कि भगवती माता प्रसन्न होती है। गोकुशी करके परवर्गार जहांपनाह को प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती है। यह सब अनात्मीय पदार्धों में आत्मा मानने का फल है। यही कारण है कि यहां भी गुफाओं में जो मूर्तियां हैं उनके बहुतसे अङ्ग भङ्गका दिये गये हैं। विशेष क्या लिखें? यहां जैसी गुफा भारतवर्षमें अन्य नहीं।

यहांसे आवर दोलतावादका किला देखा। वह भी दर्शनीय वस्तु है मीलों छम्वी सुरङ्ग हैं। एक सुरङ्गमें में चला गया एक फर्लाग गया फिर भयसे छोट आया। आने जानेमें कोई कष्ट नहीं हुआ। चपरासी बोला—'यदि चले जाते तो चार फर्लांग वाद तुम्हें मार्ग मिल जाता।' फिला देखकर हम लोग फिर रेल के हारा स्टेशन आ गये और वहांसे गाड़ीमें बेठकर गिरिनारकी यात्राके लिये चल दिये।

रात्रिका समय था। वाईजीने श्री नेमिनाथजी के भजन और बारहमासी आदिमें पूर्ण रात्रि सुख पूर्वक विता दी। प्रातःकाल होते होते सूरतकी स्टेशन पर पहुंच गये श्रीर वहांसे धर्मशालामें जाकर ठहर गये। दुर्शन पूजनकर फिर रेलमें सवार हो श्री गिरिनारजी के लिपे प्रस्थान किया। वहां पहुँचने पर शहरकी धर्मशालामें ठहर गये। श्री नेमिनाय स्वामीके दर्शन कर मार्ग प्रयासको भूट गये । यादमें तलह्टी पहुंचे और बहांसे श्री गिरिनार पर्यस पर गये ।

पयत पर श्री नैमिनाथ स्वामीका दर्शन कर गटुनटू हो नये। पर्वतके अपर नाना प्रकारके पुष्पींकी बहार थी। कुन्द जातिके पुष्प बहुत ही। सुन्दर थे। दिगम्बर मन्दिरके दर्शनकर स्वेतान्वर मन्दिरमें गुणे। यात्रियोंके लिये इस मन्दिरमें सब प्रकारकी सुबिधा है। भोजनादिका उत्तम प्रबन्ध है। यदि कोई बास्तविक विरक हो और यहां रहकर धर्म सायनकी इच्छा रखता हो तो इस मन्दिरमें वाण साधनोंकी सुलभवा है। दिगम्बरोंका मन्दिर र्मणीय है और श्री नेमिनाथ स्वामीकी मृर्ति भी अत्यन्त मनोह है परन्तु यदि कोई रहकर धर्मशाधन करना चाहे तो कुछ भी प्रयन्ध नहीं क्योंकि यहां तो पर्यतके ऊपर रहना महान् अविनय का कारण समझते हैं। जहां छात्रिनय है वहां धमेकी संभावना कॅसी ? क्या कहें ? लोगोंने धर्मका रहस्य बाख कारणों पर मान रवसा है और इसी पर बल देते हैं। पर वास्तविक वात यह है कि जहां वाल पदार्थांकी मुख्यताका आश्रय किया जाता है वहां अभ्यन्तर धर्मकी उद्भृति नहीं होती। विनय अविनयकी भी गर्यादा होती है। निमित्त कारणोंकी विनय उतनी ही योग्य है जो आम्यन्तरमें सहायक हो जैसे सम्यदर्शनका प्रतिपादक जो द्रव्यागम है उसकी हम मस्तकसे श्रञ्जलि लगाकर विनय करते हैं क्यांकि उसके द्वारा इसको धर्थागम और ज्ञानागमकी प्राप्ति होती हैं केवल पुरतककी विनय करनेसे अर्थागम और ज्ञानागम का लाभ न होगा। पर्वत परम पृच्य है-हमें उसकी विनय करना चाहिये यह सबको इष्ट है परन्तु क्या इसका यह अर्थ है कि पवत पर जाना ही नहीं चाहिये ? क्योंकि यात्राका साधन पदयात्रा है फिर जहां पदतलोंसे सम्बन्ध होगा वहां यदि अविनय मान ठी जाने तो यात्रा ही निषिद्ध हो जानेगी, सो तो

नहीं हो सकता। इसी प्रकार पर्वतों पर रहनेसे जो शारीरिक कियाएं आहार विहारकी हैं वे तो करनी ही पड़ेगी। वहां रहकर मानसिक परिणामोंकी निर्मछंताका सम्पादन करना चाहिये।

इस प्रकार उहापोह करते हुए हम छोग एक मील न चले होंगे कि साधु लोगोंका अखाड़ा मिला। कई गाय भी वहां पर थीं अनेक वाद्यसाधन शरीरके पुष्टिकर थे। साधु छोग भी शरीर से पुष्ट थे और श्री रामचन्द्रजी के उपासक थे। कल्याण इच्छुक श्रवर्य हैं परन्तु परिष्रह ने उसमें वाधा डाल रक्की है। यदि यह परिग्रह न हो तो कल्यासका मार्ग पास ही है परन्तु परिग्रह पिशाच तो हृद्य पर अपना ऐसा प्रभाव जमाये है जिससे घरका त्याग किनी उपयोगमें नहीं श्राता । घरका त्यागना कोई कठिन वस्तु नहीं परंतु श्राप्यान्तर मूर्छा त्यागना सरल भी नहीं। त्याग तो आभयन्तर ही है, आभ्यन्तर कपायके विना वाह्य वेपका कोई महत्त्व नहीं। सर्प बाह्य कांचली छोड़ देता है। परन्तु विप नहीं त्यागता अतः उसका वाह्य त्याग कोई सहत्त्व नहीं रखता। इसी प्रकार योई वाग वसादि तो त्याग दे और अन्तरङ्ग रागादि नहीं त्याने तो इस स्यागका क्या महत्त्व ? धान्यके उपरी छिलकाका त्याग किये विना चावलका मल नहीं जाता श्रतः वारा त्यागकी भी श्राप-इयकता है परन्तु इतने ही से कोई चाहे कि हमारा फल्याए हो जावेगा सो नहीं । धान्यके छिलकाका त्याग होने पर भी चावलमें लगे हुए फणको दूर करनेके लिये कृटनेकी प्यावस्यकता है। फिर भला जिनके बाहु य त्यान नहीं उनके तो अन्तरङ्ग त्यानका लेश भी नहीं। में किसी अन्यमतके साधुकी अपेक्षा कथन नहीं फरता परन्तु मेरी निज्ञी सम्मति तो यह है कि पाह्यत्याग विना खन्तरङ्गस्याग नहीं होता और यह भी नियम नहीं कि दाह प-त्यान होने पर आभ्यन्तरत्यान हो ही जावे । हां, इतना अवस्य है कि बाह यत्याम होनेसे ही अन्तरङ्गत्याम हो सकता है। दृष्टान्त जितने मिलते हैं सर्वांशमें नहीं मिलने अतः वस्तुखरूप विचारना चाहिये हप्टान्त तो साधक है। श्रव हमको प्रकृतमें श्राना चाहिये। जहां हमारे परिणामोंमें रागादिकसे उदासीनता आवेगी वहाँ स्वयमेव बाहुण पदार्थींसे उदासीनता या जावेगी। पर पदार्थं के प्रहण करनेमें मूल कारण रागादिक ही हैं। बाख् पदार्थ ही न होते तो अनाश्रय रागादिक न होते ऐसा कुतर्क करना न्यायमार्गसे विरुद्ध है। जिस प्रकार जीव द्रव्य अनादि फालसे स्वतःसिद्ध है । उसी प्रकार अजीव द्रव्य भी अनादिसे ही रवतःसिद्ध हैं । कोई किसीको न तो बनाने वाला है स्त्रीर न कोई किलीका विनाश करनेवाला है। स्वयमेव यह प्रक्रिया चली आ रही है-पदार्थों में परिणमन स्वयमेव हो रहा है। कुन्भकारक निमित्त पाकर घट चन जाता व्यवस्य है पर न तो कुम्भकार मिट्टी में कुछ श्रतिशय कर देता है और न मिट्टी कुम्भकारमें कुछ अतिशय पदाकर देती हैं। छुम्भकारका व्यापार छुम्भकारमें होता है खोर मिट्टोका ज्यापार मिट्टीमें। फिर भी छोकिक ज्यवहार ऐसा होता है कि छन्भकार घटका कर्ता है। यह भी निर्मृत कथन नहीं इसे सर्वथा न मानना भी युक्ति संगत नहीं। यहाँ मनमें यह कल्पना छाई कि साधुता तो संसार दुःख हरनेके लिये रामवारा श्रीपिध है परन्तु नाम साधुतासे कुछ तत्त्व नहीं निकलता 'श्रांखोंके श्रन्ये नाम नैनसख'।

यहांसे चलकर श्री नेमिनाथ स्वामीके निर्वाणस्थानको जो कि पद्धम टॉक पर है चल दिये। आध घण्टा वाद पहुँच गये उस स्थान पर एक छोटो सी मढ़िया वनी हुई है। कोई तो इसे आदमवावा मानकर पूजते हैं कोई दत्तात्रेय मानकर उपासना करते हैं श्रीर जैनी छोग श्री नेमिनाथजी मानकर उपासना करते

हैं। अन्तिम माननेवालोंमें इम लोग थे। हमने तथा कमलापति सेठ, स्वर्गीय वाईजी खाँर स्वर्गीय मुलावाई खादिने खानन्दसे श्री नेमिनाथ स्वामीका भावपूचक पूजा की इसके वाद स्त्राध घण्टा वहां ठहरे, स्थान रम्य था परन्तु दस वज गये थे श्रतः श्रिधिक नहीं ठहर सके। यहांसे चलकर एक घण्टा बाद शेषा वन (सहस्राप्नवन) में ह्या गये। यहां की शाभा अवर्णनाय हं। संघन आम्र वन है, उपयोग विशुद्धता के लिये एकान्त स्थान है परन्तु अधावाधांक कारण एक घण्टा वाद पवतक नीचे जो धर्म-शाला है उसमें श्रा गये श्रार भोजनादिसे निश्चिन्त हो सो गये। तीन वजे डठे, थोड़ा काल स्वाध्याय किया। यहां पर ब्रामचारी भरतपुरवार्टोंसे परिचय हुआ। आप बहुत ही विरुक्षण जोव हैं यहां रहकर आप धमं साधन करते हें परन्तु जैसे आपने स्थान चुना वैसे परिणाम न चुना अन्यथा फिर यहांसे अन्यत्र जाने का इच्छा न होती। मनुष्य चाहता तो बहुत है परन्तु कर्तव्य पथमें उसका अंश भी नहीं लाता। यही कारण है कि छाजन्म कोल्हू के बेलकी दशा रहती है। चक्कर तो हजारों मील का हो जाता है परन्तु चेत्रकी सीमा दस या वाहर गज ही रहती होगी । इसी प्रकार इस संसारी जीवका प्रयास है—इसी चतु-गतिके भीतर ही घूमता रहता है। जिस प्रयाससे इस चतुगतिमें भ्रमण न हो उस ओर टदय नहीं। जो प्रयास हम कर रहे हैं शुभाशुभ भावसे परे नहीं। इससे पर जो वस्तु ह वह हमार ध्यानमें नहीं खाती खतः निरन्तर इसी के चक्रमें पर रहते हैं। इस चक्रसे निकलने की योग्यता भी मिल जाती है परन्तु अनादि कालीन संस्कारोंके हड़ प्रभावसे उपयोगमें नहीं लाते। धनतमें जहां योग्यता नहीं उसी पर्यायमें चले जाते हैं। ब्रह्मचारी छोटेलालजी योग्य व्यक्ति हैं परन्तु इतनी कया करते हैं कि अपनी चोग्यताको अयोग्य दशामें हा देते हैं। अन्तु, इनकी कथा क्या हिस्रें हम स्वयं उसी स्वीगके पात्र है ।

यहां दो दिन रहकर पश्चात चर्नादाके लिये प्रयाण किया। यहाँ बहुत स्थान परोपकारके हैं परन्तु उन्हें देखने का न तो प्रयास किया और न कीच हो हुई। यहासे चलकर आबूरीड़ पर ष्प्राये और बाहासे मोटरमें बैठकर पहाहके ऊपर गये। पहाइके जपर जानेका मार्ग संपर्की चालके समान टहराना हुआ घूमावदार है। ऊपर जाकर दिगम्बर मन्दिरमें ठहर गये। बहुत ही भव्य मृति है यहां पर इवेताम्यरोंक मन्दिर वहुत ही मनोज़ हैं उन्हें देखनेसे ही उनकी फारीगिरीका परिचय हो सकता है। कहते हैं कि इस समय इन मन्दिरोंके निर्माणमें सोटह करोड़ रुपये त्ताने थे परन्तु चर्तमानमें तो अरवमें भी वैसी मुन्दरता स्त्रान फठिन है ! इन मन्दिरोंके मध्य एक छोटा सा मन्दिर दिगन्वरों का भी है। यहांसे ६ मील दूरी पर एक देलवाड़ा है जहां एक पहाड़ी पर इवेताम्बरोंके विशाल मन्दिरमें ऐसी भी प्रतिमा है जिसमें वहुभाग सुवर्णका है। एक सरोवर भी है जिसके तटपर सङ्गमर्भरकी ऐसी गाय बनी हुई हैं जो दूरसे गायके सदृश ही प्रतीत होती है। यहां पर दो दिन रहकर पश्चात अजमेर आ गुये। यहां श्री सोनी भागचन्द्रजी रहते हैं जो कि वतमानमें जेनधर्मक संरक्तक हैं, महोपकारी हैं। श्रापके मन्दिर निशयाजी आदि अपूर्व-अपूर्व स्थान हैं उनके दर्शन कर चित्तमें छति शान्ति आई। यहाँ दो दिन रहकर जयपुर आ गये और नगरके बाहर नशियाजीमें ठहर गये। यहां पर सब मन्दिरोंके दशन किये। मन्दिरोंकी विशालताका वर्णन करना बुद्धि बाह्य है। यहां पर जैन विद्यालय है जिसमें मुख्य रूपसे संस्कृतका पाठन होता है। यहां शास्त्र भण्डार भी विशाल है। धर्म साधनकी सब सुविधाएं भी यहां पर हैं। यहां तीन दिन रहकर आगरा श्राये और यहांसे सीघे सागर चले छाये। सागरकी जनताने वहुत ही शिष्टताका व्यवहार किया। कोई सो नारियल भेंटमें छाये।

यह सब होकर भी चित्तमें शान्ति न आई।

## गिरिनार यात्रा

सन् १६२१ की बात है अहमदाबादमें कांब्रेस थी, पं० मुत्रालालजी धौर राजधरलालजी वरया घादिने कहा कि कांग्रेस देखनेके लिये चलिये।' मैंने कडा—'में क्या करू ना ?' उन्होंने कहा-'वड़े वड़े नेता आवेंगे श्रतः उनके दशन सहज ही हो जावेंगे, देखो उन महानुभावोंकी ओर कि जिन्होंने देशके हितके लिये अपने भौतिक सुखको त्याग दिया जो गवनमेण्ट द्वारा नाना यातनाओं को सह रहे हैं, जिन्होंने लांकिक सुखको लात मार दी है श्रीर जो निरन्तर ४० करोड़ जनताका कल्याण चाहते रहते हैं। आज भारत वर्षकी जो दुरंशा है वह किसीसे छिपी नहीं है जिस देशमें घी दूधकी नदियां बहनी थीं वहां आज कराड़ों पशुत्रोंकी हत्या होनेसे किंधरकी निव्यां वह रही हैं। शुद्ध घी दूधका अभावसा हो गया है जहां आप वाक्योंकी ध्वनिसे पृथिवी गुंजती थी वहां पर विदेशा भाषाका ही दार-दौरा है। जहां पर पेण्डित लोग किसी पदार्थकी प्रमाणता सिद्ध करनेके लिये ध्यमुक ऋषिने अमुक झास्त्रमें ऐसा लिखा है... इत्यादि व्यवस्था देते थे वहाँ अब साहब लोगोंके बाम्य ही प्रमाण मान जाते हैं अतः नेता लोग निरन्तर यह यत्न करते रहते हैं कि हमारा देश पराधी नताके बन्धनसे मुक्त हो जावे। कांत्रेसमें जानेसे उन महातुभावों के व्याख्यान सुननेको मिलने ऑर सबसे वड़ा लाभ वह होगा कि शीनिरिनार सिद्धसेत्रकी वन्द्ना अनायास हो जावेगी।'

में श्रीगिरिनारजी की यात्राके होभसे कांत्रेस देखनेके हिदे चला गया और अहमदाबाद्में श्रीछोटेलालजी सुपरिन्डेन्टेन्टके यहां ठतर गया। यहां पर श्रीव्रह्मचारी शीतल्प्रसाद्जी शीर शीशान्तिसागरजी छाणीवाले बद्याचारी येठामें पहलेसे ही ठहरे थे। इम तीनोंका निमन्त्रण एक सेठके यहां हुआ। चृंकि मुक्ते ज्यर घ्याता था घ्यतः घर पर पथ्यसे भोजन करता था परन्तु उस दिन पृड़ी शाक मिली । खीर भी बनी थी जो उन्होंने मुक्ते परोसना घोडी पर मेंने एक बार मना कर दिया परन्तु जब दूसरी बार खीर परोसनेके छिये छाये तय मैंने हालच वश ले ही। फल उसका यह हुआ कि चेगसे ज्वर आगया, बहुत ही वेदना हुई जिससे उस दिनका कांब्रेसका अधियेशन नहीं देख सका।

दूसरे दिन ज्वर निकल गया स्त्रतः कांग्रेसका स्रधिवेशन देखनेके लिये गया। वहांका प्रवन्ध सराहनीय था, क्या होता था छुछ समभमें नहीं आया किन्तु वहां पेपरोंमें सब समाचार ष्यातुपूर्वी मिल जाते थे। कहनेका तात्पर्य यह है कि जिनका देश हैं वे तो पराधीन होनेसे भिक्षा मांग रहे हैं और जिनका कोई स्वत्व नहीं वे पुरुपार्थ वलसे राज्य कर रहे हैं। ठीक ही तो कहा है—

### 'वीरभोग्या वसुन्धरा'

जिन लोगोंका इस भारतवर्षपर जन्मसिद्ध छाधिकार है वे तो श्रसंघटित होनेसे दास वन रहे हैं श्रोर जिनका कोई स्वत्व नहीं वे यहांके प्रभुवन रहे हैं। जब तक इस देशमें परस्पर मनोमालिन्य और अविश्वास रहेगा तव तक इस देशकी दशा सुधरना कठिन है। यदि इस देशमें श्राज परस्पर प्रेम हो जावे तो विना रक्तपातके भारत स्वतन्त्र हो सकता है परन्तु राही होना असम्भव है। '८ कनविषा ९ चूल्हे' की कहावत यहीँ चरिताथ होती है। परस्पर मनोमालिन्य का मूल कारण अनेक

मतोंकी सृष्टि है। एक दूसरेके शत्रु वन रहे हैं। जो वास्तविक धम है वह तो संसार बन्धनका धातक है उस ओर हमारी दृष्टि नहीं। धम तो ऋहिंसामय हे वेद भी यही बात कहता है 'मा हिंस्यात् धर्वभूतानि' तथा 'ऋहिंसा परमो धर्मः' यह भी ऋनादि मन्त्र है। जैन लोग इसे अब तक मानते हैं। यद्यपि एनकी भारतमें बहुत अल्प संख्या है फिर भी उसे ज्यवहारमें लानेके लिये सतत प्रयत्नशील रहते हैं। श्री महात्मा गांधीने भी उसे ऋपनाया है और उनका प्रभाव भी जनतामें ज्याप्त हो रहा है...यह प्रसन्नताकी बात है। अस्तु,

हम लोग कांग्रेस देखकर श्री गिरिनारजी की यात्राके लिये अहमदावादसे प्रस्थान कर स्टेशन पर गये श्रीर कृनागढ़का टिकिट लेकर ज्यों ही रेलमें वंटे त्यों ही मुक्ते ज्वरने श्रा सताया यहुत वेचैनी हो गई। यद्यपि साथमें पं० मुन्नालालजी श्रीर राजधरलालजी करया थे परन्तु मैंने किसी से कुछ सकेत नहीं किया चुपचाप पड़ गया। पास ही एक वकील वंटे थे जो राजकोटके रहनेवाले थे और इवेताम्बर सम्प्रदायके थे। उनसे राजधर वरयाने किनल साहबसे कहा कि में तो विशेष वहस नहीं कर सकता यदि आपको विशेष वहस करना है तो यह वर्णीजी जो कि वगलमें लेटे हुए हैं उन्हें जगाये देता हूँ श्राप उनसे शङ्गा समाधान करिये। वरयाने मुक्ते जगाया और कहा कि यह वकील साहव वहुत ही शिष्ट पुरुष हैं श्रापसे मतसन्बन्धी चर्चा करना चहते हैं।

में उठकर बैठ गया और कुछ समय तक हमारी वकील साहबसे तत्त्व चर्ची होती रही। चर्चीका विषय था वरत्रादि परिव्रह हैं या नहीं ? उनका कहना था कि वस्त्र परिव्रह नहीं है। मेरा कहना था कि मोहनीय कर्मके उदयसे जो परिणाम आत्मा का होता है बारतबिक परियह वहीं है। उसके मिथ्यात्व, पेदत्रय, हाम्यादि नव नोकपाय श्रीर कोध मान माया लोभ ये चार कपाय इस प्रकार चीद्रह भेट् श्रागममें वनलाये हैं यही अन्तरङ्ग परिव्रह हैं अतः वस्त्रोंकी चर्चा छोड़ो शरीर भी परिव्रह नहीं है परन्तु यह निश्चित है कि बस्त्रादिका ब्रह्ण विना मुच्छीके नहीं होता अतः उसे भी भगवानने उपचारसे परिष्रह मंज्ञा दी है। यदि वस्त्रादिके ब्रह्णमें मुच्छी न हो तो उसे कीन सँभाले ? मेला हो गया, फट गया इत्यादि विकल्प क्यों होवं ? श्री प्रवचनसारमं इसको उपाधि कहा है जहां उपाधि है वहां नियमसे हिंसा है अतः श्री कुन्दकुन्द महाराजने कहा है कि 'जीवके मरने पर हिंसा हो र्थ्योर न भी हो परन्तु उपाधिक सद्भावमें वह नियमसे होती हैं। क्योंकि ईयीपथसे साधु चल रहा है इतनेमें कोई सृक्ष्म जीव श्राया और उसके पगतले इवकर मर गया तो उस समय जीवके मरने पर भी प्रमन्तयोगका अभाव होनेसे साधु हिंसाका भागी नहीं होता ऑर यदि प्रमत्तयोग है तो बाख हिंसा न होने पर भी हिंसा अवश्यम्भावी है परन्तु वस्त्रादि उपाधिके सङ्कावमें नियमसे हिंसाका सद्भाव है क्योंकि अन्तरद्गमें मृच्छी विद्यमान है।

श्राप कहते रहे कि दिगम्बर साधुँ भी तो पीछी, कमण्डल तथा पुस्तक रखते हैं उनको भी परिश्रही कहना चाहिये ?

मेंने कहा—धापका कहना ठीक है परन्तु इस परिग्रह और वस्त्र परिग्रहमें महान् ध्रन्तर है। पीछी द्याका उपकरण है, कमण्डलु शोचका उपकरण है और पुग्तक ज्ञानका उपकरण है पर वस्त्र परिग्रह तो केवल शीतादि निवारणके लिये ही रक्खा जाता है साथ ही इसमें एक दोप यह भी है कि वस्न रखनेवाला साधु नग्न परीपह नहीं सहन कर सकता। फिर भी पीछी आदि परिग्रह छठवें गुणस्थान पर्यन्त ही हैं सप्तमादि गुणस्थानोंमें यह भी नहीं रहते...इत्यादि बहुत देर तक वात चीत होती रही। आपकी प्रकृति सौम्य थी अतः त्रापने कहा कि अच्छा, इसपर विचार करेंगे अभी में इस सिद्धान्तको सर्वथा नहीं मानता। हां सिद्धान्त उत्तम है यह मैं मानता हूँ।

मेंने कहा—'कल्याणका मार्ग तो पत्तसे वहि मूँ त है।' आपने कहा—'ठीक है परन्तु जिसकी वासनामें जो सिद्धान्त प्रवेश कर जाता है उसका निकलना सहज नहीं। काल पाकर ही वह निकलता है। सब जानते हैं कि शरीर पुद्गल द्रव्यका पिण्ड हैं इसके भीतर आत्माके ग्रंशका भी सद्भाव नहीं है। यद्यपि ग्रातमा और शरीर एक चेत्रावगाही हैं फिर भी आत्माका अंश न पुद्गलात्मक शरीरमें है ग्रोर न पुद्गलात्मक शरीरका ग्रात्मामें हा है। इतना सब होने पर भी जीवका इस शरीरके साथ अनादिसे ऐसा मोह हो रहा है कि वह अहर्निश इसीकी सेवामें प्रयत्नशील रहता है। वह इसके लिये जो जो अनथं करता है वह किसीसे गोप्य नहीं है।'

में वोला—'ठीक है परन्तु श्रान्तमें जिसका मोह इससे छूट जाता है वही तो सुनार्गका पात्र होता है। पर द्रव्यके सम्बन्धसे जहां तक मूच्छा है वहां तक कल्याणका पथ नहीं। हम अपनी दुर्वलतासे वस्त्रको न त्याग सकें यह दूसरी वात है परन्तु उसे राग बुंद्धसे रखकर भी ध्रपने श्रापको अपरिग्रही मानें यह खटकनेकी वात है।'

श्चन्तमें श्चापने कहा—'यह विषय विचारणीय है।' में बोला—'आपको इच्छा'

इसके बाद मैंने कहा कि मुझे निद्रा छाती है छतः कृपा कर आप अपने स्थान पर पधारिये छापके सद्भावमें में लेट नहीं सकता। छाप एक वकील हैं पर कहनेमें आपको जरा भी कष्ट न होगा, मट कह उठोगे कि देखो यह लोग धार्मिक कहलाते हैं छौर हमारे बेठे हुए सो गये यही असम्यता इन लोगोंमें है। चकील साह्य बोले—'आप सो जाइये, में किस प्रकृतिका मनुष्य हूं ? श्रापको थोड़ी देरमें पता लग जावेगा। सभ्यता असभ्यता विद्यासे नहीं जानी जाती, मेरा तो यह सिद्धान्त व अनुभव है कि चाहे संस्कृतका विद्धान हो, चाहे भाषाका हो और चाहे अंग्रेजीका डाक्टर हो जो सदाचारी है वह सभ्य है और जो असदाचारी है वह असभ्य है। श्रन्य कथा जाने दीजिये जो श्रपढ़ होकर भी सदाचारी हैं वे सभ्यगणनामें गिननेके योग्य हैं और जो सब विद्याश्रोंके पारगामी होकर भी सदाचारसे रिक्त हैं वे असभ्य हैं।'

चकील साह्यकी वियेकपू वात सुनकर में यहुत प्रमन्न हुआ खोर मेरे मनमें विचार खाया कि खात्माकी खनन्त शक्ति है न जाने किस आत्मामें उसके गुगोंका विकास हो जावे। यह कोई नियम नहीं कि अमुक जातिमें ही सदाचारी हो अमुकमें नहीं।

मैंने कहा—'महाशय! में आपके इस मुन्दर विचारसे सहमत हूं श्रव में लेटना हूं, अपराध समा करना'....इतना कह कर में लेट गया। चूंकि उचर था ही श्रवः पैरों में तीन्न वेदना थी। मनमें ऐसी कल्पना होती थी कि यित नाई मिलता तो श्रमी मालिश करवा लेता एक कल्पना यह भी होती थी कि चरया नीसे कहूँ कि मेरे पैरों में बड़ी वेदना है जरा दाब दो परन्तु संकीच वश किसीसे कुछ कहा नहीं। मैं इस प्रकार विचारों में ही निमग्न था कि वकील साहब मेरे पैर अनायास दवाने लगे। मैंने कहा—'कोई हानिकी बात नहीं, मनुष्य मनुष्य ही के तो काम आता है आप निश्चिन्ततासे सो जाओ।' में श्रन्तरङ्गसे खुश हुआ क्यों कि यही तो चाहता था, कर्मने वह सुयोग स्वयं मिला 'दिया। लिखनेका तात्पर्य यह है कि यदि उदय बलवान् हो तो जहां जिस वस्तुकी संभावना न हो वहां भी वह वस्तु मिल जाती है और उदय निवंत हो तो हाथमें अई हुई वस्तु भी परायमान हो जाती है। इस प्रकार दस वजेसे लेकर तीन वजे तक वकील साहव मेरी वैयावृत्य करते रहे जब प्रातःकालके तीन वजे तब वकील साहवने कहा कि श्रव गिरिनारजीके लिये आपकी गाड़ी वदलेगी, जग जाइय।

हम जग गये और वकील साहवको धन्यवाद देने लगे। उन्होंने कहा कि इसमें धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, यह तो हमारा कतंव्य ही था यादे आज हमारा भारत वर्ष अपने कर्तव्य का पालन करने लग जावे तो इसकी दुरवस्था अनायास ही दूर हो जावे परन्तु यही होना किठन है। अन्तमें वकील साहव चले गये और हम लोग प्रातःकाल कृनागढ़ पहुँच गये। म्टेशनसे धमंशालामें गये प्रातःकाल की सामायिकादिसे निश्चिन्त होकर मन्दिर गये और श्री नेमिनाथ स्वामीके दशन कर तृप्त हो गये।

प्रभुका जीवन चिरत्र स्मरण कर हृद्यमें एकदम स्फूर्ति आ गई और मनमें आया कि हे प्रभो ! ऐसा दिन कव आवेगा जब हम लोग आपके पथका अनुकरण कर सकेंगे। आपको धन्य है कि आपने अपने हृद्यमें सांसारिक विषय सुखकी आकांचाके लिये स्थान नहीं दिया प्रत्युत अनित्यादि भावनाओं का चिन्तवन किया उसी समय लोकान्तिक देवोंने अपना नियाग साधन कर आपकी स्तुति का आर आपने देगस्वरी दीचा धारण कर अनन्त प्राणियोंका उपकार किया ..... हत्यादि चिन्तवन करते हुए हम लोगोंने दो घण्टा मन्दिरमें विताये। अनन्तर धर्मशालामें आकर भोजनादिसे निवृत्त हुए फिर मध्यान्हकी सामायिक कर गिरिनार पर्वतकी तलहटी में चले गये। प्रातःकाल तीन वजेसे वन्दनाके लिये चले और हाः वजते वजते पर्वत पर पहुँच गये। वहाँ पर श्री नेिस प्रभुके मन्दिरमें सामायिकादि

कर पूजन विधान किया। मूर्ति बहुत ही सुभग तथा चित्ता-कर्पक है।

गिरिनार पर्वत समधरातलसे बहुत ऊंचा है बड़ी बड़ी चहानोंके बीच सीढ़ियां लगाकर मार्ग सुगम बनाया गया है। कितनी ही घोटियां तो इननी ऊंची है कि उनसे मैच मण्डल नीचे रह जाता है और अवरसे नीचेकी श्रीर देखनेपर ऐसा लगता है मानो मेघ नहीं समुद्र भरा है। कभी कभी वायु आघात पाकर काले काले मेघोंको दुकड़ियां पाससे ही निकल जाती हैं जिससे ऐसा माल्म देता है मानों भक्तजनाँके पाप पुछ ही भगवद्भक्ति रूपी छुनीसे छिन्न भिन्न होकर इधर उधर उह रहे हों। ऊर खनन्त आकाश और चारों खोर खितिज पर्यन्त फेली हुई चुक्षोंकी हरीतिमा देखकर मन मोहित हो जाता है। यह वही गिरिनगर है जिसकी उत्तुद्ध चोटियोंसे कोटि कोटि मुनियान निर्वाणधाम प्राप्तकिया है। यह वही गिरिनगर है जिसकी कन्दराओंमें राजुल जैसी सती आर्याओंने घनघार तपश्चरण किया है। यह वही गिरिनगर है जहां कृष्ण और बलभद्र जैसे यदुपुत्रव भगवान नेमिनाथकी समवसरण सभामें बढ़ी नम्रता के साथ उनके पवित्र उपदेश अवरा करते थे। यह वही गिरिनगर है जिसकी गुहामें आसीन होकर श्री धरसेन आचार्यने पुष्पदन्त श्रोर भूतवित आचार्य के हिये पट्खण्डागम का पारायण कराया था।

मन्दिरसे निकलकर इवेताम्बर मन्दिरमें जानेका विचार किया। यद्यपि राजधार वरयाने कहा कि पञ्चम टॉक पर चलो जहां कि श्री नेमिश्रमुका निर्वाण हुआ है तो भी देखनेकी उत्कट अभिलापासे हम और पण्डित मुन्नालालजी इवेताम्बर मन्दिरमें चले गये। मन्दिर बहुत विशाल है एक धर्मशाला भी वहीं है जिसमें कि सब प्रकार की सुविधाएं हैं खाने पीनेका भी पूर्ण प्रवन्ध है यहां पर यदि कोई साथमीं भाई धर्म साधनके लिये रहना चाहे तो उसे व्यथता नहीं हो सकती। युविधाकी दृष्टिसे यह सब ठीक है परन्तु यह पद्धम काल है तपोभूमि भोगभूमि बना दी गई है। मन्दिर गये श्रोर श्रो नेमिप्रमुकां मूर्ति देखी, ऐसा प्रत्यय हुआ जैसे कोई राजा बेठे हों। हाथोंमें युवंशके जड़ाऊ कटक, मस्तकमें कीमती मुक्तट, अंगमें बहुमूल्य श्रंगी, कण्ठमें पुष्पादिसे युसिब्जत बहुमूल्य हार तथा इत्रॉस सुचित्त कितना शृङ्गार था हम वर्णन नहीं कर सकते।

मनमें आया कि देखों इतना सब विभव होकर भी भगवान् संसारसे विरक्त हो गये। यदि उस मूर्तिके साथमें देगम्बरी दीक्षा की मूर्ति भी होती तो संसारकी असारताका परिज्ञान करनेवालों को बहुत शीघ्र परिज्ञान हो जाता परन्तु यहां तो पक्षपातका इतना प्रभाव है कि दिगम्बर मुद्राको देख भी नहीं सकते। संसारमें यदि यह हठ न होती तो इतने मतोंकी सृष्टि न होती।

वहांसे चलकर पद्धम टोंक पर पहुंचे वहां जो पूजाका स्थान है उसे बैज्जव लोग इत्तात्रय कहकर पूजते हैं कितने ही आदम वावा कहकर ऋची करते हैं और दिगम्बर सम्प्रदायवाले श्रो नेमिनाथ स्वामीकी निर्वाण भूमि मानकर पूजते हैं। स्थान छात्यन्स पवित्र और वराग्यका कारण है परन्तु यहां तो केवल स्थानकी पूजा और नेमिप्रभुका कुछ गुण गानकर लीटनेकी चिन्ता हो जाती है।

वहांसे चलकर बीचमें एक बैप्णव मन्दिर मिलता है जिसमें साधु लोग रहते हैं पचासों गाय छादि का परिष्रह उनके पास है, श्री रामके उपासक हैं। वहांसे चलकर सहश्राम्न बनमें छाये जो पहाड़से नीचे तलमें है जहां सहस्रों आम्रक युन्न है बहुत ही रम्य छोर एकान्त स्थान है। आधा घण्टा रहकर मूखकी वेदना होने लगी छतः स्थानसे जो लाभ लेना चाहिये वह न ले सके और एक घण्टा चलकर तलहडी की धर्मशालामें आ गये। घटां भोजनादिसे निवृत्त होकर लेट गये।

यहाँसे चलकर पश्चान् रेलमें सवार होकर श्रह्मदाबाह होते हुए बड़ीहा श्राये। यहां पर बहुनसे स्थान देखने योग्य है परन्तु हारीरमें स्वास्थ्यके न रहनेसे दाहाद चले आये। यहां एक पाठशाला है जिसमें पं० फुलचन्द्रजी पहाते हैं। ये बिहान् हैं और सन्तोषी भी। उनके श्रायहसे श्राठ दिन यहां ठहर गये।

यहां सन्तोपनन्द्रजी अध्यात्म शास्त्रकं अच्छे विद्वान् हैं। ख्रापकां स्त्रीका भी ख्रध्यात्म शास्त्रमें अच्छा प्रवेश है। इतके सिवाय और भी बहुत भाई अध्यात्मके प्रेमी ही नहीं परीक्षक भी हैं। एक दिन में सायंकाल सामायिक करके टहल रहा या इतनेमें एक वाईजी कहती हैं 'यदि प्यास लगी हैं तो पार्व पी लीजिये ख्रभी तो रात्रि नहीं हुई।' मैंने कहा—'यह क्यों श क्या मेरी परीहा करना चाहती हा ?' उसने कहा—ख्रभिप्राय तो यहीं या पर आप तो परीक्षामें फल नहीं हुए बहुतसे फल हो जाते हैं।'

यहां जितने दिन रहा तत्त्व चर्चामें काछ गया परचात् यहीं से चलकर टब्जेन आया आर वहांसे भोपाल होता हुआ सागर

आ गया।

## भिक्षासे शिक्षा

पहलेकी एक बात लिखना रह गई है। जब मैं कटराकी धर्म शालामें नहीं आया था बड़ा वाजारमें श्री सिं० वालचन्द्रजीके ही मकानमें रहता था तब की बात है। मेरे मकानके पास ही एक लम्पूलाल रहते थे जो गोलापूर्व वंशज थे, बहुत ही वृद्धिमान् श्रीर विवेकी जीव थे। हमेशा श्री सिं० वालचन्द्रजीके शास्त्र प्रवचनमें आते थे। पांच सौ रुपयासे ही आप व्यापार करते थे। आपकी स्त्री भी बड़ी धर्मात्मा थी उनका हमसे बड़ा प्रेम था। जव रुम्पूलारुजी बीमार पड़े तव समाधिमरणसे देहका त्याग किया श्रौर उनके पास जो द्रव्य था उसका यथायोग्य विभाग कर ७५) हमारे फल खानेके लिये दे गये। वे वाईजी से कहा करते थे कि वर्णीजी आपसे अधिक सर्च करते हैं न जाने आप इनका निर्वोह कैसे करती हैं। ये प्रकृतिके बड़े उदार हैं। वाईजी हँसकर कह देती थीं कि जब सम्पत्ति समाप्त हो जावेगी तव देखा जायगा स्त्रभीसे चिन्ता क्यों कहूँ। ये व्यवहारके भी बड़े पक्के थे। एक दिन बाईजीके पास आकर बोले 'बाई जी ! आज दही खानेकी इच्छा है। वाईजीने एक कटोरामें दही दे दिया वे घर ले गये शामको कटोरा ओर दो आना पैसे दे गये । बाईजी ने कहा-'भैया ! दो आने पसे किस लिये रक्खे हैं ?' उन्होंने कहा—'यह दहीकी कीमत है।' वाईजीने कहा-'क्या भेंने पैसेके लिये दही दिया था ?' उन्होंने कहा-'तो

को देखकर स्थाप लोगोंका द्याका स्रोत उमन पड़ता है पर इतना विवेक नहीं रहता कि इनके रहनेके स्थान भी देखें । वहां वे क्या क्या वातें करते हैं वह आप लाग नहीं जानते। मैं जहां रहता हूं बहां पर बहुतसे दरिष्ट भिग्यमंगोंक। निवास है। उनमें कोई भी ष्रभागा संगता होगा जिसके कि पास द्वव्य न हो। प्रत्यकके पास कुछ न कुछ रुपया होगा। खानेकी सामग्रा तो एक मास तककी होगी। छाप छोग हमारी दशा देखकर चस्त्रादि देते हैं। पर जो नवीन वस्त्र मिलता है उसे हम बेंच देते हैं चाहे एक रुपयाके स्थानमें चार छाना ही क्यों न मिछ ? हमारा क्या गया जो भिला सो ही भला। यहां कारण है कि भारतमें भिल-मंगे बढ़ते जाते हैं। छाप लोग यदि विवेकसं काम लंते तो जो परिवार वास्तवमें द्रिह हैं, जिनके वालक मारे मारे फिरते हैं उनका पोपण करते, उन्हें शिक्तित बनाते व्यापार नीकरासे लगाते परन्तु वह तो दूर रहा आप अयोग्य आदिभयांका दान देकर भिखा गोंकी संख्या बढ़ा रहे हैं। जब विना कुछ किये ही हम लोगोंको श्रापकी उदारतासे बहुत कुछ मिल जाता है तब इसे काम करनेको क्या आवश्यकता है। भारतवपमें अकर्मण्यता इन्हीं श्रयिवेकी दानवीरोंकी बदौलत ही तो अपना स्थान वनाये हुए है। आप लोगोंके पास जो द्रव्य है उसका उपयोग या तो छाप हमारे लिये दान देकर करते हैं या श्रिधिक भाव हुए तो मन्दिर बनवा दिया या संघ निकाल दिया या अन्य कुछ कर दिया। यदि चैष्णत्र सम्प्रदायमें धन हुआ तो शिवालय वनवा दिया, राममन्दिर वनवा दिया या साधुमण्डलीको भोज दे दिया । श्राप छोगोंने यह कभी विचार नहीं किया कि जातिमें कितने परिवार श्राजीविका विहीन हैं, कितने वालक आजीविकाके विना यहाँ वहाँ घृम रहे हैं और कितनी विधवाएं आजीविका के विना प्राह आहे करके आयु पूर्ण कर रही हैं।

असलमें वात यह है कि श्राप लोग न्यायसे द्रव्य उपार्जन नहीं करते अन्यथा आपके धनका इतना दुरुपयोग न होता। किसी कविने ठीक कहा है—

> 'गङ्गाजी के घाट पर खाई खीर श्रर खांड़। यों का धन यों ही गया तुम वेदया हम भांड़॥'

शायद इसका तात्पर्य आप न सममे होंगे। तात्पर्य यह है कि एक वेश्याने धाजनम ज्यभिचारसे पैसा उपार्जन किया श्रन्तमें उसे दानकी सूभी। उसने विचारा कि मैंने जन्म भर वहत पाप किये अव अन्तमें कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिये। ऐसा विचार कर उसने प्रयागके लिये प्रयाण किया। कुम्भका मेला था, लाखों यात्रीगण स्नानके लिये जा रहे थे उस वेश्याको देखकर एक भांडने विचार किया कि देलो 'हजारो चूह खाकर विल्ली इन्जको जा रही है' मैं भी स्त्राज इसे स्त्रपना प्रभाव दिखा कर मोहित करूँगा ? ऐसा विचार कर वह भांड साधुका वेप बना एक घाट पर निश्चल आसनसे आंख मृदकर ईश्वरका भजन करने लगा। उसने ऐसी मुद्रा धारण की कि देखनेवाले विना नमस्कार किये नहीं जाते थे। फोई कोई तो वीस वीस मिनट तक साधु महाराजकी स्तुतिकर अपने आपको कृनकृत्य समभते थे और जन वहांसे जाते थे तव साधु महाराजकी प्रशंसा करते हुए अपनेको धन्य सममते थे। महाराजके सामने पुण्योंका हेर लग गया सेरों मिठाईके दोने चढ़ गये। इतनेमें वह वेश्या यहां पहुंची और महाराजकी गुद्रा देखकर मोहित हो गई। धन्य मेरे भाग्य कि इस कालमें भी ऐसे महात्माके दर्शन मिल गये, कैसी सुन्दर मुद्रा है ? मानों शान्तिके ध्यवतार ही हैं महाराज... इत्यादि शब्दों द्वारा महाराजकी प्रशंसा करने छनी। महाराज ने वेश्याको देखकर एकदम सांस रोक ली और पत्थर की मृति की तरह निश्चल हो गये।

वेश्या घृमघाम कर फिर छाई छाँर महाराजको निश्चल देखकर दस मिनट खड़ी रही छनन्तर मन ही मन विचारने छगी कि यदि महाराज मेरे यहां भोजन कर छ तो में जन्म भर के पापसे मुक्त हो जाऊंगी परन्तु कोई पटरी नहीं बेठी। ऐसा तकं वितकं करती हुई सामने खड़ी रही छोर महाराज टसी प्रकार निश्चल बने रहे। अन्तमें वेश्याने कहा—'महाराज! धन्य हे आपकी तपस्याको छाँर धन्य हे छापका ईश्वर भक्तिको। छात्र भी इस कलिकालमें आप जैसे नर रत्नोंसे इस वसुन्धराको महिमा है में वारम्वार आपको नमस्कार करती हूँ। में वह हूँ जिसने सेकड़ों घरोंके लड़कोंको छमार्गमें छगा दिया छोर सेकड़ोंको दिरद्र बना दिया। अब आपके सामने उन पाप की निन्दा करती हूं। यदि छापकी समाधि खुलती छार आप मेरा निमन्त्रण छंगीकार करते तो मेरा भी कल्याण हो जाता। इतना कहकर बेश्या चली गई। महाराजके मनमें पानी छा गया—उन्होंने मन ही मन कहा—अच्छा बनाव बना।

श्राध घण्टा वाद वेश्या फिर श्रा गई और पहले ही के समान नमस्कारादि करने लगी। उसकी भक्ति देखकर महाराज श्रपनी समाधिको श्रव अधिक देर तक कायम न रख सके। समाधि तोड़कर आशीर्वाद देते हैं—'तुम्हारा कल्याण हो' साथ ही हाथ ऊपर उटाकर कहने छगे कि 'हम अपने दिव्य ज्ञानसे तुम्हारे हृदयकी बात जान गये तृ अमुक गांवकी रहनेवार्टी वेश्या हैं तूने युवावस्थामें बहुत पाप किये पर अब बृद्धावस्थामें धर्मके विचार हो गये हैं तृ यहां किसी साधुको खीर खांडका भोजन कराने आई है, तेरा विश्वास है कि साधुको भोजन देने से मेरे पाप छूट जावेंगे और मेरी परछोकमें सद्गति होगी। यहां पर कुम्भका मेछा है हजारों साधु ब्राह्मण श्राये हैं तृ यद्यपि उन्हें दान दे सकती है पर तेरी यह हि हो गई है कि

मेरा सा साधु यहां नहीं है सो ठीक है परन्तु में तो कोई साधु नहीं केवल इस वेपमें वैठा हूँ जिससे तुमे साधु सा माल्म होता हूँ। देख, सामने सैकड़ों दोना मिठाई और सैकड़ों फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं पर में कितना खा सकता हूँ ? लोक अविवेकी हैं विना विचारे ही यह मिठाई चढ़ा गये। यदि विवेक होता तो किसी गरीवको देते, इन लोगोंने यह भी विचार नहीं किया कि यह साधु इन सैकड़ों फूलोंकी मालाओंका क्या करेगा ? परन्तु लोग तो भेड़ियाधसानका ध्रनुकरण करते हैं। ज्यासजीने ठीक ही कहा है—

'गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः । बालुकापुद्धमात्रेण गतं मे ताम्रभाजनम् ॥'

इसका यह तात्पर्य है कि एक वार एक ऋषि गंगा स्नान करने के छिये गया चूं कि भीड़ बहुत थी छतः विचार किया कि यदि तटपर कमण्डछ रखकर गोता छगाता हूँ और तवतक कोई कमण्डछ ले जाय तो क्या करूँ गा ? ऋषिको तत्काछ एक उपाय सूझा और उसके फल स्वरूप अपना कमण्डल वालुका पुंजसे ढककर गोता लगाने छिये चले गये। दूसरे लोगोंने देखा कि महाराज बाल्का ढेर लगाकर गंगा स्नानके छिये गये हैं छतः हमको यही करना चाहिये। फिर क्या था ? हजारों छादिमयों ने वाल्के ढेर लगा कर गंगा स्नान किये। जब साधु महाराज गंगाजी से निकले तो क्या देखते हैं कि हजारों वाल्के ढेर लगे हुए हैं कहां कमण्डल खोजें ? उस समय वह बड़े निर्वदसे बोले कि 'गतानुगतिको लोकः'—

श्रतः त् इठ छोड़ दे कि यहां यही एक उत्तम साधु हैं सेकड़ों एकसे एक बढ़कर साधु श्राये हुए हैं त् उन्हें दान देकर श्रपनी इच्छा पूर्ण कर श्रोर पापसे मुक्त हो। हमारा आशीर्वोट ही बहुत हैं में तो तेरा भोजन नहीं कर सकता हूं। साधु महाराजकी उपेक्षा पूर्ण बात सुनकर वेश्याकी और भी अधिक भक्ति हो गई। वह बोली—'महाराज! मैं तो छापको ही महात्मा समभती हूं आशा है मेरी कामना विफल न होगी। जब जसाको तैसा मिलता है तभी काम बनता है। किसी किव ने ठीक ही कहा है—

> 'उत्तमसे उत्तम मिले मिले नीच से नीच। पानी से पानी मिले मिले कीच से कीच॥'

साधुने यहा—'ठीक, परन्तु तेरे भोजनसे मेरी तपस्या भंग हो जावेगी। खोर में वेश्याका अन्त खानेसे फिर तपस्या करने का पात्र भी न रहूँगा। शुद्ध होनेक छिये मुक्ते स्वयं एक ब्राह्मण साधुको भोजन कराना पड़ेगा जिसमें एक छाख रपयेकी आवश्य-कता पड़ेगी। में किसीसे याचना तो करता नहीं यदि तेरा सावकाश हो तो जो तेरी इच्छा हो सो कर मेरी इच्छा नहीं कि हुके इतना द्यय कर शुद्ध होना पड़े।'

उसने कहा—'महाराज! रूपयाकी कोई चिन्ता नहीं, पापका पैसा है यदि सुकृतमें लगजावे तो अच्छा है।' 'अच्छा तो संकल्प पहुं ?' महाराजने दवी जवानसे कहा और उसने उसी समय एक लाखके नोट उनके सामने रख दिये। महाराजने मन ही मन संकल्प पढ़ा और कहा—'ला खीर और खांड़ भोजन करल्दं।'

चेश्याने वड़ी प्रसन्नताके साथ खीर और खांड़ समर्पित कर दी साधु महाराजने आनन्दसे भोजन किया और कुछ प्रसाद उसे भी दे दिया। वेश्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई श्रीर कहने लगी कि रूपया तो हाथका में हुँ फिर हो जायगा पर पापसे गुद्ध तो हुई। श्रन्तमें महाराजको धन्यवाद देकर जब वह जाने लगी तब महाराजने श्रपने असली भांडका रूप धारण कर यह दोहा पढ़ा 'गङ्गाजीके घाट पर......' समके। उस भिखमंगेने कहा—िक यही हाल आप लोगोंके धन उपार्जनका है। प्रथम तो श्रापकी आयका वहुत सा श्रंश इनकम टेक्सके रूपमें गवनमेन्ट ले जाती है, वहुत सा विवाह आदिमें चला जाता है, बहुत सा वैद्य डाक्टरोंके पेटमें चला जाता है और कुछ अंश हम जैसे कंगाल भाई फक्कड़वाजीसे मांग ले जाते हैं। हम तो मूर्ख हैं यदि कोई विद्वान हो तो इसकी मीमांसामें एक पुराण बना सकता है।

में जन्मसे भिखमंगा न था एक धनाट्य कुत्तमें उत्पन्न हुन्ना था जातिका द्विज वर्ण हूँ, मेरे जमीदारी होती थी, और हेन देन भी था। मेरे दुर्भाग्यसे मेरा वाप मर गया मेरा धन मेरे चाचा आदिने हुडप लिया मेरी स्त्री इसी शोकमें मर गई। में दुखी हो गया खानेको इतना तंग हुआ कि कभी-कभी शाम तक भोजन मिलना भी कठिन हो गया। अन्तमें यह विचार किया कि ईसाई या मुसलमान हो जाऊं परन्तु धर्म परिवर्तनकी अपेना भीख मांगना ही उचित समभा। में सात क्लास हिन्दी.पढ़ा हूँ इससे मांगनेका ढंग अच्छा है। जबसे भिक्षा मांगने लगा हूँ सुखसे हूँ। विषयकी लिप्सासे एक भिखमंगीको स्त्री श्रीर एकको दासी बना लिया है। यद्यपि मुक्ते इस वातका पश्चात्ताप है कि मैंने अन्याय किया, और धर्मशास्त्रके विरुद्ध मेरा आचरण हुत्रा परन्तु करता क्या ? 'श्रापत्काले मर्यादा नास्ति'। यह हमारी राम कहानी है। अब आप विवेकसे भिक्षा देना अन्यथा पैसा भी खोषोगे और गाली भी खाओगे। पुण्यका लेश भी पाना तो दूर रहा अविवेकसे दान देना मूर्खता है 'अच्छा अव मैं जाता हूँ'......इतना कह कर वह आगे चला गया और हम समीप ही इकट्टे हुए लोगोंके साथ इन भिखमंगोंकी चालाकी पर श्रचम्भा करने लगे।

#### प्रभावना

व्यवहार धर्मकी प्रवृत्ति देश कालके अनुसार होती है श्रभी
श्राप मारवाड़में जाईये वहां आपको गेहूँ आदि श्रनाज धोकर
खानेका रिवाज नहीं मिलगा परन्तु चुगनेकी पद्धित बहुत ही
उत्तम मिलेगी। भोजन करनेके समय वहाँक लोग पैरोंके धोनेमें
सेरों पानीं नहीं ढोलेंगे और स्नान श्रलप जलसे करेंगे इसका
कारण यह है कि वहां पानीकी वहुलता नहीं परन्तु हमार प्रान्त
में विना धोया अनाज नहीं खावेंगे, भोजनके समय लोटा भर
पानी ढोल देवेंगे और स्नान भी अधिक जलसे करेंगे इसका
मूल कारण पानीकी पुष्कलता है। इन कियाश्रों से न तो मारवाड़की पद्धित अच्छी है श्रीर न हमारी बुरी है। त्रसिहंसा वहां
भी टालते हैं श्रीर यहां भी टालते हैं। यह तो वाह्य कियाश्रोंकी
वात रही श्रव कुछ धार्मिक वातों पर भी विचार कीजिये—

जिस याममें मन्दिर और मूर्तियोंकी प्रचुरता है यदि वहां पर मन्दिर न वनवाया जाय, तथा गजरथ न चलाया जावे तो कोई हानि नहीं। वहीं द्रव्य द्रिद्र लोगोंके स्थितीकरणमें लगाया जावे, वालकोंको शिच्चित वनाया जावे, धर्मका यथार्थ स्वरूप समसाकर लोगोंकी धर्ममें यथार्थ प्रवृत्ति करायी जावे, प्राचीन शास्त्रोंकी रच्चा की जावे, प्राचीन मन्दिरोंका जीणोद्धार कराया जावे या सब विकल्प छोड़ यथायोग्य विभागके द्वारा साधर्मी भाईयोंको धर्म साधनमें लगाया जावे तो क्या धर्म नहीं हो सकता ?

प्रभावना दो तरहसे होती है एक तो पुष्कल द्रव्यको व्ययकर गजरथ चलाना, पचासों हजार मनुष्योंको भोजन देना, संगीत सण्डलीके द्वारा गान कराना और उसके द्वारा सहस्रों नर नारियोंके मनमें जैनधर्मकी प्राचीनताके साथ साथ वास्तविक कल्याणका मार्ग प्रकट कर देना......यह प्रभावना है। प्राचीन समयमें लोग इसी प्रकारकी प्रभावना करते थे परन्तु इस समय इस तरहकी प्रभावनाकी आवश्यकता नहीं है और दूसरी प्रभावना यह है जिसकी कि लोग आज अत्यन्त आवश्यकता वत्ताते हैं वह यह कि हजारों दरिद्रोंको भोजन देना, अनाथों को वस्त्र देना, प्रत्येक ऋतुके अनुकृल व्यवस्था करना, अन्त क्षेत्र खुलवाना, गर्मीके दिनोंमें पानी पीनेका प्रयन्ध करना, आजीविका विहीन मनुष्योंको आजीविकासे लगाना, शुद्ध औपिधयोंकी व्यवस्था करना, स्थान-स्थानपर ऋतुओंके अनुकृल धर्मशालाएं वनवाना और लोगोंका अज्ञान दूरकर उनमें सम्य-ग्जानका प्रचार करना।

श्री समन्तभद्र स्वामीने प्रभावनाका यह लक्षण वतलाया है'श्रज्ञानितिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम् ।
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥'

अर्थीत् अज्ञानान्धकारसे जगत् आच्छन्न है उसे जैसे यने वैसे दूरकर जिन शासनका माहात्म्य फेलाना सो प्रभावना है। आज मोहान्धकारसे जगत् व्याप्त है उसे यह पता नहीं कि हम कोन हैं ? हमारा कर्तव्य क्या है ? प्रथम तो जगन्के प्राणी स्वयं अज्ञानो हैं दूसरे मिथ्या उपदेशों के द्वारा आत्मज्ञानसे विञ्चत कराये जाते हैं। भारतवपमें करोड़ों आदमी देवीको चलिदान कर धर्म मानते हैं। जहां देवीको मृति होती है वहां दशहराके दिन सहस्रों बकरोंकी बिल हो जाती है रुधिरके पनाले बहने लगते हैं हजारों महिपोंका प्राण्यात हो जाता है यह प्रथा नेपालमें हैं। करकत्तामें भी काछीजी के सम्मुख बड़े बढ़े विद्वान छोग इस कृत्यके करनेमें धर्म सममते हैं। उन्हें जहां तक बने सन्मागंका उपदेश देकर सन्मागंकी प्रभावना करना महान् धर्म है परन्तु हमारी दृष्टि उस छोर नहीं जाती। धर्मका स्वरूप तो द्या है वे भी तो हमारे भाई हैं जो कि उपदेशके अभावमें कुमार्गगामी हो गये हैं। यदि हमारा जक्ष्य होता तो उनका कुमार्गसे सुमार्गपर आना क्या दुर्लभ था। वे संही हैं, मनुष्य हैं, साचर हैं, सुद्धिमान् हैं किर भी सहुपदेशके श्रभावमें आज उनकी यह दुर्दशा हो रही हैं। यदि उन्हें सदुपदेशका लाभ हो तो उनका सुधरना कठिन बात नहीं परन्तु उस और हमारी दृष्टि जाती ही नहीं।

श्रन्यकी कथा छोड़िये देहातमें जिन जैंन लोगोंका निवास है उन्हें जैनधमंके परिचय करानेका कोई साधन नहीं है। जो उपदेशक हैं वे उन्हीं गड़े बड़े शहरों में जाते हैं जहां कि सवारी आदिके पुष्कल सुभीते होते हैं। अथवा देहातकी बात जाने दीजिये तीर्थ स्थानों पर भी शास्त्र प्रवचनका कोई योग्य प्रवन्ध नहीं केवल पूजन पाठसे ही मनुष्य सन्तोप कर लेते हैं। सबसे महान् तीर्थ गिरिराज सम्मेदाचल है जहांसे अनन्तानन्त प्राणी मोच्चलाभ कर चुके परन्तु वहां पर भी कोई ऐसा विद्वान् नहीं जो जनताको मार्मिक शब्दोंमें चेत्रका माहात्म्य समझा सके। जहां पर हजारों रुपये मासिकका व्यय है वहां पर ज्ञान दान का कोई साधन नहीं।

जिस समय श्रीशान्तिसागर महाराजका वहां शुभागमन हुआ था उस समय वहां एक लाखसे भी अधिक जनताका जमाव हुआ था। भारतवर्ष भरके धनाट्य, विद्वान् तथा साधारण मनुष्य उस समारोहमें थे पण्डितोंके मार्मिक तत्त्वों पर वड़े वड़े ज्याख्यान हुए थे। महासभा, तीर्थ चेत्र कमेटी आदिके श्रिधिवेशन हुए थे, कोठियों में भरपूर श्रामदनी हुई, लाखों रुपये रेलवे कम्पनीने कमाये श्रोर लाखों ही रुपये मोटरकार तथा वैल गाड़ियों में गये परन्तु सर्वदाके लिये कोई स्थायी कार्य नहीं हुआ। क्या उस समय दश लाखकी पूंजीसे एक ऐसी संस्थाका खोला जाना दुर्लभ था जिसमें कि उस प्रान्तके भीलोंके हजारों वालक जैनधर्मकी शिक्षा पाते, हजारों गरीवोंके लिये श्रोषधिका प्रवन्ध होता और हजारों मनुष्य श्राजीविकाके साधन प्राप्त करते परन्तु यह तो स्वप्नकी वार्ता है क्योंकि हमारी दृष्टि इन कार्योंको न्यथं समक रही है। यह कलि कालका माहात्म्य है कि हम द्रन्य न्यय करके भी उसके यथेष्ट लाभसे विच्चत रहते हैं।

ईसाई धर्मवालोंको देखिये, उन्होंने श्रपनी कर्तन्य पटुतासे लाखों श्रादमियोंको ईसाई धर्ममें दीक्षित कर लिया। हम यहां पर उस धर्मकी समीक्षा नहीं करते परन्तु यह निश्चित है कि वह धर्म भारतवपंका नहीं उसका चलानेवाला यूरोपका था।

एक दिनकी वात है वस्वासागरमें मूलचन्द्रके इवसुरके एसके पुत्रने शिरमें लाठी मार दी उससे शिर फूट गया और रुधिर वहने लगा हम व मुलचन्द्र सराफ वहीं पर वैठे थे फेवल घचनोंसे प्रलाप करने लगे कि 'देखो, कैसा दुष्ट हे ? पिताका शिर जर्जर कर दिया, अरे! कोई है नहीं, इसे पकड़ो, दरोगा साहबके यहां पुलिसमें रिपोट कर दो, पता लगेगा कि मारनेका यह फल होता है, देखो कैसा दुष्ट है, पिता वृद्ध है, इसको उचित तो यह था कि इसकी वार्धक्य श्रवस्थामें सेवा करता पर यह तो दूर रही उल्टा लाठीसे शिर जर्जरित कर दिया, हा भगवन! भारतमें कैसे कैसे अथम पुरुप होने लगे हैं ? यही कारण है कि यहां पर दुर्भिक्ष और मारीका प्रकोप धना रहता है, जहां पापी मनुष्योंका निवास रहता है वहां दुःखकी सब सामग्री रहती है...... इत्यादि जो कुछ मनमें आया उसे वचनों द्वारा प्रकट

कर हम दोनोंने सन्तोप कर लिया पर यह नं हुआ कि उस चृद्धकी कुछ सेवा करते। इतनेमें क्या देखते हैं कि एक मनुष्य जो वहां भीड़में खड़ा हुआ था एक दम दोड़ा हुआ अपने वर गया और शीव ही कुछ सामान लेकर वहां आगया। उसने जलसे उस चृद्धका शिर धोया और घावके उपर एक बोतलमेंसे कुछ दबाई डाली पश्चात् एक रेशमका हुकड़ा जला कर शिरमें भर दिया किर एक पट्टी शिरमें बांध दी साथमें दो आदमी लाया था उनके द्वारा उस चृद्धको उसके घर पहुंचा दिया। भीड़में खड़े हुए पचासों आदमी उसकी इस सेवावृत्तिकी प्रशंसा करने लगे।

हम लोगोंने उससे पृद्धा—'भाई! श्राप कीन हैं ?' वह बोला 'इससे श्रापको क्या प्रयोजन ? हम कोई रहें आपके काम तो श्राये ।' फिर इमने आप्रइसे पृद्धा—'जरा वतलाइये तो कीन हैं ?' उसने कहा-'हम एक हिन्दूके वालक हैं ईसाई धर्ममें हमारी दीचा हुई है हमारा वाप जातिका कोरी था इसी गांवका रहनेवाला था जब दुर्भिक्ष पड़ा श्रीर हमारे वापकी किसीने परवरिश न की तब लाचार होकर उन्होंने ईसाई धर्म अंगीकार कर लिया। हमारी मां अब भी सीतारामका समरण करती हैं हमारी भी रुचि हिन्दू धमसे हठी नहीं है परन्तु खेद है आप तो जनी हैं, पानी छानकर पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, किसी जीवका वध न हो जावे इसिंख्ये चुग चुगकर श्रन्न खाते हैं, कण्डा नहीं जलाते क्योंकि उसमें जीवराशि होती है, खटमल होनेपर खटिया घाममें नहीं डालते और किसी स्त्रीके शिरमें जुवां हो जावें तो उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं... यह सब होने पर भी श्रापके यहां जो दया बताई है उससे श्राप लोग बञ्चित रहते हैं। एक वृद्धको उसके लड़केने लाठी मार दी यह तुम छोग देखते रहे। क्या एकदम लाठी मार दी होगी ? नहीं, पहले तो युद्धने उसे कुछ अनाप सनाप गाली दी होंगी, पश्चात् लड़केने भी कुछ कहा होगा धीरे धीरे वात वढ़ते वढ़ते यह अवसर आ गया कि उड़केने पिताका शिर फोड़ दिया। आप लोगोंको उचित था कि उसी समय जब कि उन दोनोंकी वात वढ़ रही थी उन्हें समझाकर या स्थानान्तरित करके शान्त कर देते परन्तु तुम लोगों की यह प्रकृति पड़ गई हैं कि मगड़ामें कोन पड़े ? यह शूरता नहीं यह तो कायरता है। पीछे जब उड़केने युद्धका शिर फोड़ दिया तब चिल्लाने लगे कि हाय रे हाय! कैसा दुष्ट वालवः हैं ? पर हम आपसे ही पूछते हैं कि ऐसी समवेदना किस काम की ? तुम लोग केवल बोलनेमें शूर हो जिसका समवेदनामें कर्तव्य नहीं उससे क्या लाभ ? कार्य करनेमें नपुंसक हो। उचित तो यह था कि उस युद्धकी उसी समय खोपिध आदिसे सेवा करते परन्तु तुम्हें तो खून देखनेसे भय लगता है, पराये शरीग्की रुण्णावस्था देख ग्लानि धाती है, तुम लोग अपने मां वापकी शुश्रूपा नहीं कर सकते, ध्यर्थ ही अहिंसा धमंकी अवहेलना कर रहे हो।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अहिंसा ही परम धर्म है परन्तु तुम लोगोंकी भाषा ही बोलनेमें मधुर है तुम्हारा इप्टन्तरङ्ग शुद्ध नहीं। हम लोगोंसे आप लोग घृणा करते हो परन्तु कभी एकान्तमें यह विचारा कि हम ईसाई क्यों हो गये। खानेके लिये अन्त न मिला पिहननेके लिये वस्त्र नहीं मिले उस हालतमें छाप ही बतलाइये क्या करते ? छापका धर्म इतना उत्कृष्ट है कि उसका पालन करनेवाला संसारमें छलांकिक हो जाता है परन्तु तुम्हारे आचरणको देखकर मुक्ते तो दया आती है। मुक्ते तो ऐसे स्वार्थी लोगोंको मनुष्य कहते हुए भी लज्जा आती है छतः मेरी नो आप से यह विनय है कि छाप लोग जितना बोलते हैं उसका सोवा हिस्सा भी पालन करनेमें लावें तो छापकी उपमा इस समय भी मिलना कितन हो जावे। श्राप लोगों में इतनी अञ्चानता समा गई है कि आप छोग मनुष्य में मनुष्य नहीं मानते। सबसे उरह्य मनुष्य पर्याय है उसका आप छोगों को ध्यान नहीं। यदि इनका ध्यान होता तो आपके धनका सहुपयोग मनुष्यत्वके विकासमें परिणत होता। ध्याप छोगों के यहां एक भी ऐसा श्रायतन नहीं जिसमें वालकों को प्रथम धार्मिक शिचा दी जानी हो। आप लोगों के छाखों रुपये मन्दिर प्रतिष्ठा तथा तीर्थयात्रा श्रादिमें व्यय होते हैं परन्तु वालकों को वास्तविक धर्मका ज्ञान हो इस और किसीका लक्ष्य नहीं, किसीका प्रयत्न नहीं। अस्तु, हमको क्या प्रयोजन ! केवल आपकी चेष्टा देख हमने श्राप छोगों की कुछ बुटियों का आमास करा दिया है। अच्छा हम जाते हैं.....।

हम उसकी इस खरी समाठोचनासे बहुत ही प्रसन्त हुए। जिन्हें हम यह समभते हैं कि ये लोग धर्म विरुद्ध आचारण करते हैं वे लोग भी हमारे कार्योको देखकर हमें उत्तम नहीं गानते। कितना गया बीता हो गया है हमारा श्राचरण?

वास्तवमें धर्मकी प्रभावना श्राचरणसे होती हैं। यदि हमारी प्रवृत्ति परोषकार रूप है तो छोग श्रनायास ही हमारे धमेकी प्रशंसा करेंगे श्रीर यदि हमारी प्रवृत्ति तथा श्राचार मिलन है तो किसीकी श्रद्धा हमारे धमेमें नहीं हो सकती। यही कारण है कि श्रमृतचन्द्र सृरिने पुरुपार्थसिट्युपायमें लिखा है—

'श्रातमा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेत्रसा सततमेव। दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयेश्च जिनघर्मः॥'

निरन्तर ही रत्नत्रय रूप तेजके द्वारा आत्मा प्रभावना सहित करनेके योग्य है। तथा दान तप जिनपूजा विद्याभ्यास आदि चमत्कारोंसे जिनधर्मकी प्रभावना करनी चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि संसारी जीव अनादि कालसे ष्ठाविद्या श्रन्ध-कारके द्वारा श्राच्छन्न हैं उन्हें आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं, वे शरोर को ही आत्मा मान रहे हैं, निरन्तर उसीके पोपएमें उपयोग लगा रहे हैं तथा इसीके छिये अनुकूलमें राग और प्रतिकृछमें हेप करने लगते हैं। चूंकि श्रद्धाके अनुकूल ही ज्ञान और चारित्र होता है अतः सर्व प्रथम श्रद्धा को ही निर्मल वनानेका प्रयत्न करना चाहिये। उसके निर्मल होते ही ज्ञान और चारित्र का प्रादुर्भाव अनायास हो जाता है। इसीका नाम रत्नत्रय है और यही मोक्समागं है। अरे यह तो आत्माकी निज विभूति है जिसके हो जाती है वह संसार वन्धनसे छूट जाता है वह मुक्त कहलाने लगता है। वास्तवमें मोक्स प्राप्ति होना ही निश्चय प्रभावना है इसकी महिमा वचनके द्वारा नहीं कही जा सकती। मोक्सका लक्षण आचार्योने इस प्रकार लिखा है—

'सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्। तं व मोत्तं विजानीयाद् दुष्प्राप्यमकृतात्मिः॥'

जहां अविनाशी अतीन्द्रिय श्रीर केवल बुद्धिके द्वारा शहणमें श्रानेवाला सुख उपलब्ध हो उसे ही मोच्च जानना चाहिये। यह मोक्ष श्रकर्मण्य श्रथवा श्रकुशल मनुष्योंको दुर्लभ रहता है।

प्रभावना अङ्गकी महिमा अपरम्पार है परन्तु हम लोग उस पर छद्य नहीं देते। एक मेलेमें छाखों व्यय कर देवेंगे पर यह नहोगा कि ऐसा कार्य करें जिससे सर्वसाधारण लाभ उठा सके। आज कछ प्रायः अन्येजी दवाका विशेष प्रचार हो गया है इसका मूल कारण यह है कि ऐसे औपधालय नहीं रहे जिनमें शुद्ध औपि तैयार मिल सके। यद्यपि इसमें लाखों रूपयोंका काम है पर समुदायक्या नहीं कर सकता? उत्तमसे उत्तम वंद्यांकी नियुक्ति की जाने, शुद्ध औपधिकी सुलभता हो, ठहरने आदिके सब साधन उरल्या हों तो लोग अनुपसेन्य खोपधका सेवन वयों करेंगे? एक भी विद्यालय एसा नहीं जिसमें सी छात्र संस्कृत पहते हों। बनारसमें एक विद्यालय है, सबसे उत्तम स्थान है, जो पण्डित अन्यत्र सो मुख्येमें मिलेगा यहां यह बोस मुख्येमें मिल सकता है। प्रत्येक विपयके विद्वान् वहां अनायास मिल सकते हैं पर आज तक उसका मृल धन एक लाख भी नहीं हो सका। निरन्तर अधिकारी बगको चिन्तित रहना पड़ता है छाज तक उस संस्थाको स्थापित हुए चालीस वर्ष हो चुक पर कभी पचाससे अधिक छात्र उसमें नहीं रह सके। धनाभावके कारण वहां केवल जैन छात्रोंको ही स्थान मिल पाता है छाज यहि पशीस रूपया मासिक छात्रवृत्ति त्रामण छात्रोंको दी जावे तो सहस्त्रों छात्र जनधर्मके सिद्धान्तोंके पारगामी हो सकते हैं खार अनायास ही धर्मका प्रचार हो सकता है।

जय लोग धर्मको जान लेंगे तय खनायास उस पर चलेंगे। आत्मा स्वयं परीक्षक है, परन्तु क्या करे ? सबके पास साधन नहीं, यदि धर्म प्रचारके यथार्थ साधन मिलें तो विना किसी प्रयत्नके धर्म प्रसार हो जाये। धर्म वस्तु कोई वाद्य पदार्थ नहीं, ख्रात्माकी निर्मल परिण्तिका नाम ही तो धर्म है। जितने जीव हैं सबमें उसकी योग्यता है परन्तु उस योग्यताका विकास संज्ञी जीवके ही होता है जो असंज्ञी हैं अर्थात् जिनके मन नहीं उनके तो उसके निकासका कारण ही नहीं है। संज्ञी जीवोंमें एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके उसका पूर्ण विकास हो सकता है। यही कारण है कि मनुष्य पर्याय सब पर्यायोंमें उत्तम पर्याय मानी गई है। इस पर्यायसे हम संयम धारण कर सकते हैं ख्रन्य पर्यायोंमें संयमकी योग्यता नहीं। पञ्चेन्द्रियोंके विपयसे चित्त- वृत्तिको हटा छेना तथा जीवोंको रक्षा करना ही तो संयम है। यदि इस और हमारा छक्ष्य हो जावे तो आज ही हमारा कल्याण हो जावे।

पहले समयमें मुनिमार्गका प्रसार था, गृहस्य लोग संसारसे विरक्त हो जाते थे और उनको गृहिणी आर्या अर्थात् साध्वी हो जाती थीं। उनका जो परिष्रह बचता था वह अन्य लोगोंके उपभोगमें आता था तथा सहस्रों वालक आल्पावस्थामें ही त्यागी—मुनि हो जाते थे अतः उनका विभव भी हम ही लोग भोगते थे परन्तु आजके लोग तो मरते मरते भोगोंसे उदास नहीं होते उन्हें आनन्दका अनुभव कहांसे आवे ? मरते मरते यही शब्द सुने जाते हैं कि यह वालक आपकी गोदमें हैं रक्षा करना...इत्यादि। यह दुरवस्था समाज की हो रही है।

जिनके पास पुष्कल धन है वे अपनी इच्छाके प्रतिकृल एक पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते । यदि आप वास्तवमें धर्मकी प्रभावना करना चाहते हैं तो जाति पक्षको छोड़कर प्राणीमात्रका उपकार करो। आगममें तो यहां तक लिखा है कि श्री आदिनाथ भगवान् जव अपने पूर्वभवमें राजा वज्रजङ्घ थे और वज्रदन्त चक्रवर्ती के विरक्त होनेके वाद उनकी राज्य ज्यवस्थाके छिये जारहे थे तब बीचमें एक सरोवरके तट पर ठहरे थे । वहां उन्होंने चारण ऋद्धिधारी मुनियोंके लिये आहार दान दिया। जिस समय वे आहार दान दे रहे थे उस समय श्रूकर, सिंह, नकुछ और वानर ये चार जीव भी शान्त भावसे वैठे थे छोर छाहार-दान देख कर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। भोजनानन्तर राजा वज्रजङ्घने चारण मुनियोंसे प्रश्न किया कि हे मुनिराज ! यह जो चार जीव शान्त बैठे हुए हैं इसका कारण क्या है ? उस समय मुनिराजने उनके पूर्व जन्मका वर्णन किया जिसे सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उनका अवशिष्ट जीवन धर्ममय होगया और आयुका ध्रवसान होने पर जहां राजा वन्नजङ्घ और उनकी रानी श्रीमतीका जन्म हुन्ना वहीं पर इनका भी जन्म हुन्ना तथा राजाके मन्त्री, पुरोहित, सेनापति और श्रेष्टी ये चारों जीव भी

वहीं उत्पन्न हुए। पड़चात् वन्नजहाका जीव जब कई भवेंके वाह श्री छादिनाथ तीथेंद्वर हुआ तब वे जीव भी उन्हीं प्रमुके बाहुविल श्रादि पुत्र हुए। कहनेका तात्पर्य यह है कि घम किसी जाति विशेषका पेतृक विभव नहीं छाप तु प्राणीमात्रका स्वभाव धर्म है कर्मकी प्रयञ्जासे उसका अभावसा हो रहा है अतः जिन्हें धर्मकी प्रभावना इष्ट हैं उन्हें उचित है कि प्राणीमात्रके ऊपर द्या करें, अहम्बुद्धिको तिलाञ्चिल देवें, तभी धर्मकी प्रभावना हो सकती है।

वाह्य उपकरणोंका प्राचुर्य धर्मका उतना साधक नहीं जितना कि आत्मपरिणितिका निर्मल होना साधक है। मूख मनुष्यको आभूपण देना उतना उप्तिजनक नहीं जितना कि दो रोटियां देना है। इस पञ्चम कालमें प्रायः दुखी प्राणी बहुत हैं अतः अपनी सामध्यके अनुकूछ उनके दुःख दूर करनेमें प्रयास करो, वे आपसे आप धर्ममें प्रेम करने छगेंगे। 'जैनधर्मके अनुयायी केवछ पन्द्रह छाख रह गये'... इतना कहनेसे ही काम न चलेगा। 'पञ्चम काछ है इसमें तो धर्मका हास होना ही है, चीरप्रभुने ऐसा ही देखा है'... इस प्रकारके विचारों में छुझ सार नहीं। प्रतिदिन ब्यापार करते हो टोटा भी पड़ता है और नका भी होता है। क्या जब टोटा पड़ता है तब ब्यापार स्थाग देते हो ? नहीं, तब धर्ममें इतनी निराशताका उपयोग क्यों ? धर्मके लिये यथा शक्ति द्रव्यका सदुपयोग करो यही सची प्रभावना है।

चहुतसे ऐसे महातुभाव हैं कि जिनके सजातीय वन्यु तो आजीविका विहीन होकर इतस्ततः श्रमण कर रहे हैं पर वे हजारों रुपये प्रतिष्ठा आदिमें ज्यय कर रहे हैं और खूबीकी बात यह कि सजातीय वन्धुओं की अवस्थाके सुधारमें एक पैसा देनेमें भी उदारताका परिचय नहीं देते। क्या यह प्रभावना है?

ऐसा देखा गया है कि मनुष्य जिनसे हजारों रुपये अर्जन कर इस लोकमें प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए हैं और जिनके द्रव्यसे धर्म कर सिंघई, सेठ या श्रोमन्त वननेके पात्र हुए हैं उन्हींके नन्हें नन्हें वालकों पर जो कि अन्नके छिये तरस रहे हैं दया न करके मनो-नीत कार्योंमें द्रव्य व्यय कर धर्मात्मा वननेका प्रयत्न करते हैं यह क्या उचित है ? यह क्या धर्मका स्वरूप है ?

इसका मूल कारण अन्तरङ्गमें ऋभिप्रायकी मलिनता है, जिनका श्रभिपाय निर्मल है वे जो भी कार्य करेंगे यथायोग्य करेंगे। गर्मीके दिनमें प्राणी तृष्णासे आतुर रहते हैं अतः उन्हें

पानीसे संतुष्ट करना उचित है। आज कल संसारमें अधिकतर मनुष्य वेकार हो गये हैं उन्हें यथायोग्य कार्यमें लगा देना ही उचित है, आगमकी तो यह ष्पाज्ञा है कि द्रव्य चेत्रादि निमित्तको देखकर द्रव्यादिकी व्यवस्था करना चाहिये। वर्तमानमें अनेक मनुष्य खन्नके विना अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म अंगीकार कर लेते हैं कोई उनकी रजा करनेवाला नहीं। द्रव्यका सदुपयोग यही है कि दुखी याणियांकी रज्ञामें लगाया जावे। प्रत्येक आत्मामें धर्म है परन्तु कर्माद्यकी वलवत्तासे उसका विकास नहीं हो पाता। यदि भाग्योदयसे तुन्हारी आत्मामें उसके विकासका अवसर आया है तो इस वाहा हुव्यसे ममता छोडकर नैर्घन्थपद धारण करो यदि इतनी योग्यता नहीं तो जो यां सामगी तुम्हें उपलब्ध हैं उसे उसीके साधनों में व्यय करो। जितना जितना कपायवा उपशम होता जाये उतना उतना त्यागको वृद्धिरूप करते जान्रो । सबसे पहले गृहस्था-वस्थामें अन्यायसे जो धनार्जन करते थे उसका संवर करे। एवं अन्यायके जो विषय थे उन्हें त्यागो। भोजन एसा करा जो अभदय न हो, दानशाला खोलो परन्तु उनमें शुद्ध मोजनादिकी न्यवस्था हो, श्रोपधालय खोलो परन्तु शुद्ध श्रोपधिकी न्यवस्था

करो, विद्यालय खोलो परन्तु उनमें स्वपर भेद झानकी शिदाके गुख्य साधन जुटाओ, मन्दिर बनवाओ परन्तु उनमें ऐसी प्रतिमा पथरावो कि जिसे देखकर प्राणीमात्रको द्यान्ति ष्पानावे । मेरी निजी सम्मति तो यह है कि एक ऐसा मन्दिर वनवाना चाहिये कि जिसमें सव मतवाटोंकी सुन्दरसे सुन्दर मृतियां छोर उनके ऊपर सङ्गममर्गे उनका इतिहास लिखा रहे। जैसे कि दुर्गाकी मृर्तिके साथ दुर्गा सप्तशती। इसी प्रकार प्रत्येक देवताकी मूर्तिके साथमें सङ्गममरके विज्ञाल पटिये पर उसका इतिहास रहे। इन सबके अन्तमें श्री आदिनाथ स्वामीकी मूर्ति श्रपने इतिहासके साथमें रहे और श्रन्तमें एक सिद्ध भगवान्की मृति रहे। यह तो देव मन्दिरकी व्यवस्था रही। इसके वाद साधु वर्गकी व्यवस्था रहना चाहिये। सर्वमतके साधुओंकी मूर्तियाँ तथा उनका इतिहास ख्रीर अन्तमें साधु उपाध्याय स्नाचार्यकी मूर्तियां एवं उनका इतिहास रहे । मन्दिरके साथमें एक वड़ा भारी पुस्तकालय हो जिसमें सर्व आगमोंका समृह हो प्रत्येक मतवालोंको उसमें पढ़नेका सुभीता रहे । हरे एक विभागमें निष्णात विद्वान रहे जो कि श्रपने मतको मार्मिक स्थिति सामने रख सके। यह ठोक है कि यह कार्य सामान्य मनुष्योंके द्वारा नहीं हो सकता पर असम्भव भी नहीं है। एक करोड़ तो मन्दिर और सरस्वती भवनमें लग जावेगा श्रीर एक करोड़के न्याजसे इसकी न्यवस्था चल सकती है। इसके लिये सर्वोत्तम स्थान वनारस है। हमारी तो कल्पना है कि जैनियों में अब भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अकेले ही इस महान् कार्यको कर सकते हैं। धर्मके विकासके लिये तो हमारे पूवज लोगोंने बड़े बड़े राज्यादि त्याग दिये—जैसे माताके उदरसे जन्मे वैसे हो चले गये। ऐसे ऐसे उपाख्यान आगमों में मिलते हैं कि राजाके विरक्त होने पर सहस्रों विरक्त हो गये। जिनके भोजनके

लिये देवों के द्वारा सामग्री भेजी जाती थी वे दिगम्बर पदका आलम्बन कर भिक्षावृत्ति अंगीकार करते हैं। जिनके चलने के लिये नाना प्रकारके वाहन सदा तैयार रहते थे वे युग प्रमाण भूमिको निरखते हुए नंगे पर गमन करते हुए कर्म वन्धनको नष्ट करते हैं।

आगममें यहां तक लिखा है कि छादि प्रमुको छः मास पर्यन्त छन्तरायके कारण चर्याकी विधि न मिली फिर भी उनके चित्तमें उद्देग नहीं हुछा। ऐसे ही विशाल महानुभाव जगत्का कल्याण कर सकते हैं अतः जिनके पास वर्तमानमें पुष्कल द्रव्य है उन्हें जैनधमें के विकासमें व्ययकर एकवार प्रभावनाका स्वरूप संसारको दिखा देना चाहिये।

पर वास्तवमें वात यही है कि लिखनेवाले वहुत हैं छोर करनेवाले विरले हैं। जब कि लिखनेवालेको यह निश्चय हो गया कि इस प्रकार धर्मकी प्रभावना होती है तब स्वयं उसे उस रूप वन जाना चाहिये। पर देखा यह जाता है कि लेखक स्वयं वैसा वननेकी चेष्टा नहीं करते केवल मोहके विकल्पोंमें जो कुछ मनमें आया वह लेखबद्ध कर देते हैं या वक्ता वनकर मनुष्योंके बीच उसका उपदेश सुना देते हैं तथा लोगों द्वारा 'धन्य हो, धन्य हो' यह कहला कर अपनेको कृतकृत्य समम लेते हैं। क्या इसे वास्तविक प्रभावना कहा जाय ? वास्तविक प्रभावना यही है कि आत्मामें सम्यग्दर्शनादि गुणोंका विकास किया जाय। इस प्रभावनाका प्रारम्भ सातिशय मिण्यादृष्टिसे शुरू होता है ओर पूर्णता चतुदंशगुणस्थानके चरम समयमें होती है।

### परवारसभाके अधिवेशन

एक बार परचारसभाका उत्सव सागरमें हुआ। श्रीमन्त सेठ प्रनशाहजी सिवनीवाले सभापति थे सभामें परस्पर वड़ा मगड़ा हुआ। मगड़ेकी जड़ चार सांकें थीं। श्रीमन्त सेठ मोहन-लालजी खुरईकी सम्मति आठ सांकोंकी थी। जो प्राचीन प्रथा है उसे आप श्रन्यक्षमें परिवर्तित नहीं करना चाहते थे।

मेंने लोगोंसे वहुत विनयके साथ कहा कि समय पाकर चार सांकें क्या दो ही रह जावेंगी इस समय छाप लोग श्रीमन्त साहवकी वात रहने दीजिये छाप इस शान्तके कर्णधार हैं। सबने खीकार किया विवाद शान्त हो गया।

हमारे परमस्नेही श्रीरजीलालजी कमरयाको सभाकी तरफसे 'दानवीर' पदवीके देनेका आयोजन हो चुका था परन्तु परस्पर चार सांकके मनोमालिन्यसे वह पदवी स्थागित कर दी गई। इस प्रान्तमें वह एक ही विलक्षण पुरुष था जिसने एक लाख रुपया लगाकर विद्यालयका भवन निर्माण कराया था।

इसके वाद एक वार पपोरामें परवार सभाका अधिवेशन हुआ जिसका अध्यन्न में था परन्तु इस प्रान्तमें सुधारकों की दाल नहीं गल पाई। श्री पं० मोतीलालजीके द्वारा स्थापित वीर विद्यालयको कुछ सहायता अवश्य मिल गई पर वह नहीं के तुल्य थी। श्राज जो सर्वेत्र परवार लोग फैले हुए हैं वे इसी प्रान्तके हैं परन्तु उनकी दृष्टि इस ओर नहीं यह त्र्यज्ञानताको ही महिमा है।

पपोरा जैसा उत्तम स्थान इस प्रान्तमें नहीं। यहां ७५ जैन मन्दिर हैं, बड़े बड़े जिनालय हैं, ज्ञाज कल लाखों रुपयों में भी बेसो सुन्दर और सुदृढ़ इमारतें नहीं बन सकतीं। यहां बड़गैनीका एक बहुत ही भन्य मन्दिर है। उसकी दन्त कथा इस प्रकार सुनी जाती है।

वड़गेनीका पित वहुत वीमार था उनके कोई पुत्र न था। 'जिनके कोई वारिस न हो उनके धनका स्वामी राज्य होता था किन्तु वह द्रव्य यदि धर्म कार्यमें छगा दी जावे तो राज्यकी ओरसे धर्ममें पूर्ण सहायता दी जाती थी और वह द्रव्य राज्यमें नहीं जाती थी'...ऐसा वहांके राज्यका नियम था। जिस रात्रिको चड़गेनीका पित मरनेवाला था उस रात्रिको चड़गेनीने सबसे कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाईये। जब सब छोग चले गये तब बड़गेनीने अन्दरसे किवाड़ छगा छिये और सब धन जो छाख रुपयेसे ऊपर था आंगनमें रख कर उस पर हलदी चांवल छिड़क दिये। रात्रिके वारह बजे पितका खन्त हो गया।

प्रातः काल दाह किया होनेक वाद राष्य कर्मचारा गण प्राये। यहंगेनीने कहा—धन तो आंगनमें रक्खा है आप लोग ले जाईये परन्तु भेंने प्रपने मृत पतिकी प्राज्ञानुसार यह सब धन धर्म कार्यमें लगानेका निश्चय कर लिया है। कर्मचारी गणने वापिस जाकर दीवान साहयको सब व्यवस्था सुना दी। दीवान साहयने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि वह जो भी धर्म कार्य करना चाहे प्रानन्दसे करे राज्यकी प्रोरसे उसमें पूर्ण सहायता दी जाना चाहिये।

वड़गैनीने पपौरा जाकर बड़े समारोहके साथ मन्दिरकी नींच डाल दी छोर शीव ही मन्दिर बनवा कर पञ्चकत्याण

करनेका निर्चय कर लिया। अन्तमें गजरथ उत्सव हुआ जिसमें एक लाख जिनी श्रीर एक लाखसे भी श्रिधिक साधारण लोग एकत्रित हुए थे। राज्यकी ओरसे इतना सुन्दर प्रवन्ध था कि किसी की सुई भी चोरी नहीं गई। तीन पंगतें हुई जिनमें प्रत्येक पंगतमें पचहत्तर हजारसे कम भोजन करनेवालोंकी संख्या न होती थी। तीन लाख आदमियोंका भोजन बना था। आज कल तो इस प्रथाको व्यर्थ वताने लगे हैं। श्रास्तु,समयकी वलिहारी है।

एक वात छोर विलव्ण हुई सुनी जाती है जो इस प्रकार है—मेलाके समय कुवोंका पानी सूख गया जिससे जनता एक-दम वेचेन हो टठी। किसीने कहा मनत्रका प्रयोग करो, किसीने कहा तन्त्रका उपयोग करो पर वहनेनी वोली—मुझे कूपमें बैठा हो। जोगोंने बहुत मना किया पर वह न मानी। श्रन्तमें बड़गेनी कुपमें उतार दी गई। वह वहां जाकर भगवानका स्मरण करने लगी—'भगवन्! मेरी लाज रक्खो।' उसने इतने निर्मल भावोंसे स्तुति की कि दस मिनटके भीतर कुश्रा भर गया छोर बड़गेनी ऊपर आगई। चोबीस घण्टा पानी ऊपर रहा रस्सीकी आवरयकता नहीं पड़ी। आनन्दसे मेला भरके प्राणियोंने पानीका उपयोग किया। धर्मकी अचिन्त्य महिमा है पश्चात् मेला विघट गया…यह दन्तकथा आज तक प्रसिद्ध है।

# निस्पृह विद्वान् और उदार गृहस्थ

इसी पपौराकी वात है—यहां पर रामवगस सेठके पञ्चकल्याणक थे। उनके वहां श्री स्वर्गीय भागचन्द्रजी साहव प्रतिष्टाचाय थे। जब ख्राप खाये तव सेठजीके सुपुत्र गङ्गाधर सेठने
पूछा कि महाराज! आपके छिये कैसा भोजन वनवाया जावे
कचा, या पक्का या कचा पका, श्री पण्डितजीने उत्तर दिया—'न
कचा न पका न कचा पक्का।' तव गङ्गाधर सेठने कहा—'तो
छापका भोजन कैसा होगा?' पण्डितजी बोले—'सेठजी! मेरे
प्रतिक्षा है कि जिसके यहां प्रतिष्ठा करनेके लिये जाऊं उसके यहां
भोजन न कहाँगा।'

सेठजीके पिता बहुत चतुर थे उन्होंने मुनीमको छाज्ञा दो कि 'जितने स्थानों पर गजरथकी पित्रका गई है उतने स्थानों पर निपेधके पत्र भेजों और उनमें लिख दो कि अब सेठजीके यहां गजरथ नहीं है। जितना घास हो ब्राम भरकी गायोंको छाल दो, लकड़ी घड़ा आदि गरीब मनुष्योंको वितरण कर दो, घी आदि खाद्य सामब्रीको साधारण रूपसे वितरण कर दो तथा राज्यमें इत्तिला कर दो कि सेठजीके यहां गजरथ नहीं है अतः सरकार प्रबन्ध आदिका कोई कष्ट न उठावे। श्री पण्डितजी महाराजको सवारीका प्रवन्ध कर दो जिससे वे श्री पंपापुर (पपारा) के जिनालयोंके दर्शन कर आवें, जब वहांसे वापिस आवें तय लिखतपुर तक सवारोका योग्य प्रवन्ध कर देना और लिखतपुर तक आप स्वयं पहुँचा छाना।

पण्डितजी वोले—'सेठजी यह क्यों ?' सेठजीने कहा— 'आप हमारा अन्न भक्षण कपने में समर्थ नहीं अर्धान् आप उसे अयोग्य सममते हैं। जब यह बात है तब हम श्रन्य समाजको श्रयोग्य श्रन्न खिला कर पातकी नहीं बनना चाहते।

पण्डितजी बोले—'सेठजी! मेरे प्रतिहा है अतः में लाचार हूँ।' सेठजीने कहा—'महाराज! हम तो छाहानी हैं छीर अप बहुद्यानी हैं पर क्या यह आगम कहता है कि जिसके यहां पद्ध-कल्याणक हो उसके यहां भोजन न करना ?'

पण्डितजो बोले—'आगमकी श्राज्ञा तो ऐसी नहीं परन्तु हमने लोभकी मात्रा न बढ़ जावे इससे त्याग कर दिया।' सेठजीने कडा—'श्रापका यह त्याग हमारी समक्षमें नहीं आता अथवा आपकी इच्छा हो सो करें हमारी इच्छा अब पञ्च-कल्याएक करनेकी नहीं। जब कि हम श्राप जैसे महान् पुरुषका ही श्रादर करनेके पात्र नहीं तब इतना महान् पुण्य करनेके पात्र हो सकेंगे इसमें संदेह होता है।'

अन्तमं पण्डितजी निरुत्तर होकर वोले—'श्रच्छा सेठजी भोजन वनवाइये हम सब लोग भोजन करेंगे।' सेठजी बहुत प्रसन्न हुए ध्योर शीव्र ही मुनीमसे बोले कि 'जाब्रो शीव्र ही पपौरा सामान भेजनेका प्रवन्ध करो। महाराज! चलिये भोजन करिये।'

पण्डितजी मुसकराते हुए भोजनके लिये गये साथमें सेठजी भी थे। बुन्देलखण्डका कचा पक्का भोजन कर पण्डितजी बहुत प्रसन्न हुए। भोजनके पञ्चात् पपौराके छिये प्रस्थान कर गये। कई मीछ तक मेलाकी भोड़ थी।

उस समय पंपापुर की शोभा स्वर्गखण्डके समान हो रही थी, लाखों जैनी आये थे। मेला सानन्द समाप्त हुआ श्रोर सव लोग अपने स्थान पर चले गये। श्रीयुत पं० भागचन्द्रजी साहव भी जानेके लिये प्रस्तुत हुए तव सेठजीने कहा कि भहाराज! एक दिन और ठहर जाइये मैं आगन्तुक महानुभावों को विदाकर आपको भेजूंगा।'

पण्डितजी रह गये, रात्रिको मन्दिरमें सभा हुई। सेठजीने राज्यके सब कर्मचारियोंको निमन्त्रणं दिया। पण्डितजीने धमके ऊपर व्याख्यान दिया सब मण्डली प्रसन्न हुई। प्रातःकाल पण्डितजीके गमनका सुअवसर आया सम्पूणं जन मण्डलीने पुष्प मालाओंसे पण्डितजीका संत्कार किया। सेठजीने प्रतिष्ठाचार्यका जेसा सत्कार विहित था वैसा किया। यद्यपि पण्डितजीने बहुत मना किया परन्तु सेठजीने एक न सुनी छोर शास्त्रानुकृल उनका सत्कार किया। पण्डितजी भी अन्तरङ्गसे बहुत प्रसन्न हुए।

अब समयका परिवर्तन हो गया। घ्राज पण्डित चाहते हैं पर समाज देना नहीं चाहती; उन दिनों जो पण्डितोंका आदर था आज उसका शतांश भी नहीं। दो मीलतक सब होग पण्डितजीको पहुँचानेके लिये गये छोर सवने विनम्र भावसे प्रार्थना की कि 'महाराज ! फिर भी इस प्रान्तमें आपका शुभागमन हो। हम लोग ऐसे प्रान्तमें रहते हैं कि जहां विद्याकी न्यूनता है परन्तु मंहाराज! हम लोग सरल बहुत हैं आप जो शिचा देवेंगे उसका यथाशक्ति पालन करेंगे। महाराज ! हमारे देशकी औरतें हाथसे ही छाटा पीसती हैं और हाथसे ही पानी भरती हैं। किसी अन्य जातिका भोजन हम होग नहीं करते। हमारे यहां वाजारकी मिठाई खानेका रिवाज नहीं हैं। अष्टमी चतुर्दशीको प्रायः लोग एकाशन करते हैं। वर्षा ऋनुके आते हो वैल और वेलगाड़ियोंका चलाना छोड़ देते हैं छाधे कुवांरसे पुनः काममें लेते हैं। मन्दिरमें जब शास्त्र वांचते हैं तब शुद्ध बस्तोंका <u> जपयोग करते हैं। बाजारके कपड़ोंको पहिनकर शासका स्पर्श</u> नहीं करते। हमारे प्रान्तमें प्रायः जल विहार करनेका यहन रिवाज है। तीर्थयात्राके वाद दो सौ या चार सो आदमियोंकी पंगत प्रायः सभी लोग करते हैं.....यह सब अपरी क्रिया होते हुए भी हम लोग विद्यासे शृत्य हैं। इस प्रान्तमें श्री देवीदासजी आदि श्रुच्छे अच्छे बिद्धान् हो गये हैं। वर्तमानमें पं० बिहारी-लालजी सतना तथा पं० रामलालजी खिमलासा श्रादि श्रुव भी हैं किर भी विरलता है। श्राशा है हमारी प्रार्थना पर श्रापका चित्त दयाई हुआ होगां.....इतना कह कर सबके नेत्र श्रुश्रुओंसे प्लावित होगये।

श्रीमान् पण्डितजी भी गद्गद स्वरसे कहने छगे कि समय पाकर हम खबश्य इस प्रान्तमें खावेंगे। इस प्रकार पण्डितजी साहवको विदाकर सब छोग खपने अपने घर गये।...यह कथा वहां अब भी खूब प्रसिद्ध हैं।



# जवलपुरमें शिक्षा मन्दिर

लितपुरमें पञ्चकल्याणक महोत्सव था, तीन गजरथ थे, शास्त्रिपरिपद्का उत्सव था, परवारसभाका अधिवेशन था, साथ ही मोरेना विद्यालयका भी उत्सव था। इस महोत्सवमें एक छाख जीनी थे। परवारसभाके सभापति सिंघई पन्नालालजी अमरातीवाले थे। इसी अवसर पर गोलापूर्व सभाका भी अधिवेशन था। उसके सभापति सिंघई कुन्द्नलालजी थे। गोला-लारे सभाका भी आयोजन था।

सभाओं में व्याख्याताओं की लम्बी लम्बी वक्तृताएं हुई। फल क्या हुआ ? सो ख्राज फलकी सभाख्रोंसे ख्रतुमान कर लेना चाहिये। मोरेना विद्यालयका उत्सव हुआ परन्तु पारस्परिक मनोमालिन्यके कारण विद्येप लाभ नहीं हुआ।

स्वर्गीय पूज्य गोपालदासजीके प्रभावसे ही छाज सिद्धान्तका प्रचार जैनियों में हो रहा है। छापके स्मरणसे ही हमें शान्ति छाती है आपने मोरेनामें एक उचकोटीके सिद्धान्त विद्यायलकी स्थापना की थी जहाँ वंशीधरजी, पं० माणिकचन्द्रजी, पं० देवकीनन्दनजी आदि वड़े उत्साहके साथ काम करते थे किन्तु उनके पश्चात् पच्चपातके कारण सिद्धान्त महोद्धि पं० वंशीधरजी साह्य वहांसे जयलपुर चले गये, श्री मान् न्यायाचार्य पं० माणिक चन्द्रजी साह्य सहारनपुर चले गये, श्री मान् व्याख्यान वाचरपति पं० देवकीनन्दनजी साह्य कारजा चले गये।

शाम्त्रि परिपदका भी अधिवेशन हुआ। पर कुछ शास्त्री लोगों की कृपासे खाधा यहां हुखा खाधा दिल्लीको गया। श्रीमान पं० तुलसीरामजी वाणीभृषण, पं० वंशीधरजी तथा पं० देवकी-नन्दनजीक उद्योगसे ,बुन्देलखण्ड प्रान्तमें एक शिक्षामन्दिरकी स्थापना हुई। क्षीमान् सेठ मशुरादासजी टईयाने, जिनके कि यहां गजरथ था, कहा-'चिन्ता मन करो सब कार्य निर्वितन होगा । श्रीत्रभिनन्दन स्वामीका वह त्र्यचिन्त्य प्रताप है कि एक ही बार उनके दर्शन करनेसे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं श्रतः श्राप होग एक बार चेत्रपारुमें स्थित श्री श्रिभनन्दननाथ म्वामीकी मूर्तिका रमरण करो परन्तु यह भाव निष्कपट हो। तिरस्कारकी भावना कार्यकी वाधक है। आज कल हम जिस धर्म कार्यकी नींव डालते हैं उसमें यह अभिशाय रहता है कि अमुकके धर्मकार्यसे हमारा धर्मकाय उत्तम है। अस्त इन कथाओंको छोड़िये और शिक्षा मन्दिरकी उन्नतिका यत्न कीजिये।' इस कार्यमें श्रीयुत सिंघई कुंवरसेनजी सिवनी, सिंघई पन्नालालजी अमरावती, सिंघई फतह्चन्द्रजी नागपुर श्रोर श्रो सरीफ मूलचन्द्र र्जा वरुआसागर आदिका मुख्य प्रयत्न था।

चूंकि जवलपुर बुन्देलखण्ड प्रान्तका एक सम्पन्न नगर है अतः वहीं शिक्षामन्दिरके लिये स्थान चुना गया। यहां एक कमेटीमें यह निश्चित हुआ कि शिचामन्दिरके प्रचारके लिये एक डेपुटेशन मध्यप्रान्तमें जाना चाहिये और डेपुटेशनका प्रथम स्थान अमरावती होना चाहिये।

श्रन्य श्रनेक गण्यमान्य व्यक्ति अमरावती पहुंचे। श्रीयुत सिं० पत्रालालजीने सवका श्रच्छा स्वागत किया वहांसे नागपुर, वर्धा, आरवी, रायपुर, डोंगरगढ़, अकलतरा आदि कई स्थानों पर गये। श्रच्छी सफलता मिली, प्रायः वीस हजार रुपये हो गये। जवलपुरमें शिक्षा मन्दिर खुल गया। श्रीमान् पं० वंशीधरजी सिद्धान्तवाचरपित मुख्याध्यापकके स्थान पर श्रीर श्री पं० गोविन्दरायजी काव्यतीर्थ सहायक अध्यापकके स्थान पर नियुक्त हुए। छात्रसंख्या भी अच्छी हो गई और काम यथावन् चलने लगा।

एक लाख रूपया स्थायी करनेका संकल्प या श्रोर यदि लोग चार मास भ्रमण करते तो होना अशक्य नहीं था परन्तु जवल-पुरवालोंने ऐसा टपाया कि चन्दा एकदम चन्द हो गया और दो तीन वर्षके वाद शिक्षामन्दिरकी इति श्री हो गई।



लोगोंके हृद्यमें श्राप जिस पापकी प्रवृत्ति कराना चाहते हैं अभी उसकी वासना तक नहीं हैं। पद्धमकालका अभी दसवां हिस्सा ही गया है अभी इतने कलुपित संस्कार नहीं अतः मेरी प्रार्थनापर सीमांसा करनेकी चेष्टा करिये शीव्रता करनेमें आप हानिके सिवाय लाभ न उठावेंगे।

त्रणचारीजो बोले—'तुमने देश कालार ध्यान नहीं दिया। बंधव्य होनेका दुःख वहीं जानती है जो विधया हो जाती है। थिपय सुखकी लालसा सत्तर वर्ष तकके युद्धकी नहीं जाती ध्यतः कितने ही आदमी सत्तर वर्षकी ध्रवस्थामें भी विवाह करनेसे नहीं चृकते और समाजमें ऐसे ऐसे मृह लोग भी हैं जो धनके लालचसे कन्याको वेच देतेहैं। फिर जब वह युद्ध मर जाता है तब उस वेचारी विधवाकी जो दशा होती है वह समाजसे लिपी नहीं। अनेक विधवाएं गर्भपात करती हैं और अनेक विधिमयों के घर चली जाती हैं एतद्वेखा यदि विधवाविवाह कर दिया जावे तब कौन सी हानि हैं?'

भें वोला—'हानि जो है सो तो प्रकट है, जिन जैनियों में इसकी प्रया हो गई है उनकी दशा देखनेसे तरस आता है। इसके प्रचारसे जो अनर्थ होंगे उनका अनुमान जिनमें विधवा विवाह होता है उनके व्यवहारसे कर सकते हो। जो हो इस विपय पर में शास्त्रार्थ करना उचित नहीं समभता। इसका पक्ष लेना केवल पापका पोपक होगा, आप भी अन्तमें पर्चात्ताप करेंगे। आपका यश समाजमें वहुत है उसे कलद्धित करना सर्वथा अनुचित है। जो आपके पथके पोपक हैं वे एक भी आपके साथी न रहेंगे। यदि आपको भेरा विश्वास न हो तो उनके घर ही से इस प्रथाको चलाईचे सब पता लग जावेगा। केवल कहने मात्रसे कुछ नहीं होगा। लोग तो अन्तरङ्गसे मिलन हैं केवल कोत्हल देखना चाहते हैं आप और पण्डितोमें परस्पर शास्त्रार्थ कराकर.

तमाशा देखना चाहते हैं। आपकी इच्छा हो सो करें में तो छापका हितेपी हूँ। देखो, प्रथम तो छाप ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी ही नहीं विद्वान भी हैं, दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी हैं, पाछात्य विद्यामें भी छापका अच्छा ज्ञान है, व्याख्याता भी हैं, तथा छापका समाजमें अच्छा आदर है। छाशा है कि आप इस दुराप्रहको छोड़ आप वाक्यों की अबहेळना न करेंगे ?'

ब्रह्मचारीजीने कहा—'चृंकि श्रमी तुन्हें समाजकी दुरवस्था-का परिचय नहीं श्रतः इस विषयको छोड़ विषयान्तरकी मीमांसा कीजिये।'

मैंने मन ही मन विचार किया कि श्रव इस विपयमें चचा फरना व्यथं है। ब्रह्मचारीजीसे भी कहा कि आपकी जो इच्छा हो सो करिये, आशा है श्राप विचारशील हैं अतः सहसा कोई कार्य न करेंगे।

"इतनी चर्चा होनेके वाद हम वाईजीके यहां आये और भोजन किया। इतनेमें श्रो लोकमणि टाऊ भी शाहपुरसे आगये। यह सम्मति हुई कि जवलपुर श्रोर खुरई समाजको एक एक तार दिया जावे। पण्डित मुत्रालालजीने कहा कि 'चिन्ता मत करो हम लोग भी वहां चलेंगे। यद्यपि वहां परवारसभा है श्रोर हम गोलापूर्व हैं श्रतः उसमें बोलनेका अधिकार हमारे लिये नहीं हैं किर भी हम जनतामें आर्प पद्धतिके विरुद्ध कदांपि विधवा विवाहकी वासना न होने देवेंगे। समयकी वलिहारी हैं कि आज विधवाविवाहकी पुष्टि करनेवालोंका समुद्राय वनता जाता है। अस्तु कल हम सब श्रपनी मण्डली साहित आपके साथ घलगे।'

अमरावतीसे थी सिंघई पत्रालालजी भी आगये। इस तरह हम सय बीना वारहाके लिये चलकर देवरी पहुंचे। यह वह स्थान हे जहां कि शी प्रेमीजीका जन्म हुआ था। यहांसे छः मील घीना वारहा चेत्र हैं, रात्रिक सात चलते वलते वहां पहुंच गये। रात्रिको शास्त्र प्रवचन हुआ, यहां पर विधवाविवाहके पोषक प्रायः बहुत सल्लन आगये थे केवल साधारण जनता ही विरोधमें थी। परवारसभाका प्रधिवेशन शानदान होनेवाला था परन्तु साधारण जनतामें विधवाविवाहकी चर्चाका प्रभाव विरुद्ध रूपमें पड़ा।

रात्रिको सट्जेक्टकमेटीकी वंठक होनेवाली थी, मैरा भी नाम उसमें था पर में नहीं गया, सभापित महोद्यने वंठक स्थिगत कर दी। दूसरे दिन स्वागताध्यत्तका प्रारम्भिक भाषण होनेवाला था परन्तु सभाके न होनेसे उनका भाषण भी रह गया। मैंने स्वागताध्यक्षसे कहा कि आप अपने भाषणकी एक कापी मुझे दे दीजिये। उन्होंने दे दी मैंने उसका अद्योपान्त अवलोकन किया। उससे भी विधवाविवाहकी पुष्टि होती थी। मैंने कहा—'सिंघई जी! आपने यह क्या अनर्श किया?'

उन्होंने कहा—'यह भाषण मेंने नहीं बनाया।' मैंने कहा— 'यह कीन मानेगा १ छापको उचित था कि छपनेके पहले कची कार्याको एक बार देख लेते।' छाप बोले—'छव क्या हो सकता है १'

जयलपुर और खुरई समाजको तार दिये थे पर वहांसे कोई नहीं आये इससे विधवाविवाहके पोपकोंका पन्न प्रवल होगा। समाजमें वोलनेवालोंकी त्रुटि नहीं परन्तु समयपर काम करनेवाले नहीं। पख्यम काल है इस समय अधर्मका पन्न पुष्ट करनेवालोंकी बहुलता होती जाती है।

. मध्याहके समय विधवानिवाह पोपक व्याख्यान हुए । मनुष्योंका जमाव भी पुष्कल होता रहा कहां तक कहा जावे जो निषेध पक्षके थे वे भी समुदायमें सुननेको जाते रहे। रात्रिके समय श्री पं० मुन्नाळाळ जी, पण्डित मोजीळाळजी व लोकमणि दाऊके 'विधवा विवाह आगमानुकूळ नहीं, इस विषय पर सारगिंभत व्याख्यान हुए। में तो तमाशा देखनेवालों में था क्यों कि मैं इस विषयमें विशेष ज्ञान नहीं रखता था। पर मेरा जनतासे यही कहना था कि जो आप लोगों के ज्ञानमें आवे सो करिये।

रात्रिको परवारसभाकी सञ्जेक्टकमेटी हुई में भी गया। यद्यपि वहां जितने मेम्बर थे उनमें अधिकांश विधवाविवाहके निपेधक थे किन्तु वोळनेमें पटु न थे जो पटु थे उनमें बहुभाग पोपक पच्चे थे।

दूसरे दिन आमसभा हुई, जनताकी सम्मित विधवाविवाहके निपेध पक्षमें थी। यदि प्रस्ताव आता तो छड़ाई होनेकी सम्भावना थी अतः प्रस्ताव न आया। केवल बहाचारी शीतलप्रसादर्जीका विधिपक्षमें व्याख्यान हुआ। उस पक्षवाले प्रसन्त हुए परन्तु जनताको व्याख्यान सुनकर वहुत दुःख हुआ। लोग सुमसे वोलनेका आबह करने लगे। में खड़ा हुआ परन्तु पानी वरसने लगा। मेंने कहा कि पानी आ रहा है इसलिये आप लोग व्याकुल होंगे अतः अपना अपना सामान देखिये पर लोगोंने कहा कि पानी नहीं पत्थर भी वरसें तो भी हम लोग आपका व्याख्यान सुने विना न उठेंगे। अन्तमें लाचार होकर मुक्ते वोलना पड़ा उस वारिसके वीच भी लोग शान्तिसे भाषण सुनते रहे। अन्तमें अधिक वर्ष होनेके कारण सभा भंग हो गई।

रात्रिको सात वजते वजते मण्डपमें जनता एकत्रित हो गई। लोगोंने ब्रह्मचारीजीके बहिष्कारका प्रस्ताव पासकर टाला इननेमें ब्रह्मचारीजी वड़े आवेगके साथ यह कहते हुए समामण्टनमें आये कि मेरा बहिष्कार करनेवाला कीन है ? जनता उत्तेजित हो उठी एक छादमी बहुत ही विगना मिने उसवा हाथ पकड़कर उसे किसी तरह शान्त किया। सेठ ताराचन्द्रजी बम्बईबाले बहुत कुछ कप्ट हुए। कुछ ठोग बहाचारीजीको समकाकर उनके डेरेपर ले गये।

परवारसभाके इम प्रकारणसे उपस्थित जनतामें किसीको प्रानन्द नहीं हुआ सब खिल्लचित्त होकर घर गये। चेत्र उत्तम है, श्री शान्तिनाथ भगवान की विशालकाय प्रतिमा है। एक मन्दिरमें बढ़ी बढ़ी पशासन प्रतिमाए हैं। एक मन्दिर छुळ कंचाई देकर बनाया गया है। कुल तीन मन्दिर हैं एक छोटी सी धर्मशाला भी है। यदि कोई धर्म साधन करे तो सब तरहकी सुविधा है।

परवारसभा पूर्ण होगई सब आगन्तुक महाशय चले गये। सभापित साह्य अन्तमं गये हमसे आपका जो स्नेह पहले था वही रहा परन्तु परस्परमं सम्भापणके समय वह वात न रही जो पहले थी। ससारमं मनुष्यके जो कपाय उत्पन्न हो जाती हे उसके पूर्ण किये विना उसे चैन नहीं पड़ता। हमको यह कपाय हो गई कि देखो, ये लोग आगम विरुद्ध उंपदेश देकर एक जातिको पतित करनेकी चेष्टा करते हैं अतः पुरुपार्थ कर इसे रोकना चाहिये और विधवाविवाहके पोपकोंको यह कपाय हो गई कि जब मनुष्यको अपनी इच्छानुसार अनेक विवाह करने पर रुकावट नहीं तो विधवाको दूसरा विवाह करने पर क्यों रोक छगाई जावे ? आखिर उसे भी अधिकार है। अस्तु, जहांपर दोनों पक्षके मनुष्य परस्पर मिलते हैं वहां साधारण लोगोंको शास्त्रार्थ देखनेका अवसर मिल जाता है।

दुःख केवल इस वातका है कि लोग इस विषयमें सिद्धान्त

वाक्यकी अवहेलना कर देते हैं। सिद्धान्तमें तो कन्यासम्बरणको ही विवाहका लक्षण लिखा है। यहांसे चलकर हम लोग सागर आगये। यहां पर ब्रह्मचारीजीका विधवाविवाह पोपक व्याख्यान एक वंगाली वकीलके सभापतित्वमें हुआ हम लोग भी उसमें गये परन्तु सभापतिने वोलनेका अवसर न दिया। ब्रह्मचारीजीने एक विवाह भी कराया, कहां तक कहें ? सागरमें जो चकराधाट है वहीं पर यह कृत्य कराया गया।

इसके वाद सागरमें एक सभा हुई जिसमें नाना प्रकारके विवाद होनेके अनन्तर यह तय हुआ कि जो विधवाविवाहमें भाग ले उसके साथ सम्पर्क न रक्खा जावे। कहनेका ताल्प्य यह है कि अब प्रतिदिन शिथिलाचारकी पृष्टि होगी, छोग आगमविरुद्ध तकोंसे ही अपनी पच्च पुष्ट करेंगे। जो अद्धालु हैं उनकी यही हि है कि आगमानुकूल तर्क ही प्रमाणभूत हैं और जो तर्कको ही मुख्य मानते हैं उनका यह कहना है कि जो वाक्य (आगम) तर्कके अनुकूल है वही प्रमाण है। अस्तु,

यहांसे हम जवलपुर गये वहां श्री हनुमानताल पर सभा हुई उसमें भी वहुत छुछ वाद विवादके वाद यहां निश्चय हुआ कि परवारसभामें जो विधवा विवाहकी चर्चा हुई वह सबेधा हमारे छुछके विरुद्ध है तथा धर्मशास्त्रके प्रतिकृत है। खेद इस वातका है कि हमारे माननीय तहसीछदार साहबने अपने भाषणमें इसकी चर्चा कर व्यर्थ ही समाजमें क्षीभ उत्पन्न कर दिया। हम लोगोंको अब भी विश्वास है कि तहसीछदार साहम ख्रम तक जो हुआ सो हुआ पर अब भविष्यमें इस विषय पर तटस्थ रहेंगे। यहांसे चछ कर हम लोग सागर चले आये। छुछ दिन वाद जवछपुरमें चवेनीके ऊपर परस्परमें मनोमालिन्य होनेसे दो पच हो गये। एक पक्ष दूसरे पचके परस्पर महान

विरोधी हो गये। बहुत कुछ प्रयत्न हुआ परन्तु स्नापसमं कलह शान्त न हुई। वंशीधरजी देविड्यासे मेरा घनिष्ट सम्बन्ध था उन्होंने कई भाईयोंको भेजा और साथ ही एक पत्र इस आशयका लिखा कि आप पत्रके देखते ही चले आईये। यहां शापसमं अत्यन्त कहल रहती हैं जो संभव हे स्नापके प्रयत्नसे दृर हो जावे। में उसी दिन गाड़ीमें बेठकर जवलपुर पहुँच गया रात्रिको सभा हुई तीन घण्टा विवाद रहा अन्तमं सब लोगोंने सबंदाके लिये इस प्रथाको बन्द कर दिया और परस्परमें प्रमानसे मिल गये, फलहकी शान्ति हो गई स्नार लिये सहजमं यश मिल गया। इस कलहाग्निके शान्त करनेका श्रेय श्री सिंघई गरीव दासजी, वंशीधरजी देविड्या, श्री सिंघई मोजीलालजी नरसिंह-पुरवाले तथा वल्ल बड़कुरको ही मिलना चाहिये क्यों।के उनके परिश्रम स्नीर सद्भावनासे ही वह शान्त हो सकी थी।



### पपौरा और अहार

यह वही पपोरा है जहां पर स्वर्गीय श्री मोतीलालजी वर्णिने श्रथक परिश्रम कर एक वीरविद्यालय स्थापित किया था। इस विद्यालयमें स्थायी द्रव्यका अभाव था फिर भी श्री वर्णी मोती-लालजी केवल अपने पुरुपार्थके हारा पांच सो रुपया मासिक व्यय जुटाकर इसकी आजन्म रहा करते रहे।

इस विद्यालयकी स्थापनामें श्री मान् पण्डित नन्हेंलालजी प्रतिष्ठाचायें टीकमगढ़ श्रौर श्रीमान् स्वर्गीय द्रयावश्चालजी फठरयाका पूर्ण सहयोग रहा। इस प्रान्तमें ऐसे विद्यालयकी महती श्रावश्यकता थी। श्री वर्णाजीने श्रपना सर्वस्व विद्यालय को दे दिया, श्रापका जो सरस्वती भवन था वह भी आपने विद्यालयको प्रदान कर दिया। आप विद्यालयको उन्नतिके लिये श्रह्मिश न्यस्त रहते थे। प्रान्तमें धनिक वर्ग भी बहुत है परन्तु उसके द्वारा विद्यालयको यथेष्ट सहायता कभी नहीं मिली। वर्णीजी प्रतिष्ठाचार्य भी थे, इससे प्रत्येक प्रान्तमें श्रमण करने का अवसर श्रापको मिलता रहता था। इस कार्यसे श्रापको जो आय होतो थी उसीसे पांच सौ कपया मासिककी पृति करते थे। इन्हें जितना धन्यवाद दिया जावे थोड़ा है। में तो आपको श्रपना वड़ा भाई मानता था। आपका मेरे ऊपर पुत्रवन् स्नेह रहता था, हम लोगोंका बहुत समय से परिचय था।

प्रारम्भमें चीर विद्यालके सुयोग्य मन्त्री श्रीमान पं ठाकुर दास बीठ एठ थे। आप सरकारी म्कूछमें काम करते हुए भी निरन्तर विद्यालयका रक्षामं व्यस्त रहते थे। आपके प्रयत्नसे विद्यालयके लिए एक भन्य भवन वन गया जो कि बोर्डिंगसे पृथक् है, यही नहीं सरस्वती भवनका निर्माण आदि अनेक कार्य आवके द्वारा सम्बन्न हुए हैं। प्राव छात्रोंके अध्ययन पर निरन्तर दृष्टि रखते थे—'छात्र ब्युत्पन्न हो' इस विपयमें आपकी विशेष दृष्टि रहती थी। आपके द्वारा केवल विद्यालयकी उन्नति नहीं हुई चेत्रकी भी व्यवस्था सुचारहपसे चल रही ह जो जीर्ए मन्दिर थे उनका भी आपने उद्घार कराया तथा भोंहरेमें अवेरा रहता था उसे भी आपने सुधराया । श्रापका बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है आप निरन्तर धमको रक्षामं प्रयत्नशील रहते हैं। अंग्रेजी भाषाके साथ साथ संस्कृत के भी श्रच्छे विद्वान् हैं विद्वान ही नहीं सदाचारी भी हैं, सदाचारी ही नहीं, सदाचारके प्रचारक भी हैं। आप यदि किसी छात्रमें सदाचारकी द्वाट पाते थे ता उसे विद्यालयसे पृथक करनेमें संकाच नहीं करते थे। वर्षी तक ख्रापने मन्त्रीका पद सँभाठा पर खब कई कारणोंसे आपने मन्त्री पदका कार्य छोड़ दिया है। फिर भी विद्यालय से श्रहचि नहीं है।

इस समय विद्यालयके मन्त्री श्री खुन्नीलाळजी भदोरा-वाले हैं श्राप भी बहुत सुयोग्य व्यक्ति हैं। जिस प्रकार विद्यालय वर्णी मोतीलालजीके समन्न चलता था उसी प्रकार चला रहे हैं। श्रापका कुटुन्व सम्पन्न हे आप भी सम्पन्न हैं, राज्यके प्रमुख व्यापारी है, साथमें ज्ञानी श्रोर सदाचारी भी हैं, विद्यालयकी एन्नितमें निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं, श्रापके प्रयत्नसे कुछ स्थाया द्रव्य भी हो गया है। श्रापकी भावना है कि कमसे कम विद्यालयमें एक लाख रुपया का स्थायी द्रव्य हो जावे श्रीर सो छात्र अध्ययन करें। राज्यको सहायतासे यह कार्य अनायास हो सकता है। इस प्रान्तकी जनता विद्यादानमें बहुत कम द्रव्य ज्यय करती है। यद्यि यहांके महाराज विद्यांके पूर्ण रिसक हें छोर जबसे छापने राज्यकी बागडोर हाथमें ली हैं तबसे शिक्षा में बहुत सुधार हुए हैं फिर भी जनताके सहयोगके विना एकाकी महाराज क्या कर सकते हैं? इतने पर भी हमें आशा है कि हमारे मन्त्रीजी की छाशा शीव्र ही सफलीभूत होगी।

श्री वर्णीजीने केवल यही विद्यालय स्थापित नहीं किया था किन्तु श्रपनी जन्म नगरी जतारामें भी तीन हजारको लागतका एक मकान बनवाकर वहां को पाठशालाके लिये अर्पत कर दिया था। यद्यपि आप मेरे साथ गिरिराज पर रहनेका निश्चय कर चुके थे श्रीर कुछ समय तक वहां रहे भी परन्तु विद्यालय के मोहवश पपीराके लिये लीट श्राये श्रीर जन्मभूमि जतारा में समाधि मरणकर स्वर्ग सिधार गये। मेरा दाहना हाथ मंग हो गया मुझे आपके वियागका बहुत दुःख हुआ।

पपोरा च्रेत्रसे दस मील पूर्वमं छहार अतिशय क्षेत्र है यहां पर श्री शान्तिनाथ स्वामीकी अत्यन्त मनाहर प्रतिमा है जिसकी शिल्पकलाको देखकर आश्चयं होता है। यहां पर भूगभमें सहस्रों मूर्तियां हैं जो भूमि खोदने पर मिलती हैं। कन्तु हम लोग उस छोर हिए नहीं देते। यहां छास पास जन महाशय छन्छी संख्यामें निवास करते हैं। पास ही पठा प्राम है वहांके निवासी श्री पं० वारेलालजी वैद्यराज च्रेत्रक प्रवन्धक हैं आप वहुत सुयाय ऑर उत्साही कायकर्ता हैं। यहां पर एक छाटांसा धमशाला भी है। मन्दिरसे छाधा फर्लाङ पर छहार नामका प्राम है तथा एक खड़ा भारी सरोवर है। याममें ५ घर जनियों के हैं जिनकी रिधित

साधारण है। यहांसे तीन मील पर वैसा गांव है जहां जैनियोंके कई घर हैं दो घर सम्पन्न भी हैं परन्तु उनकी दृष्टि चेत्रकी ओर जैसी चाहिये वैसी नहीं श्रन्यथा वे चाहते तो अकेले ही क्षेत्र का उद्धार कर सकते थे।

मेंने यहां पर क्षेत्रकी उन्नतिके छिये एक छोटे विद्यालयकी आवर्यकता समझी, लोगोंसे कहा, लोगोंने उत्साहके साथ चन्दा देकर श्री झान्तिनाथ विद्यालय स्थापित कर दिया। पं॰ प्रेमचन्द्रजी झास्त्री तेंदृखेदावाले उसमें अध्यापक हैं जो बड़े सन्तोपी जीव हैं। एक छ। नालय भी साथमें है परन्तु धनकी नुटिसे विद्यालय विशेष उन्नति नहीं कर सका।

وكرشكاشياني

#### रूढियोंकी राजधानी

यह एक ऐसा प्रान्त है जहां ज्ञानके साधन नहीं। यड़ी कठिनतासे दस प्रतिशत साधारण नागरी जाननेवाले मिलेंगे। यही कारण है कि यहांके मनुष्य बहुत सी रुढ़ियोंसे संत्रस्त है। में प्रायः दो वर्ष तक पैदल भ्रमणकर उन रुढ़ियोंके मिटानेका प्रयत्न करता रहा फिर भी निःशेप नहीं कर सका। वहां की रुढ़ियोंके कुछ उदाहरण देखिये—

'एक वंजारीपुरा गांव है वहां एक बुढ़िया मां मन्दिरमें दर्शन करनेके लिये गई थी वहां उसके जानेक पहले ही देववशा अपरसे एक अंडा गिर कर फूट गया था। उस बुढ़ियाके दालकसे एक दूसरे जैनी महाशयका विरोध था। उन्होंने कट पंचायतको बुलाया और यह प्रस्ताव रक्ला कि बुढ़ियाने खंडा फोड़ डाला है। वृदी गां सत्यवादिनी थी उसने कहा—'वेटा! मेरा पर ख़बश्य पड़ा था परन्तु खण्डा नथा उसका ख़िलका था।' पञ्चोंने एक न सुनी खोर उसे हत्या लगा दी। हत्या करनेवालेको जो छत्य करने पड़ते हैं वे सब बुढ़ियाके बालकको करने पड़े। प्रथम तो मन्दिरके दर्शन बन्द किये गये चार मास बाद उसकी फिर पञ्चायत की गई, देहातके पञ्च बुलाये गये। सबने आकर यह निर्णय दिया कि अमुक तिथिको इनका मिलोना किया जावे। एक पंगत पक्की और एक कभी देवें। इसके पहले किसी

सिद्ध क्षेत्रकी यन्द्रना करें, ५१) मन्द्रिको दण्ड देवें श्रीर जब किसीक विवाहमें चल जावें तब विवाहमें बुलाये जावें। इन सब कार्योमें बुद्धियाके पाँच सी मिट गये।

एक इससे भी विख्यण न्याय एक गांवमें सुननेमें आया। 'एक दिगोंडा गांव है वही दिगोंड़ा जहां कि पंठ देवीदासजीका जन्म हुन्ना था। यहाँपर एक जैनी महाशयका घोड़ा घरनेके लिये गावक बाहर गया। वहींपर एक दूसरे जेनी महाशयका घोड़ा चरता था जो पहले घोड़की अपचा दुबल था। देवयोगसे उन दोनोंमें परस्पर लड़ाई हा गई। बलिष्ठ चाड़ने दुबल घोड़ेको इतने जोरसे टांगे मार्रा कि उसका प्राणान्त हो गया। टीग चिल्लाते हुए आये कि अमुकके घोड़ेने अमुकके घोड़ेको इतने जोरसे टांगे मारी कि वह मर गया। जिनका घोड़ा मर गया था वह रोने छगा क्योंकि उसीके द्वारा उसकी आजीविका चलती थी। उसने शामको ब्रामके पश्चोंसे प्रार्थना की कि अमुकके घोड़ेने हमारा घोड़ा मार दिया। में गरीव आदमी हूँ वहीं घोड़ा हमारी आजीविका का साधन था। जिसके घोड़ेने मारा था वह भी बुहाया गया। पद्मायत शुरू हुई अन्तमें यह फैसला हुआ कि जिसका घोड़ा दुवल था उसको आज्ञा दी गई कि तुमने इतना दुर्वल घोड़ा क्यों रक्खा जो कि घोड़ेकी टापसे ही मर गया स्रतः तुन्हारा मन्दिर बन्द किया जाता है। तुम सिद्ध क्षेत्रकी बन्दना करो पश्चात् एक मास वाद गांवके पञ्चोंको एक दिन पक्का श्रोर एक दिन कच्चा भोजन कराओ तथा ग्यारह रुपया मन्दिरको दो। जिसके घोड़ाने मारा था उससे कहा गया कि तुमने अपना घोड़ा इतना वलिष्ठ क्यों बनाया कि उसकी टापसे दूसरा घोड़ा मर् गया अतः तुम्हें भी दो मास तक मन्दिर वन्द किया जाता है पश्चात् एक पक्षी श्रीर एक कची पंगत गांवके पञ्चोंको दो, पन्द्रह रुपया मन्दिरको दो और जिसका घोड़ा मर गया है उसे एक साधारण घोड़ा ले दो।'

'ऐसे ही एक गांवमें और गया वहां एक जैनी वैद्य रहता था जो वड़ा द्यालु था किसीसे कुछ नहीं लेता था। इसी गांवमें एक सोनी वैद्य भी रहता था जो कि जैनी वैद्यसे वहुत डाह रखता था। डाह रखने का कारण यह था कि यह दवा करके रुपये लेता था और जैनी वैद्य कुछ भी नहीं लेता था इसलिये लोग श्रिधकांश जैनी वैद्यके पास ही जाते थे और इससे उस सोनी वैद्यकी आजीविकामें अन्तर पड़ता था।

एक दिन जैनी वैद्यको दूधकी आवश्यकता हुई सोनी वैद्यके पास घोड़ी थी खतः वह उसके पास जाकर बोला कि घोड़ीका दूध चाहिये। उसने कहा—'हमारी घोड़ी है खुशांसे ले जाइये।' वह ले आया, देवयोग से पन्द्रह दिन वाद घोड़ी मर गई फिर क्या था शोनी वैद्य ने पञ्चोंसे कहा कि आपके जैनी वैद्यके साथ हमने तो इतना अच्छा व्यवहार किया कि उन्हें घोड़ीके दूधकी आवश्यकता थी मैंने ले जानेकी अनुमित दे दी पर ये न जाने क्या कर गये शिजससे हमारी घोड़ी उसी दिनसे वीमार हो गई और आज मर भी गई। पश्चीस रुपयाकी होगी अतः इनसे रुपये दिलाये जावें या वैसी ही घोड़ी दिलाई जावे।

पञ्चोंने छानुपूर्वी फैसला कर दिया और कहा कि न जाने तुमने घोड़ीको क्या खिला दिया ? जिससे कि वह मर गई। चूंकि इसमें तुम्हारा अपराध सिद्ध है अतः तुम्हारे ऊपर पचीस रुपया जुर्माना किया जाता है यह रुपया सोनीको दिया जावे। तुम्हें तीन मास तक मन्दिर बन्द है पश्चात् तीर्थ बन्दना करके आछो और एक पछी तथा एक क्ची पंगत गांवके पछोंको दो।

...इस प्रकार इस प्रान्त में ऐसे अनेक निरपराध प्राणियों

को सताया जाता है जिसका मृत कारण श्रविद्या हो है, परंतु इस ओर न तो कोई धनाव्य हो हैं श्रीर न कोई विशेष विद्वान् हो जो उस श्रुटिकी पृति कर सकें। यदि कोई दयानु महातु-भाव एक ऐसा विद्यानय इस प्रान्तमें खोले जिसमें श्रीक नहीं तो साधारण हिन्दीका ही जान हो जाने। यहां पांच सी कपयामें सो छात्र सानन्द श्रध्ययन कर सकते हैं। यदि इस प्रान्त को छिंद्योंकी राजधानी कहें तो श्रद्धांक न होगी।



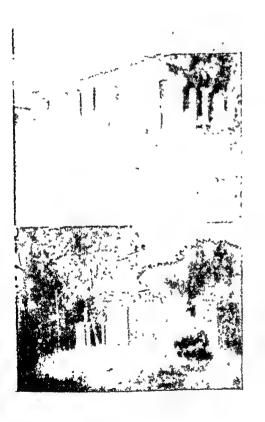

यहाँ पर एक विद्यालय
है। स्वर्गीय सराफ
मृत्यन्द्रजीने गाँव
के बाहर स्टेशनके
उत्पर एक पहाड़ी
पर इसकी
स्थापना
की है।

नैत्यालयका पूर्ण प्रवन्थ श्रीमान् वायृ रामस्वरूप जी करते हैं। ..... विद्यालयकी रज्ञा आपके द्वारा ही हो रही हैं।

[ ४४४ ]

#### वरुवासागर

यहांसे वस्वासागर गया वहां पर एक विद्यालय है। स्वर्गीय सर्राफ मूलचन्द्रजी ने गांवके बाहर स्टेशनके ऊपर एक पहाड़ी पर इसकी स्थापना की है। एक ओर महान् सरोवर है और दूसरी ओर अटवी जिससे प्राकृतिक सुपमा विखर पड़ी है। छोटा सा वाजार है और उसमें एक चैत्यालय भी। चैत्यालयका पूर्ण प्रवन्ध श्रीमान् वाबु रामस्वरूपजी करते हैं।

श्राप आगराके निवासी हैं। प्रतिदिन पूजा और स्वाध्यायमें तीन घण्टा लगाते हैं। विद्यालयकी रक्षा आपके ही द्वारा हो रही है। श्री स्वर्गीय मूलचन्द्रजी सर्राफ मांसीमें पांच कोठा विद्यालयके लिये लगा गये थे जिनका किराया केवल प्रज्ञीस रुपया मासिक आता है पर उतनेसे काम नहीं चलता ख्रतः विद्यालयकी पूर्ण सहायता का भार वाचु रामम्बरूपजी पर ही आ पड़ा है और श्राप उसे सहप वहन कर रहे हैं।

छात्रों के रहनेके लिये छापने कई कमरे वनया दिये हैं साथ ही छान्य महाशयोंसे भी वनवाये हैं। इस समय विद्यालयदा व्यय दो सो रुपया मासिकसे कम नहीं है। उसकी छिथिकांश पूर्ति आप ही करते हैं। छापके यहां श्रीयुत दुर्गाप्रसादनी बाहाग छागरा जिलाके रहनेवाले बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं। पाठशाटाकी सदैव रक्षा करते हैं, आप ही विद्यालयके छिथ्यन्त हैं। श्री मनोहरलालजी शाम्त्री श्रध्यापक हैं, श्राप बहुत ही सुयोग्य हैं, छात्रोंको सुयोग्य-ह्युत्पन्न बनानेकी चेष्टामें रात दिन लीन रहते हैं। पनीस छात्र अध्ययन करते हैं परन्तु प्रान्त-वानियांकी इस क्षोर बहुन कम दृष्टि गहती है। इस प्रान्तमें धनाह्य भी हैं परन्तु परोपकारके नामसे भयभीत रहते हैं। यदि बहुत खदागता हुई तो जल विहारोत्सव कर कृतकृत्य हो जाते हैं। यदि प्रान्तवासी ध्यान देवें तो श्रह्म ह्ययमें श्रनायास ही बहुसंख्यक छात्रोंका उपकार हो जावे पर ध्यान होना ही किठन हैं।

यहांकी देहातमें प्रायः प्रायमरी पाठशालाएं नहीं के बराबर हैं। प्राचीनकालमें पांडे लोग पहाते थे। उन्हें पूर्णिमा छाँर अमा-वस्याको लोग सीधा दं देते थे तथा प्रतिमास कोई दो पैसा कोई चार पैसा नकद दे दिया करते थे इस तरह उनका निर्वाह हो जाता था और गांवके वालक सहजमें पढ़ जाते थे। जो कुछ पढ़ाते थे पाटी पर पढ़ाते थे तथा लड़के जो पढ़ते थे उसे हद्यमें लिख लेते थे, पुस्तककी पढ़ाई नहीं थी। सायंकालके समय जो कुछ पढ़ते थे उसे एक लड़का कण्ठस्य पढ़ता था और शेप लड़के उसीको हुहराते थे इस प्रकार अनायास छात्रोंकी याग्यता उत्तम हो जाती थी परन्तु अब वह प्रथा वन्द हो गई है। अब तो केवल पैसेकी विद्या रह गई है।

पहले छात्रोंकी गुरुमें भक्ति रहती थी गुरुके चरणोंमें मस्तक नवाकर छात्र गुरुका छाभिवादन करते थे पर छाज बहुत हुआ तो मस्तकसे हाथ लगा कर गुरुको प्रणाम करनेकी पद्धित रह गई हे फल उसका यह हुआ कि धीरे धीरे विनय गुणका लोप हो गया। प्राचीन पद्धितके अभावमें भारतकी जो दुदंशा हो रही है वह सबको विदित है।

यहांसे चल कर फिर सागर आगये और देख कर सन्तुष्ट हुए कि पाठशालाकी व्यवस्था ठीक चल रही है। यहांके कार्य-कर्ता और समाजके लोगोंमें मैंने एक बात देखी कि वे अपना उत्तरदायित्व पूर्णेक्पसे संमालते हैं।



## वाईजी का सर्वस्य समर्पण

एक बार में बनारस विद्यालयके लिये बाईजीके नाम एक इजार रुपया लिखा आया पर भयके कारण बाईजीसे कहा नहीं। बाईजी सुके आठ दिनमें तीन रुपया फल खानेके लिये देती थीं, में फल न खा कर उन रुपयों को पोष्ट आफिसमें जमा कराने लगा। एक दिन बाईजीने पूछा—'भैया फल नहीं लाते ?' मैंने कह दिया—'आज कल बाजार में अच्छे फल नहीं आते।'

वाईजी ने कहा—'अच्छा'

एक दिन वाईजी बड़े वाजार गईं जब छोटकर आ रही थीं तब मार्गमें फलवाले सफीकी दुकान मिल गई। वाईजीने सफीसे कहा-'क्यों सफी! भैयाको फलनहीं देते ?' सफीने कहा-'वह दूरसे रास्ता काटकर निकल जाते हैं।'

वाईजीने दो रूपयाके फल लिए श्रोर धर्मशालामें श्राकर मुभसे कहा-'यह फल सफीने दिये हैं पर तुम कहते थे कि अच्छे फल नहीं आते, यह मिथ्या व्यवहार श्रच्छा नहीं।'

इतनेमें हो वहां पड़ी हुई पोष्ट आफिस की पुस्तक पर उनकी दृष्टि जा पड़ी। उन्होंने पूछा-'यह कैसी पुस्तक है ?'

में चुप रह गया।

वहां डाक पीन खड़ा था, उसने कहा—'यह डाकखानेमें रुपया जमा कराने की पुस्तक है।' वाईजीने कहा—'कितने रुपये जमा हैं?' वह बोला—'पच्चीस रुपये। वाईजी बोटीं—'हम तो फलके लिये देते थे श्रीर तुम डाकखानेमें जमा कराते हो इसका श्रथ हमारी समझमें नहीं आता।'

मैंने कहा—'मैंने बनारस विद्यालयके लिये आपके नामसे एक हजार रुपये दिये हैं उन्हें अदा करना है।'

वाईजीने कहा-'इस प्रकार कब तक ऋदा होंगे ?'

मैं चुप रह गया।

वह कहती रहीं—िक जिस दिन दिये उसी दिन देना उचित था। दानकी रकम हे वह तो ऋग है पाँच रुपया मासिक उसका ग्याज हुआ। तुम्हें दस रुपया मासिक ही तो देती हूँ इनसे किस प्रकार अदा करोगे? जब तुम्हें हमारा भय था तब दान देनेकी क्या आवश्यकता थी? जो हुआ सा हुआ अभी जाओ और एक हजार रुपया आज ही भेज दो।'

में सब सुनता रहा, वाईजीने यह आदेश दिया कि दानकी रकमको पहले दो पीछे नाम छिखाछो। दान देना उत्तम है परन्तु देते समय परिणाममें उत्साह रहे। वह उत्साह ही कल्याणका चीज है, दानमें छोभका त्याग होना चाहिये। 'त्वपरानुप्रहार्थ स्वस्यातियमों दानम्'—अपना छोर परका छानुप्रह करनेके लिये जो धनका त्याग किया जाता है वही दान कहछाता है। देनेके समय हमारे यह भाव रहते हैं कि इससे परका उपकार हो अर्थात् जब हम व्रतीको दान देते हैं तब हसारे यह भाव होते हैं कि इसके द्वारा इनका शरीर स्थिर रहेगा और उस शरीरसे यह मोक्षमागंका साधन फरेंगे। यद्यपि मोक्षमागं आत्याके गुणोंके निर्मल विकाससे होता है तथापि शरीर उसमें निमित्त कारण

है। जैसे षृद्ध मनुष्य अपने परोसे चलता है परन्तु उसमें यष्टि । सहकारी कारण होती है अथवा जब नेत्र निवल हो जाते हैं । तब चर्माक द्वारा मनुष्य देखता है। यद्यपि देखनेवाला नेत्र । ही है तो भी चरमा सहकारी कारण है।

दान देनेमें परका यही उपकार हुआं कि ज्ञानादिके निमित्त कारणों में स्थिरता छा सका परन्तु परमार्थसे देनेवालेका महान् उपकार हुआ। यह इस प्रकार कि दान देनेके पहुने लोभकपायकी तीव्रतासे इस जीवके पर पदार्थके ब्रह्ण करनेका भाव था परन्तु द।न देते समय आत्मगुण घातक छोभका निरास हुआ। छोभके अभावमें आत्माके चारित्र गुणका विकास हुआ और चारित्र गुणका श्रांशिक विकास होनेसे मोक्षमार्गकी आंशिक वृद्धि हुई अतः दान देनेके भाव जिस समय हों उसी समय उस द्रव्यका पृथक् कर देना उचित है। तत्काल न देनेसे महान् अनर्थकी सम्भावना है। कल्पना करो श्राज तो सातोदयसे तुम्हारे पास द्रव्य है यदि कल असातोदय त्र्याजावे और तुम स्वयं द्रिद्री होकर परकी श्राशा करने लगो तो दत्त द्रव्यको कहांसे चुकाओगे ? अथवा कल यह भाव हो जावें कि किस चक्रमें फँस गये ? इस संस्थासे अच्छा काम नहीं चलता वड़ी अत्यवस्था है अतः यहां दान देना ठीक नहीं था आदि नाना श्रसत्कलपनाएं होने छगें तो उनसे केवल पाप वन्ध ही होगा। इसिल्ये जिस समय दान देनेके भाव हों उस समय सम्यक् विचार कर बोलो और बोलनेके पहले दे दो यही सर्वोत्तम मागं है यदि बोलते समय न दे सको तो घर आकर भेज दो। कलके लिये उस रकमको घरमें न रक्खो। यह हमारा अभिप्राय हैं सो तुमसे कह दिया। अब आगेके लिये हमारे पास जो कुछ है वह सब तुम्हें देती हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, भयसे मत करो, आजसे हमने इस द्रव्यसे ममता त्याग दी।

हां, इतना करना कि यह छिछताबाई जो कि तीस वर्षसे हमारे पास है यदि अपने साथ न रहे तो पाँच सौ रुपयेका सोना और पन्द्रह सौ रुपये इसे दे देना तथा दो सौ रुपया सिमराके मन्दिरको भेज देना अब विशेष कुळ नहीं कहना चाहती।

वाईजीके इस सर्वस्व समर्पणसे मेरा हृदय गद्गद हो गया और मैं उठकर वाहर चला गया।



## वण्डा की दो वार्ताएं

एक बार सागरमें एंडेग पड़ गया हम लोग वण्हा चले गये साथमें पाठशाला भी लेते गये। उस समय श्रीमान् पं० दीपचन्द्र जी वर्णी पाठशालाके सुपरिन्टेन्डेन्ट थे श्रतः वे भी गये और उनकी मां भी। दीपचन्द्र जी के साथ हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध था श्रापका प्रयन्ध सराह्नीय था।

एक दिन की बात हैं—एक लकड़ी वेचनेवाछी आई उसकी छकड़ी चार आनेमें टहराई मेरे पास अठझी थी मैंने उसे देते हुए कहा कि चार खाना वापिस दे दे। उसने कहा—'मेरे पास पंसा नहीं है।' मैंने सोचा—'कॉन बाजार छेने जावे अच्छा आठ श्राना ही छे जा।' वह जाने लगी, उसके शरीर पर जो धोती थी वह बहुत फटो थी। मैंने उससे कहा—'ठहर जा' वह ठहर गई, मैं ऊपर गया वहां बाईजी की रोटी बनाने की घोतो सूख रही थी मैं उसे लाया और वहीं पर चार सेर गेंहूँ रक्खे थे उन्हें भी छेता आया। नीचे आकर वह घोती और गेहूँ-दोनों ही मैंने उस लकड़ीताली को दे दिये।

श्री दीपचन्द्रजो ने देख लिया, मैंने कहा—आप वाईजी से न कहना। वे हँस गये. इतने में वाईजी मन्दिरसे आ गईं और ऊपर गईं, चूल्हा सुलगा कर घोती बदलनेके लिये ज्यों ही छत पर गईं त्यों ही घोती नदारत देखी। हमसे पूछने लगीं—'भेया! धोती कहां गई १ मैंने कहा—'वाईजी ! मुमे पता नहीं'—यह कहते हुए मुम्ने कुछ हँस आया। अब वाईजी ने दीपचन्द्रजी से पूंछा—'अच्छा तुम वताओं कहां गई १' उन्होंने कह दिया कि वर्णीजी ने धोती और चार सेर गेंहूँ लकड़ी वेचनेवाली को दे दिये।'

वाईजी खुश होकर कहने छगीं कि घोती देने का रञ्ज नहीं किन्तु दूसरी दे देते, गेंहूँ भी दूसरे दे देते। श्रव जब घोती सूखेगी तब रोटी वनेगी भोजनमें विलम्ब होगा। भूखा रहना पड़ेगा।

मेंने कहा—वाईजी ! आपका कहना बहुत उचित है परन्तु मैं पर्यायबुद्धि हूँ जिस समय मेरे सामने जो उपस्थित हो जाता है वही कर बेठता हूँ।

× × × ×

एक दिन श्री सुनू शाहके यहां भोजनके लिये गया उन्होंने चड़े स्नेहसे भोजन कराया। उनकी स्त्रीका सुमसे चड़ा स्नेह् था—वह वोली दो रुपये लेते जाईये और खानेके लिये सागरसे फल मंगा लोजिये। में भोजन कर चलने लगा इतनेमें एक भिक्षुक रोटी मांगता हुआ सामने आ गयां मेंने उसे दो रुपये दे दिये। इतनेमें सुनू शाह आ गये छोर उन्होंने भिज्जको दो रुपया देते हुए देख लिया। " यह देखकर वे इतने प्रसन्न हुए कि में वहां से चलकर चार मास नेनागिर में रहा जिसका पूरा ज्यय उन्हीं ने दिया।

#### पुण्य-परीक्षा

एक दिनकी बात है सब छोग नेनागिरमें धर्म चर्चा कर रहें थे। मेना सुख्दो आदिकी कथा भी प्रकरणमें आ गई। एक घोला—'वर्णाजीका पुण्य अच्छा है वे जो चाहें हो सकता है।'

एक बोला—'इन गर्दोंमें क्या रक्खा हैं ? इनका पुण्य अच्छा है यह तो तब जानें जब इन्हें आज भोजनमें अंगूर मिल जावें।'

नेनागिरमें श्रंग्र मिलना कितनी कठिन यात है ? मैंने कहा—'में तो पुण्यशाली नहीं परन्तु पुण्यात्मा जीवोंको सर्वत्र सब वस्तुणं सुलभ रहती हैं।'

वह वोला—'सामान्य बात छोड़िये, आपकी बात हो रही है यदि आप पुण्यशाली हैं तो अभी आपको भोजनमें अंगूर मिल जावें। यों तो जगत्में चाहे जिसको जो चाहो कह दो मैं तो आपको पुण्यात्मा तभी मानूंगा जब आज आपको अभी अंगूर मिल जावेंगे।' मैंने हँसते हुए कहा—'यदि मेरे पल्ले पुण्य है तो कीन सी बड़ी बात है ?'

वह चोला—'वातोंमें क्या रक्खा है ?'

मैंने कहा-- 'वातों ही से तो यह कथा हो रही है।'

एक वोला—'अच्छा, इसमें क्या रक्खा है ? सव लोग भोजनके लिये चळो, पुण्यकी परीक्षा फिर हो लेगी।' हँसते हँसते सब लोग भोजनके लिये वैठे ही थे कि इतनेमें दिल्लीसे अयोध्याप्रसादजी दलाल सागर होते हुए नैनागिर छा पहुँचे और आते ही कहने लगे—'वर्णीजी! भोजन तो नहीं कर लिये मैं ताजा छंगूर लाया हूँ।'

सव हँ सने छगे, उस दिनके भोजनमें सवसे पहला भोजन उन्हीं के अंग्रोंका हुआ।

यह घटना देखकर सबको वड़ा श्राश्चर्य हुश्रा। इससे यह सिद्ध होता है कि जो भवितव्य है वह दुर्निवार है।



# अपनी भृल

नंनागिरसे चलकर सागर आ गया। यहां एक दिन वाजार जाते समय एक गाठी लगड़ीकी मिली। सैंने उसके मालिकसे पूछा—'कितनेमें दोगे?' वह बोला—'पौने तीन रूपयामें।' मैंने कहा—'ठीक ठीक कहो।' वह बोला—'ठीक क्या कहें? दो दिन बेलोंको मारते हैं हम पृथक् परिश्रम करते हैं इतने पर भी सबेरे से घृम रहे हैं दोपहर हो गये श्रभी तक कुछ खाया नहीं फिर भी लोग पोने दो रूपयासे श्रधिक नहीं लगाते।'

मैंने कहा—'श्रच्छा चलो पाने तीन रूपया ही देवेंगे।' वह खुशीसे फटराकी धर्मशालामें गाड़ी लाया श्रीर लकड़ी रखने लगा।

भेंने कहा-'काटकर रक्लो।'

बह बोला—'काटनेके दो खाना छोर दो।'

भेंने कहा—'हमने पीने तीन रुपया दिये सच कहो क्या पौने तीन रुपयाकी गाड़ी है।'

वह वोला—'नहीं, पोने दो रूपयासे श्रधिककी नहीं परन्तु आपने पौने तीन रूपयामें ठहरा ली इसमें मेरा कीन सा श्रपराध है ? आपने उस समय यह तो नहीं कहा था कि काटना पड़ेगा।'

मेंने कहा-- 'नहीं।'

वह बोला—'तव दो आना के लिये क्यों वेईमानी करते हो ?

में एकदम बोला—'श्रच्छा नहीं काटना चाहता है तो चला जा मुक्ते नहीं चाहिये।'

वह बोला—'आपकी इच्छा, मैं तो काटकर रखे देता हूँ पर छाप अपनी भूल पर पछताछोगे परन्तु यह संसार है भूटोंका घर है।'

श्रन्तमें उसने लक्ड़ो काटकर रख दी मेंने पाने तीन रुपया उसे दे दिया वह चला गया।

जय में भोजन करनेके लिये वैठा तय आधे भोजनके वाद मुक्ते अपनी भूल याद आई। मेंने एकदम भोजनको छोड़ हाथ धो लिये।

वाईजी ने कहा-'वेटा! अन्तराय हो गया ?

मेंने कहा-'नहीं।'

लकड़ीवालेकी सब कथा सुनाई।

वाईजीने कहा—'तुमने वही गलती की जब पोने दो रुपयाके स्थान पर पोने तीन रुपया दिये तब दो आना छोर दे देता।'

अन्तमें एक सेर पक्वान्त और दो श्वाना लेकर चला। दो मील चलनेके वाद वह गाड़ीवाला मिला, मैंने उसे दो आने और पक्वान्त दिया। वह खुश हुआ, मुक्ते आशीर्वाद देता हुआ बोला—'देखो, जो काम करो विवेकसे करो, आपने पाने दो रुपये के स्थानमें पाने तीन रूपया दिये यह भूल की,पाने दो रुपया ही देना थे। यदि मेरा उपकार करना था तो एक रुपया स्वतन्त्र देते तथा दो-आनाके लिये वेईमान न वनना पड़ता। अब भविष्य में ऐसी भूल न करना। जितना सुख श्रापको एक रुपया देनेका नहीं हुआ उतना दुःख इस दो आना की भूलका होगा। व्यवहार में यथार्थ बुद्धिसे काम लो यों ही श्रावेग में श्राकर न टगा जाओ तथा दानकी पद्धतिमें योग्य श्रयोग्यका विचार श्रवह्य रक्ष्यो। श्राशा है श्रव एसी भूल न करोगे।

# विल्ली की समाधि

सागर की ही घटना है—हम जिस धर्मशालामें रहते थे उसमें एक विल्ली का वच्चा था उसकी मां मर गई। में वच्चे को दूध पिलाने लगा। वाईजी वोलीं—'यह हिंसक जन्तु है इसे मत पालो।'

में चोला—'इसकी मां मर गई श्रतः दूध पिला देता हूँ क्या अनर्थ करता हूँ ?'

वाईजी बोलीं—'प्रथम तो तुम श्रागम की श्राज्ञाके विरुद्ध काम करते हो दूसरे संसार है तुम किस किस की रक्षा करोगे ?'

में नहीं माना उसे दूध पिलाता रहा। जब वह चार मासका हुआ तब एक दिन उसने एक छोटासा चृहा पकड़ लिया। मेंने हरचन्द कोशिश की कि वह चृहे को छोड़ देवे पर उसने न छोड़ा। मेंने उसे बहुत डरवाया पर वह चृहा खा गया।

इस घटना से जब में आता था तब वह डरकर भाग जाता था परन्तु जब बाईजी भोजन करती थीं तब आ जाता था और जब तक बाईजी उसे दृघ रोटी न दे देतीं तब तक नहीं भागता था। बाईजीसे उसका अत्यन्त परिचय हो गया। जब बाईजी यरवासागर या कहीं खन्यत्र जाती थीं तब वह एक दिन पहले से भोजन छोड़ देता था और जब तांगा पर बैठकर स्टेशन जाती थीं तब वहीं खड़ा रहता था। तांगा जानेके बाद ही वह धर्म- शाला छोट् देता था और जब बाईजी आ जाती थीं तब पुनः आ जाता था।

अन्त में जब यह बीमार हुआ तब दो दिन तक टसने कुछ भी नहीं जिया और बाईजी के द्वारा नमस्कार मन्त्रका श्रवण करते हुए उसने प्राणविसर्जन किया।

कहनेका तात्पर्य यह है कि पशु भी शुभ निमित्त पाकर शुभ गतिके पात्र हो जाते हैं मनुष्यांकी कथा क़ीन कहे ?



### वाईजीकी हाजिर जवावी

बाईजीकी विलक्षण प्रतिभा थी, उन्हें तत्काल उत्तर सूमता था। एक दिनकी वात है—

कटरा वाजारके मन्दिरमें पाठशालाके भोजनकी अपील हुई एक दिनका भोजन खर्च दस रुपया था बहुत लोगोंने एक एक दिनका भोजन लिखाया, मैंने भी वाईजीके नामसे एक दिनका भोजन लिखा दिया। एक बोला कि वाईजी आप भी वर्णीजीके नामसे एक दिनका भोजन लिखा दो।

वाईजीने कहा—'अच्छा है, परन्तु आप लोग भी इसीके अनुकूल लिखा दो। लोग हँस पड़े।'

एक वार श्रीमान सिंघई कुन्द्नलालजीके सरस्वती भवनकी प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठाचार्यने केलेके स्तम्भ द्वारपर लगवाये, ख्रामके पत्तोंके वन्द्नमाल वँधवाये और घमलोंमें यवके अंकुर निकलवाये। सिंघईजी बोले—'वाईजी! वड़ी हिंसा होती है धर्मके कार्यमें तो ऐसा नहीं होना चाहिये' वाईजीने कहा—'भेया! प्रतिष्ठाचार्यसे पूंछो। सिंघईजीने कहा—'हम तो ख्रापसे पृद्धते हैं।' वाईजीने कदा—'भैया! मंगल कार्य है उसमें मङ्गलके लिये यह सब किया जाता है।'

सिंघईजीको संतोप न हुन्ना वे फिर भी वोलं—'यदि यद

The state of the s

वाईजीने हँसकर उत्तर दिया--

भीया ! जब श्वासीजमें गल्ला वेचते हो और उसमें हुक-नियों तिरूले आदि जीव निकलते हैं तब उनका क्या करते हो ? आरम्भके कार्योमें बस जीवोंकी रज्ञा न हो और माहलिक कार्यमें एकेन्द्रिय जीवकी रक्षाको बात करो । जब तुम्हार आरम्भ स्याग हो जावेगा तब तुम्हें मन्द्रिर बनानेका कोई उपदेश न करेगा । यह तुम्हारा दोप नहीं स्वाध्याय न करनेका ही फल है।

कहनेका तात्पर्य यह है कि ये समय पर उचित उत्तार देनेसे न चुकती थीं।



# व्यवस्थामिय वाईजी

वाईजी को अव्यवस्था जरा भी पसन्द न थी वे अपना प्रत्येक कार्य व्यवस्थित रखती थीं। प्रत्येक वस्तु यथास्थान रखती थीं। प्राप्तक वस्तु यथास्थान रखती थीं। श्रापकी सदा यह त्राज्ञा रहती थी कि लिखा हुआ कोई भी पत्र कूड़ामें न डाला जावे तथा जहां तक हो पुस्तकों की विनय की जावे। चाहे छपी पुस्तक हो चाहे लिखी विनय-पूर्वक ऊपर ही रखना चाहिये।

एक दिन की वात है—श्राप मन्दिर से श्रा रही थीं, धर्म-शाला के कृड़ागृहमें उन्हें एक कागज मिल गया उसमें भक्तामरका हलोक था। वाईजी ने लिलताको बहुत डांटा—'क्यों री! इसे क्यों माड़ा?' वह उत्तर देने लगी—'वर्णीजी से कहो कि वे क्यों ऐसा करते हैं?' बाईजी ने मुक्तसे भी कहा कि मैंने सौ वार तुमसे कहा कि ऐसी भूल मत करो चाहे गजट मंगाना बन्द कर दो। में चुप हो गया। वाईजी ने लिलता का शिर पकड़ा श्रीर भीतमें श्रपना हाथ लगाकर वेगसे पटका परन्तु उसको रंच मात्र भी चोट न आई क्योंकि उन्होंने हाथ लगा लिया था। में वाई जीकी इस विवेकपूर्ण सजाको देखकर हँस पड़ा।

वाईजीकी प्रकृति अत्यन्त सौम्य थी, उन्हें कोधकी मात्राका लेश भी न था। कैसा ही उदण्ड मनुष्य क्यों न आवे उनके समज्ञ नम्न ही हो जाता था। वाईजी जितनी शान्त थीं उतनी ही उदार थीं। मैं जहां तक जानता हूं उनकी प्रकृति ऋत्यन्त उच्च थी। एफ बार मैंने वनारससे बाईजीको लिखा कि पीतलके वर्तनोमें खटाईके पदार्थ बिक्ठन हो। जाते है। आपने उत्तर लिखा कि चांदीके वर्तन जिनने आवश्यक समम्मो बनवा लो।

मेंने एक थाली एक सो तीस रुपया भर, एक भगोनियां सी रुपया भर, एक ग्लास वीस रुपया भर, दो चमची इस रुपया भर, एक कोटा असी रुपया भर और एक लोटा असी रुपया भर बनवा लिया। जब बनकर आये तब विचार किया कि यदि इन्हें उपयोगमें लीजगा तो इनकी सुन्दरता चली जावेगी एवतः पेटीमें बन्द कर रख दिये। जब दो मास बाद सागर छाया और बाईजीने चांदीके वर्तन देखे तब बोली—'भैया। क्या इन्हें उपयोगमें नहीं लाये ?'

मेंने कहा—'मुन्दरता न विगड़ जाती ?'
वाईजीने हँसते हुए कहा—'तो फिर किस छिये बनवाये थे ?'

बाईजीने उसी समय वहते हुए चून्हे पर भगीनी चढ़ा दी, लोटा ग्लास पानीसे भर कर रख दिये खोर जब भोजनके लिये बैठा तब चांदीका थाल भी सामने रख दिया। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उन वर्तनोंका उपयोग न किया हो।

चाईजीमें सबसे वड़ा गुण उदारताका था, जो चीज हमको भोजनमें देती थीं वही नाई, घोबी, मेहतरानी आदिको देती थीं। उनसे यदि कोई कहता तो साफ उत्तर देती थीं कि महीनों वाद त्योहारके दिन ही तो इन्हें देती हूँ खराव भोजन क्यों दूं श आखिर ये भी तो मनुष्य हैं ?

उनके पास जो भी आता था प्रसन्न होकर जाता था। क्रोध तो वह कभी करती ही न थीं। उनके प्रत्येक कार्य नियमानुकूछ होते थे। एक वार भोजन फरती थीं झार एक वार पानी पीती थीं। आयसे फम व्यय फरती थीं। खावश्यक वरतुओं का यथा— योग्य संप्रह रखती थीं। दियासलाई के स्थान पर दियासलाई और लाल्टेनके स्थान पर लाल्टेन। कहनेका तात्वर्य यह हैं कि उन्हें कोई वस्तु खोजनेके लिये परेशान न होना पढ़ता था। ऐसा समय नहीं खाया कि फभी वाजारसे पैसा भंजाने पढ़ हों।

उन्हें ओपिधयोंका खन्छा झान था। मैं तो पालीस वर्ष उनके सहवासमें रहा कभी उनका शिर तक नहीं दृखा। उनका भोजन एक पाव से अधिक न था। छाछ का उपयोग अधिक करती थीं। जो भी वस्तु रखती थीं बहुत संभाल कर रखती थीं।

गुशे एक धोती फर्णाटकके छात्रने दी भी जो यहुत सुन्दर थी परन्तु फुछ मोटी थी। भैंने वाईजीको दे दी। वाईजीने उस धोती के हारा निरन्तर पृजन की और घीस पर्वके वाद जब उनका स्वगवास हो गया तो ज्योंकी त्यां घोती उनके सन्दृक्से निकली। वाईजीके सहवाससे भैंने भी उदारता का गुण गह्ण कर लिया परन्तु उसकी रहा उनकी विस्तितासे हुई।

### अवला नहीं सवला

सागरसे, गौरफामरमें पद्धकल्याणक प्रतिष्टा थी वहां गया। प्रतिष्टामें पं॰ दीपचन्द्रजी वर्णी, बाबा भागीरथजी वर्णी तथा सागरके विद्वान् पं॰ दयाचन्द्र जी शास्त्री, पं॰ सुन्नालालजी खादि भी उपस्थित थे।

गध्याह्नके बाद स्त्री सभा हुई उसमें शीलवत के ऊपर भाषण हुए। रात्रिक समय एक युवती श्री मन्द्रिती के दर्शनके लिये जा रही थी। मागमें एक सिपादीने उसके उरस्थलमें मजाकसे एक कंकड़ मार दिया फिर क्या था अवला सवला हो गई—उस युवती ने उसके शिक्का साफा उतार दिया खीर लपककर तीन या चार थपड़ उसके गालमें इतने जोरसे मारे कि गाल लाल हो गर। छोगोंने पूछा कि वाईजी! क्या वात हैं ?

यह बोली—'क्या वात है ? खेद हैं कि आप होग प्रतिष्टामें हालों रूपये ह्यय करते हो परन्तु प्रवन्ध कुछ भी नहीं करते। हजारों मनुष्य निरावरण स्थानमें पड़े हुए हैं पर किसीको चिन्ता नहीं। कोई किसीके साथ कैसा ही श्रसद्व्यवहार करे कोई पृछनेवाला नहीं। स्त्रियां वेचारीं स्वभावसे ही लज्जाशील होती हैं, दुष्ट गुण्डे उन्हें देख देखकर हँमते हैं। जिस कूप पर वे नहाती हैं छसी पर मनुष्य नहाते हैं कोई कोई मनुष्य इतने दुष्ट होते हैं कि न्त्रियों के श्रांगोपाङ्ग देखकर हँसी करते हैं। अभी की वात हैं मन्दिर जा रही थो इस दुष्टने जो पुलिसकी वर्दी

पहने हैं और रक्षा का भार अपने शिर छिये हैं मेरे टरस्थलमें कंकण मार दी। इस पामरको छन्जा नहीं आती जो हम अवलाओं के ऊपर ऐसा अनाचार करता है। आप छोग इन्हें रक्षां छिये रखते हैं सहस्रों रुपये ज्यय करते हैं पर ये दुष्ट यह नित्य कार्य करते हैं। आप इसे इसके स्वामीके पास ले जाइये इसके ऊपर दया करना न्यायका गला घोंटना है। आप छोग इतने भीर हो गये हैं कि अपनी मा यहनेंकी रक्षा करनेमें भी भय करते हैं। मेंने दोपहरको शीछवती देवियोंके चिरत्र सुने थे इससे मेग इतना साहस हो गया। यदि आप लोग न होते तो में इस दुष्टकी जो दशा करती वह यही जानता। इतना कहकर वह उस सिपाही से पुनः बोछी—'रे नराधमा! प्रतिज्ञा कर कि में अब कर्मा भी किसी स्त्रीके साथ ऐसा ज्यवहार न कहँगा अन्यथा में स्वयं तेरे दरोगाके पास चलती हूँ और वह न सुनेंगे तो सागर कष्तान साहब के पास जाऊंगी।'

वह विवेक शून्यसा हो गया बड़ी देरमें साहसकर हो ला-'वेटी! मुझसे महान् अपराध हुआ क्षमा करो, अब भविष्यमें ऐसी हरकत न होगी। खेद है कि मुफे आज तक ऐसी शिक्षा नहीं मिली। आपकी शिक्षा प्रत्येक मनुष्य को सादर स्त्रीकार करना चाहिये। इस शिक्षा के विना हम इतने अधम हो गये हैं कि कार्य अकार्य कुछ भी नहीं देखते। आज मुके अपने क्तंब्य का बोध हुआ।'

युवतीने उसे क्षमा कर दिया खाँर कहा—'पिताजी! मेरी थप्पड़ोंका खेद न करना, मेरी धप्पड़ें तुम्हें शिज्कका काम कर गई'। खब मैं मन्दिर जाती हूं आप भी अपनी टब्टी अदा करें।'

वह मण्डपमें पहुंची छोर उपस्थित जनताके समन् सही होफर फहने लगी— 'माताओ ! और विह्नो !तथा पिता ! पाचा ! और भाईयो ! धाज मेरी उम्रमें प्रथम दिवस है कि में एक ख्रवीय स्त्री आपके समज्ञ व्याख्यान देनेके लिये खड़ी हुई हूँ । मैंने केवल चार क्लास हिन्दीकी शिक्षा पाई हूँ । यदि शिक्षा पर दृष्टि देकर कुछ वोलनेका प्रयास करूं नो कुछ भी नहीं कह सफर्नी किन्तु आज दोपहरको मैंने भीलवती स्त्रियों के चित्र सुने उससे मेरी ख्रात्मामें वह वात पदा हो गई कि में भी तो स्त्री हूँ । यदि अपना पीकप उपयोगमें लाजे तो जो काम बाचीन माताख्रोंने किये उन्हें में भी कर सकती हूँ । यही भाव मेरी रग रगमें समा गया उसीका नमूना है कि एकने मेरेसे मजाक किया मैंने उसे जो थपड़ें दीं वही जानता होगा खीर उससे यह प्रतिज्ञा करवा कर आई हूं कि 'वेटी ! अब ऐसा ख्रसद्व्यवहार न कहाँगा।'

प्रकृत वात यह है कि हमारी समाज इस विषयमें बहुत पीछे हैं। सबसे पहले हमारी समाजमें यह दोप है कि लड़कियों को योग्य शिक्षा नहीं देते। बहुतसे बहुत हुआ तो चार कज़ास हिन्दी पढ़ा देते हैं जिस शिक्षामें केवल कुत्ता, बिल्ली और निल्हरियों की वथा आती है। बालिकाओं का क्या कर्तव्य हैं ? इसके नाते अकार भी नहीं सिखाया जाता। माता पिता यदि घनी हुआ तो कन्याको गहनों से लाद कर खिलाना बना देता है। न उसे शरीरको नीरोग रखने की शिक्षा देता है और न स्त्री धर्मकी। यदि गरीव माता पिता हुए तो कहना ही क्या है ? यह सब जहन्तुममें जावे, बरकी तलाशमें भी बहुत असावधानी करते हैं। लड़की को सोना पहिनने के लिये मिलना चाहिये चाहे लड़का अनुरूप हो या न हो। विवाहमें हजारों खर्च कर देवें ने परन्तु योग्य लड़की बने इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं करने। लड़के वाले भी यही ख्याल रखते हैं कि सोना मिलना चाहिये चाहे लड़की अनुकूल हो या प्रतिकूल। अस्तु, इस विपय पर विशेष मीमांसा

नहीं करना चाहती क्योंकि सभी लोग छपनी यह भूल स्वीकार करते हैं मानते भी हैं परन्तु छोड़ते नहीं। 'पत्रोंका कहना शिर-माथे परंतु पनाला यहीं रहेगा' सबसे जधन्य कार्य तो यह है कि हमारे नवयुवक और युवतियोंने विषय सेवनको दाल रोटी समम रक्खा है। इनके विषय सेवनका कोई नियम नहीं है, ये न धर्म पर्वोंको मानते है और न धर्मशात्रोंके नियमोंको। शास्त्रोंमें लिखा है कि स्त्रीका सेवन श्रत्नकी तरह करना चाहिये परन्तु कहते हुए लज्जा आती है कि एक वालक तो दृध पी रहा है, एक स्त्रीके उदरमें हैं और एक बगलमें बैठा चें-चें कर रहा है। तीन सालमें तीन वच्चे ऐसा लगता है मानों स्त्रियां वच्चे पँदा करनेकी होड़में लग रही हैं। कोई कोई तो इतने दुष्ट होते हैं कि वालकके उदरमें रहते हुए भी अपनी पाप वासनासे मुक्त नहीं होते। क्या कहूँ ? स्त्रीका राज्य नहीं, नहीं तो एक एककी खबर छेती। फल इसका देखों कि सैंकड़ों नर नारी तपेदिकके शिकार हो रहे हैं, मन्दाग्निके शिकार तो सौ में नव्ये रहते हैं। जहां पर छोपधियोंकी श्रावश्यकता न पद्ती थी वहां अब वैद्यमहाराजकी श्रावश्यकता होने लगी है। प्रदर रोगकी तो मानो चाढ़ ही स्नागई है। धातु चीणता एक सामान्य रोग हो गया है। गजटों में संकड़ों विज्ञापन ऐसे ऐसे रोगोंके रहते हैं जिन्हें वांचनेमें शर्म आती है। ख्रतः यदि जातिका अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहती हो तो मेरी वहिनो ! चेटियो ! इस वातकी प्रतिज्ञा करो कि हमारे पेटमें बच्चा आनेके समयसे लेकर जब तक वह तीन वर्षका न होगा तब तक ब्रह्मचये ब्रत पालेंगी छोर यही नियम पुरुष चगको लेना चाहिये। यदि इसको हास्यमें उड़ा दोगे तो याद रक्यो तुम हास्यके पात्र भी न रहोगे। साथ ही यह भी प्रतिरा करो कि ष्रष्टमी. चतुर्दशो, ष्रष्टाहिका पर्व, सोटहकारण पर्व तथा दश-

मेरी जीवनगाथा

दक्षण पर्वमें प्रताचर्य प्रतका पालन करेंगी विशेष कुछ नहीं कहना चाहती।'

उसका ब्याक्यान सुन कर सब समाज चिकत रह गई। पास ही बेंठे हुए बाबा भागोरथजीने दीपचन्द्रजी वर्णसि कहा कि यह खनला नहीं सबला है।



### हरी भरी खेतीं

सागर को जनता अभी तक अपने आचार-विचारको पूर्ववत् सुरिचत रक्षे हुए हैं। यद्यपि यहां पर अन्य वड़े-वड़े शहरों के अनुपातसे धिनक वर्गकी न्यूनता है तो भी लोगोंके हृद्यमें धार्मिक कार्योंके प्रति उत्साह रहता है। पाठशालाके प्रारम्भसे लेकर आज तक जब हम उसकी उन्नति और क्रमिक विकास पर हृष्टि हालते हैं तब हमारे हृद्यमें सागरवासियोंके प्रति अना-यास आस्था उत्पन्न हो जाती है।

सिंघई कुन्दनलालजी, चौ० हुकमचन्द्रजी मानिकचोंकवाले, मलेया शिवप्रसाद शोभाराम वालचन्द्रजी,सि० राजारामजी, सि० होतीलालजी,मोदी शिखरचन्द्रजी की माँ,जीहरी खानदान खादि खनेक महाशय ऐसे हैं जो सदा पाठशालका सिद्धनकरते रहते हैं।

इस प्रकार यह सागरकी पाठशाला प्रारम्भसे लेकर अब तक सानन्द चल रही है। मेरा ख्याल है कि किसी भी संस्थाक संचालनके लिये पैसा उतना आवश्यक नहीं है जितना कि योग्य प्रामाणिक फार्यकर्ताओंका मिलना। इस पाठशालाके चलनेका मुख्य कारण यहांके योग्य खाँर प्रामाणिक कार्यकर्ता खोंका मण्डल ही है।

पाठशालामें निरन्तर उत्तमसे उत्तम विद्वान् रक्खे गए हैं। प्रारम्भमें श्रीमान् पण्डित सहदेव मा तथा हिंगे शास्त्री रक्खे गये। ये

दोनों श्रपने विषयके बहुत ही योग्य विद्वान् थे। इसके याद पंठ वेणीमाध्यजी ज्याकरणाचार्य, पंठ लोकनाथजी झान्त्री, पंठ छेनीप्रसादजी ज्याकरणाचार्य नियुक्त हुए। जैन अध्यापकेंमें पंठ सुन्नालालजी न्यायतीर्थ रिवेलीय रखे गये जो श्रत्यन्त प्रति-भाशाली विद्वान् हैं। आप इस विद्यालयके सर्व प्रथम छात्र हैं। श्रापने यहां कई वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। अबश्रापदी इस विद्यालय के मन्त्री हैं जो चन्ने उत्पाह और लगनके साथ काम करते हैं। श्राज कल आप स्वतन्त्र न्यवसाय करते हैं। आपके पहने श्री पूर्णचन्द्रजी बजाज मन्त्री थे। श्राप प्राचः तीस वर्ष पाठ-शालाके मन्त्री रहे होंगे आप बन्ने गम्भीर श्रीर विचारक पुरुष हैं साथ ही विद्या प्रचारके बन्ने इच्छुक हैं। आपने जब यहां यह पाउशाला नम्बुली थी नव एक छोटी पाठशाला खोल रक्खी थी। आगे चलकर वह छोटी पाठशाला ही इन क्षमें परिवर्तित हो गई। एक वाचनालय भी श्रापने खोला था जो आज सरस्वती वाचनालयके नाम से प्रसिद्ध है।

आजकल भी इस पाठशालाके जो अध्यापक हैं वे बहुत ही सुयोग्य हैं। प्रधानाध्यापक पं० द्याचन्द्रजी शास्त्रों हैं। आपने प्रारम्भ से यहां अध्ययन किया वादमें बनारस घले गये। न्याय तीथ परोक्षा पास की धमशास्त्रमें जीवकाण्ड तक ही अध्ययन किया परन्तु आपको बुद्धि इतनी प्रखर है कि आप आजकल सिद्धान्त शास्त्रमें जीवकाण्ड, कमकाण्ड, त्रिलोकसार, राजवार्तिक तथा धत्रलादि अन्योंका अध्ययन कराते हैं और न्यायमें प्रमेय-कमलमार्तण्ड, अष्टसहस्रो, इलोकबार्तिक आदि पढ़ाते हैं। अनेकों छात्र आपके श्री सुखसे अध्ययन कर न्यायतीथं तथा शास्त्री परीचा उत्तीर्ण हुए हैं। आपकी प्रशंसा कहां तक की जावे ये अन्य प्रायः आपको कण्ठस्य हैं। आपके वाद पं० माणिकचन्द्रजी हैं। आप छात्रोंको व्युत्यन्न बनानेमें बहुत पद्ध हैं। आप छात्रोंको

प्रारम्भसे ही इतना सुवोध बना देते हैं कि सहज ही मध्यम परीक्षाके योग्य हो जाते हैं। आज कल आप सर्वाधि सिद्धि, जीव-काण्ड तथा सिद्धान्तकौ सुदी भी पढ़ाते हैं। पढ़ाने के अतिरिक्त पाठशाला के सरस्वती भवनकी व्यवस्था भी आप ही करते हैं। आपने आदिसे अन्त तक इसी विद्यालयमें अध्ययन किया है।

इनके वाद तीसरे अध्यापक पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य हैं। आप बहुत ही सुयोग्य हैं। इन्होंने मध्यमा तक गुक्तमुखसे अध्ययन किया फिर प्रतिवर्ष अपने आप साहित्यका अध्ययन कर परीक्षा देते रहे इस प्रकार पांच राण्ड पास किये सिर्फ छठवीं वर्ष दो मास को बनारस गये और साहित्याचार्य पदवी लेकर आ गये। आप इतने प्रतिभाशाली हैं कि बनारसके छात्र आपसे साहित्यिक अध्ययनकरनेके लिये यहां आते हैं। आपके पहाये हुए छात्र बहुत ही सुबोध होते हैं। आपने यहीं अध्ययन किया है।

कहनेका तात्पर्य यह है कि सागर विद्यालय इन्हीं सुयोग्य विद्वानोंके द्वारा चल रहा है। इन्यकी पुष्कलता न होनेपर भी आप लोग योग्य रीतिसे पाठशालाको चला रहे हैं। अवतक पचासों विद्वान पाठशालासे निष्णात होकर निकल चुके जिनमें कई तो बहुत ही कुशल निकले।

सन्तोपकी वात तो यह है कि इस संस्थाका संचालन इसीसे पढ़कर निकले हुए विद्वान् लोग कर रहे हैं। मंत्री इसी पाठशाला के छात्र हैं, छः अध्यापकों में पांच अध्यापक इसी पाठशालाके पढ़े हुए हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट और वलके भी इसी संस्थाके छात्र हैं। ऐसा सोभाग्य शायद ही किसी संस्थाको प्राप्त होगा कि उनसे निकले हुए विद्वान् उसीकी सेवा कर रहे हों।

पं० मूलचन्द्रजी विलोवा जस्वीरानिवासीने इस पाठशालामें

बहुत काम किया। आपकी वदौलत पाठशालाको हजारी रुपये मिले । आप बहुत साहुसो मनुष्य हैं ।

इस प्रकार यह विद्यालय इस प्रान्तकी हरी-भरी रोती है जिसे देखकर ख्रन्यकी तो नहीं कहता पर मेरा हृदय ख्रानन्दसे आप्लुत हो जाता है।

सागर सागर ही है श्रातः इसमें रत्न भी पेदा होते हैं। वालचन्द्रजी गलेया सागरके एक रत्न ही हैं। इन्होंने जबसे काम सँभाला तबसे सागरकी ही नहीं समस्त बुन्देखखण्ड प्रान्तके जीन समाजकी प्रतिष्ठा यदा ही। आप जितने कुराल ब्यापारी हैं उतने धार्मिक भी हैं। श्रापने ग्यारह हजार रुपया सागर विद्यालयको दिये, चीस हजार रुपया जीन मुरुकुन्नमत्तहराको विविद्याके लिये दिये, बीस हजार रुपया जीन मुरुकुन्नमत्तहराको दिये, पर्शास हजार रुपया जीन मुरुकुन्नमत्तहराको दिये, पर्शास हजार रुपया सागरमें प्रसृति गृह बनानेके लिये दिये और इसके श्रातिरक्तप्रतिवर्ष अनेकछात्रोंको छात्रवृत्ति देते रहते हैं। श्रध्ययनके प्रेमी हैं। आपने अपने हीरा श्राहल मिल्स लाइवेरीमें कई हजार पुस्तकोंका संग्रह किया है। आपकी इस सर्वाक्षीण उन्नति में कारण आपके बड़े भाई श्री शिवप्रसादजी मलेया हैं जो बढ़े ही शान्त विचारक और गम्भीर प्रकृतिके मानव हैं। आप इतने प्रतिभाशाली ब्यक्ति हैं कि एकान्त स्थान में बैठे बेठे श्रपने विशाल कार्य भारका चुक्चाप सफल सञ्चालन करते रहते हैं।

विद्यालयकी सुन्यवस्था और समाजके लोगोंकी आभ्यन्तर श्रमिरुचि के कारण मेरा मुख्य स्थान सागर ही हो गया और मेरी आयुका बहुभाग सागरमें ही बीता।



## शाहपुरमें विद्यालय

शाहपुरसें पञ्चकल्याणक थे, प्रतिष्टाचायं श्रीमान् पं० मोतीलालजी वर्णी थे। यह नगर गनेशगंज स्टेशनसे ढेइ मील
दूर है, यहां पर पचास घर जैनियों के हैं। प्रायः सभी सम्पन्न,
चतुर और सदाचारी हैं। इस गांवमें कोई दम्सा नहीं, यहां
पर श्री हजारीलाल सराफ न्यापारमें चहुत कुशल है। यदि यह
किसी न्यापारी क्षेत्रमें होता तो श्राल्प ही समयमें सम्पात्तशाली
हो जाता परन्तु साथ ही एक ऐसी वात भी है जिससे समाजके
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो पाता।

जिनके पञ्चक ह्याणक थे वह सज्जन न्यक्ति हैं। उनका नाम हरुकू लारुजी है। उनके चाचा युद्ध हैं जिनका स्वभाव प्राचीन पद्धितका है—विद्याकी ओर उनका विलक्ष्ठ भी लक्ष्य नहीं। मैंने वहुत समकाया कि इस श्रोर भी ध्यान देना चाहिये परन्तु उन्होंने टाल दिया। यहां पर एक लोक मणि दाऊ हैं, उनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनसे मैंने कहा कि ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे यहां पर एक पाठशाला हो जावे क्योंकि यह अवसर श्रमुकूल हैं, इस समय श्री जिनेन्द्र भगवान्के पश्च-फल्याणक होनेसे सब जनताके परिणाम निर्मल हैं, निर्मलताका उपयोग श्रवश्य ही करना चाहिये, दाऊ ने हमारी घानका समर्थन किया।

देगाधिदेव श्री जिनेन्द्रदेव का पाण्डक शिला पर छिभिपेक

था, पाण्डुक शिला एक ऊंची पहाड़ी पर बनाई गई थी जिसपर कितत एरावत हाथींके साथ चढ़ते हुए हजारों नर नारियोंकी भीड़ घड़ी ही भली माल्म होती थी। भगवान्क श्रमिपंकका हह्य देखकर साक्षान् सुमेर पर्वतका आभास हो रहा था। जब श्रमिपंकके बाद भगवान्का यथोचित शृक्षारादि किया जा चुका तब भेंने जनतासे श्रपील की कि—

इस समय खाप लोगोंक परिणाम खरवन्त कोमल हैं अतः जिनका ख्रभिषेक किया है उनके उपदेशोंका विचार करनेके लिये यहां एक विद्याका खायतन स्थापित होना चाहिये। सब लोगोंने हिं। हां, ठीक है ठीक है, जरूर होना चाहिये आदि शब्द कहकर हमारी अपील स्वीकार की परन्तु चन्दा लिख।नेका श्री गणेश नहीं हुआ। सब लोग यथास्थान चले गये।

इसके वाद राज्य गदी, दीक्षा कल्याणक, केयलकल्याणक श्रोर निर्वाण कल्याणक के उत्सव कमसे सानन्द समग्न हुए मुझे देख-कर अन्तरङ्ग महती व्यथा हुई कि लोग वाह्य कार्योमें तो कितनी उदारताके साथ व्यय करते हैं परन्तु सम्यग्नानके प्रचारमें पैसा का नाम छाते ही इधर उधर देखने लगते हैं। जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवकी मुद्राकी प्रतिष्ठासे धर्म होता है उसी प्रकार छ्यज्ञानी जनताके हृद्यसे अज्ञान तिमिरको दूरकर उनमें सर्वज्ञ चीतराग देवके पवित्र शासनका प्रसार करना भी तो धर्म है पर लोगोंकी दृष्टि इस छोर हो तब न। मन्दिरोंमें टाइल और सङ्गमर्मर जड़-चानेमें लोग सहस्रों व्यय कर देंगे पर सो रुपये शास्त्र बुलाकर विराजमान करनेमें हिचकते हैं।

इस प्रान्तमें यह पद्धति है कि आगत जनता पञ्च कल्याणक करनेवालेको तिलक दान करती है तथा पगड़ी वांधती है। यदि गजरथ करनेवाला यजमान है तो उसे सिंघई पदसे भूपित करते हैं श्रोर सब लोग सिंघईजी कहकर उनसे जुहार कहते हैं। इसी समयसे छेकर वह तथा उसका समस्त परिवार श्रागे चलकर सिंघई शब्दसे प्रख्यात हो जाता है श्रन्तमं जब यहां भी पद्ध कल्याणक करनेवालेको तिलक दानका अवसर श्राया तव मैंने श्रीयुत छोकमणि दाऊ से वहा कि इन्हें सिंघई पद दिया जावे। चूंकि सिंघई पद गजरथ चछानेवालेको ही दिया जाता था अतः उपस्थित जनताने उसका घोर विराध किया और कहा कि यदि यह मर्थादा तोड़ दी जावेगी तो सेंकड़ों सिंघई हो जावेंगे।

मैंने कहा-इस प्रथा को नहीं मिटाना चाहिये परन्तु जब कल्याणकपुरामें पद्म कल्याणक हुए थे तत्र वहां श्रीमन्त सेठ मोहनलालजी खुरईवाले, श्रीमान् सेठ ब्रजलाल चन्द्रमानु लक्ष्मी चन्द्रजी वमरानावाले, श्रीमान् सेठ टड्याजी लिखतपुरवाले तथा श्री चौधरी रामचन्द्रजी टीकमगढवाले छादि सहस्रों पछ उपस्थित थे। वहां यह निराय हुआ था कि यदि कंाई एक मुस्त पांच हजार विद्यादानमें दे तो उसे सिंघई पदसे भूपित करना चाहिये। यद्यपि वहां भी वहुतसे महानुभावोंने इसका विरोध किया था परन्तु वहु सम्मतिसे प्रस्ताव पास हो गया था श्रतः यदि हलकृलालजी पाँच हजार रुपया विद्यादानमें दें तो उन्हें यह पद दे दिया जावे। हमारी वात सुनकर सब पञ्चोंने श्रपना विरोध चापिस ले लिया और उक्त शतंपर सिंघई पद देनेके छिये राजी हो गये परन्तु हलकृताल सहमतः नहीं हुए। उनका कहना था कि हम पाँच हजार रुपये नहीं दे सकते। मेंने लोकमन दाऊके कानमें धीरेसे कहा कि देखो, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा खतः श्राप इसे समभा देवें। अन्तमें दाऊ उन्हें एकान्तमें ले गये उन्होंने जिस किसी तरह तीन हजार रुपये तक देना स्वीकार किया। मेंने डपस्थित जनतासे अपील की कि

आप लोग यह श्रच्छी तरह जानते हैं कि परवार सभाने पाँच हजार रुपया देने पर सिंघई पद्यीका प्रस्ताय पास किया है। उन्होंने बारह हजार रुपया तो प्रतिष्ठामें व्यय किया है और तीन हजार रुपया विद्यादान दे रहे हैं तथा इनके तीन हजार रुपया देनेसे प्रामवाले भी दो हजार रुपयेकी सहायता अवस्य कर देवेंगे श्वतः इन्हें सिंघई पर से भूषित किया जावे। विवेकसे काम लेना चाहिये इतने बड़े प्राममें पाठशालाका न होना लजाको बात है।

वहुन याद विवाद हुआ, प्राचीन पद्धतिवालोंने वहुत विरोध किया पर अन्तमें दो घण्टे वाद प्रस्ताव पास हो गया। उसी समय हुन्कूलालजीको पञ्चोंने सिंवई पदकी पगड़ी बांधी। इस प्रकार श्री लाक मन दाऊकी चतुराईसे शाहपुरमें एक विद्यालयको स्थापना हो गई। पञ्चकल्याणकका उत्सव निर्विष्त समाप्त हो गया पर अकस्मात माहुटका पानी वरस जानेसे जनताको कष्ट सहना पड़ा। सागर विद्यालयका भी वार्षिक श्रविदेशन हुआ था। वहांसे सागर श्रागये श्रीर यथावत् धर्म-साधन करने लगे।





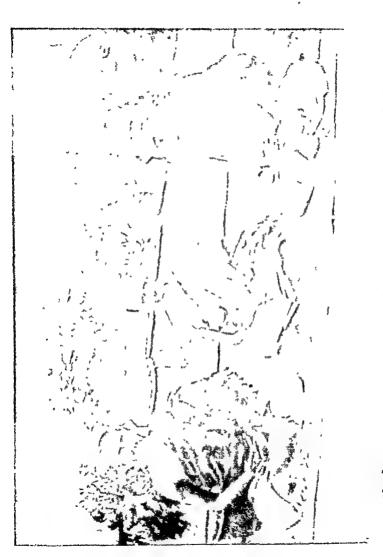

णा गर्गाश्रीयस्थाद्या

प्रत्य वर्णी भार्गारभक्ती

पत्य नर्गी स्पिचेर्जा

# ं खतौलीमें कुन्दकुन्द विद्यालय

एक वार वस्वासागरसे खतौली गणा। यहां पर श्रीमान् भागीरथजी भी, जो मेरे परम हितपी वन्धु एवं प्राणीमान्नकी मोक्षमागमें प्रवृत्ति करानेवाले थे, मिल गये। यहीं पर श्री दीप-चन्द्रजी वर्णी भी थे। उनके साथ भी मेरा परम स्नेह था। हम तीनोंकी परस्पर घनिष्ठ मित्रता थी।

एक दिन तीनों मित्र गङ्गाकी नहर पर श्रमणके लिये गये। वहीं पर सामायिक करनेके वाद यह विचार करने लगे कि यहां एक ऐसे विद्यालयकी स्थापना होनी चाहिये जिससे इस प्रान्तमें संस्कृत विद्याका प्रचार हो सके। यद्यपि यहां पर भापाके जाननेवाले वहुत हैं जो कि स्वाध्यायके प्रेमी तथा तत्त्व चर्चीमें निपुण हैं तथापि क्रम वद्ध अध्ययनके विना ज्ञानका पूर्ण विकास नहीं हो पाता।

यहां पं० धर्मदासजी, लाला किशोरीलालजी, लाला मंगत रामजी, लाला विश्वम्भरदामजी, लाला वावृलालजी, लाला खिचोड़ीमल्लजी, तथा श्री महादेवी आदि तस्व विद्याफे श्रम्छे, जानकार हैं। पं०वर्मदासजी तो बहुत ही सृद्म बुद्धि हैं। श्रापको गोम्मटसारादि श्रम्थोंका अच्छा अभ्यास है। इनमें जो लाला किशोरीमल्लजी हैं वे बहुत ही विवेकी हैं। मैं जब सुरजा विद्या-लयमें अध्ययन करता था तब आप भी वहां श्रप्ययन फरनेके लिये आये थे। ही सम्बन्धसे हुई । आपको धाननरायजीके सेंफड़ों भजन खातेथे।

एक दिन मैंने खतीलीमें विद्याख्य न्थापित करनेकी चर्चा कुछ लोगोंक समच की तब लाला विश्वम्भरदासजी बोळे कि खाप चिन्ता न करिये, शाससभामें इसका प्रसङ्ग छाड्ये वातकी वातमें पांच एजार कपया हो जावेंगे। ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन मैंने शास सभामें कहा—

'आज कल पाधात्य विद्याकी खोर ही लोगोंकी हिट हैं और जो खाता कल्याणकी साधक संस्कृत-प्राकृत विद्या है उस खोर किसीका लक्ष्य नहीं। पाधात्य विद्याका अभ्यास कर हम लीकिक सुख पानेकी इच्छास केवल धनार्जन करनेमें लग जाते हैं पर यह भूल जाते हैं कि यह लाकिक सुख स्थायी नहीं हैं नश्वर हैं अनेक खाकुलताखोंका घर है खतः प्राचीन विद्याकी ओर लक्ष्य देना चाहिये।

उपस्थित जनताने यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जिससे दस मिनटमें ही पांच हजार रुपयाका चन्दा भरा गया श्रोर यह निश्चय हुआ कि एक संस्कृत विद्यालय खोला जावे जिसका नाम कुन्दकुन्द विद्यालय हो। दो दिन वाद विद्यालयका मुहूर्त होना निश्चित हुआ। वीस रुपया मासिक पर पं० मुन्शीलालजी जो कि संस्कृतके श्रच्छे, ज्ञाता थे नियुक्त किये गये। अन्त में विद्यालयका मुहूर्त हुआ रुपया सव वस्ल हो गये एक विल्डिंग भी विद्यालयको मिल गई। पश्चात् वहांसे चलकर हम सागर श्रागये। विद्यालयकी स्थापना सन् १९३५ में हुई थी। यह विद्यालय श्रव कालेजके रूपमें परिणत हो गया है। जिसमें लग-मग छह सो छात्र श्रव्ययन करते हैं और तीस श्रध्यापक हैं।

(A)



#### कुछ प्रकरण

एक वार हम और कमलापित सेठ वरायठासे आ रहे थे। कर्रापुरसे दो मीछ दूर एक कुए पर पानी पी रहे थे। पानी पीकर व्यों ही चलने लगे त्यों ही एक मनुष्य आया और कहने लगा कि हमें पानी पिला दीजिये। मैंने कुएसे पानी खींचकर दूसरे लोटा में छाना। वह बोला—'महाराज! में मेहतर—भंगी हूं।' मैंने कहा—'कुछ हानि नहीं पानी ही तो पीना चाहते हो पी लो।

सेठजी वोल-'पत्ते लाकर दोना बना हो।'

में वोला—'यहां दोना नहीं वन सकता क्योंकि यहां पलाश का युचका नहीं है।'

मेंने उस मनुष्यसे कहा — 'खोवा वांधो हम पानी पिलाते हैं।'

सेठजी बोले- 'लोटा आगमें शुद्ध करना पड़ेगा।'

मेंने कहा—'कुछ हानि नहीं, पानी तो पिलाने दो।'

सेठजी ने फहा—'पिलाइये।'

मेंने उसे पानी पिलाया परचात् वह लोटा उसे ही दे दिया और सेठजी से कहा-'चलो शुद्ध करनेकी मंगट मिटी।' सेठजी हैंस गये और वह भंगी भी 'जय महाराज' कहना हुआ चला गया। जब वहिंसे चलकर सागर छाये छोर वाईजी को सेठजी ने सब व्यवस्था सुनाई तब वह हॅसकर बोटी इसकी ऐसी ही प्रवृत्ति हैं जाने हो। इसके बाद कुछ देर तक मेरी ही चर्चा घटती रही। उसी बीचमें बाईजीने सेठजीसे कहा कि यह बिना दिये कुछ होता भी नहीं।

एक बार सिमरामें जब यह मेरे यहां श्राया में मिन्दर गई और इससे कह गई कि देखो जेठका मास है यदि प्यास उने तो कटोरदानमें भीठा रक्सा है खा लेना। इसे प्यास त्ननी, इसने बाजारसे एक श्रानाकी शक्कर मगाई श्रीर शर्वत बनाकर पीने छगा, इतनेमें में श्राई, मैंने कहा कटोरदानसे भीठा नहीं लिया? यह चुप रह गया।

एक वार में बनारससे सागर आ रहा था, अपाइका माह था।
पचास लंगड़ा श्रामांकी एक टोकनी साथमें थी। मोगलसरायसे
लाक गाड़ीमं बंठ गया। जिस् इन्ह्यामें बंठा था उसीमें कटनी जानेवाला एक सुसलमान भी बंठ गया। उसके पास एक आमकी
टोकनी थी। जब गाड़ी चली तब उसने टोकनीमें से एक श्राम
निकाला श्रीर चाकूसे तराशकर खानेकी चेष्टा की। इतनेमें वम्बई
जानेवाले चार सुसलमान और आ गये। उसने सबको विभाग
कर श्राम खाये। इस तरह मिर्जापुर तक दस आम खाये होंगे।
मिर्जापुरमें इलाहाबाद जानेवाले पांच-छह सुसलमान उस उच्चामें
श्रीर श्रा गये। फिर क्या था श्रामांका तराशना और खाना
चलता रहा। इस तरह छोंकी तक पच्चीस श्राम पूर्ण हो गये।
इलाहाबाद जानेवाले सुसलमान तो चले गये पर वहांसे पांच
सुसलमान श्रीर भी श्रा गये उनका भी इसी तरह कार्य चलता
रहा। कहनेका तात्पर्य यह कि कटनी तक वह टोकनी पूर्ण
हो गई।

में यह सब देखकर बहुत हो विस्मित हुआ। में एकद्म विचारमें डूब गया कि देखो इन छोगोंमें परस्पर कितना स्नेह है ? अच्छा यह कथा तो यहीं रही। में कटनी उतर गया। यहां पर सिंघई कन्हें यालालजी बड़े धर्मशींछ थे। कोई भी त्यागी या पण्डित आवे तो खापके घर भोजन किये विना नहीं जाता। श्रापके सभी भाई व्यापारकुशल ही नहीं दान शूर भी थे। एक भाई लालाजी नामसे प्रसिद्ध थे। वीमारीके समय पन्नोस हजार रुपया संस्कृत विद्यालयको दे गये। पन्द्रह हजार रुपया एक बार सब भाईयोंने इस शर्तपर जमा करा दिये कि इसका न्याज पंडित जगन्मोहनलालजीके लिये ही दिया जावे। पांच हजार रुपया एकवार कन्याशालाको दे दिये खाँर भी हजारों नययोंका दान श्राप लोगोंने किया जो मुझे माल्स नहीं।

उतके यहाँ आनन्द्रसे भोजन किया। आमकी टोकनीमेंसे वीस श्राम छात्रोंको दे दिये। शेप लेकर सागर चला, शाहपुरकी स्टेशन (गनेशगंज) पर पहुंचा। वहांपर गाड़ी पन्द्रह मिनट ठहर गई। वगलमें काम करनेवाले नौकरोंकी गाड़ी थी। हमारी गाड़ी ज्यों ही खड़ी हुई त्योंही सामनेकी गाड़ीसे निकलकर किनने ही छोटे छोटे वच्चे भीख मांगने लगे। उन दिनों स्टेशनपर आम बहुत विकंते थे। कई लोग चृस पृसकर उनकी गोई वाहर फेंकते जाते थे। मांगनेवाले मांगनेसे नहीं चृकते थे। कई द्यालु आदमी बालकोंको आम भी दे देते थे। मेंने भी टोकर्रामे दो आम फेंक दिये जिन्हें पानेके लिये लड़के आपसमें कगड़ने लगे। अन्तमें मेंने एक बड़े आदमीको बुलाया और फहा कि तुम आम बांट दो हम देते जाते है। कहनेका अभिप्राय यह कि मेंने तास ही आम बांट दिये क्योंकि मेरे चित्तमें तो मुसलमानकी चेष्टा भरी थी साथ ही में भी इस प्रकृतिका हूं कि जो मनमें आवे उसे करनेमें विलम्ब न फरना। वहासे घडकर सागर आ गया। जब वाईजीसे प्रणाम किया तो उन्होंने कहा—'बटा! बनारससे लँगड़ा श्राम नहीं छाये?' मैंने कहा—'वाईजी! लाया तो था परन्तु शाहपुरमें बांट आया।'

उन्होंने फहा-- 'श्रच्छा किया, परन्तु एक बात मेरी सुनो दान फरना उत्तम हैं, परन्तु शक्तिको उल्लंघन कर दान करनेकी फोई प्रतिष्टा नहीं। प्रथम नो सबसे उत्तम दान यह है कि हम अपने आपको दान देनेवाला न माने, स्त्रनादि कालसे हमने अपनेको नहीं जाना, केवल परको श्रपना मान यों ही अनन्तकाल विना दिया श्रीर चतुर्गति रूप संसारमें कमीनुकुल पर्याय पाकर श्रमेक संकट सहै। संकटसे मेरा तात्पर्य है कि श्रमंख्यात विकल-कपायोंके कर्ता हुए क्योंकि कपायके विकल्प ही तो संकटके कारण हैं। जितने विकल्प कपायोंके हैं उतने ही प्रकारकी स्त्राङ्ख-लता होती है स्प्रोर स्त्राकुलता ही दुःखकी पर्याय है। कपाय वस्तु अन्य है स्त्रीर आकुलता वस्तु अन्य है। यद्यपि सामान्य रूपसे आकुलता कपायसे अतिरिक्त विभिन्न नहीं माल्म होती तो भी सूक्ष्म विचारसे आकुलता छोर कपायमें कार्यकारण भाव प्रतीत होता है। अतः यदि सत्यसुखकी इच्छा है तो यह कतृत्व-बुद्धि छोड़ो कि में दाता हूं। यह निश्चित है जबतक अहंकारता न जावेगी तबतक बन्धन ही में फँसे रहोगे। जब कि यह सिद्धांत है कि सब द्रव्य पृथक् पृथक् हैं। कोई किसोके आधीन नहीं तव कर्तृ त्वका श्रिभमान करना न्यर्थ है।'

में वाईजीकी वात सुनकर चुप रह गया।



## शिखरजीकी यात्रा और वाईजी का वत ग्रहण

प्रातःकालका समय था माघमासमें कटरा घाजारके मन्दिरमें प्रानन्दसे पूजन हो रहा था सब लोक प्रसन्न चित्त थे। सबके मुखसे श्री गिरिराजकी चन्द्रनाके चचन निकल रहे थे। हमारा चित्त भी भीतरसे गिरिराजकी चन्द्रनाके लिये उमग करने लगा खोर यह विचार हुआ कि गिरिराजकी चन्द्रनाको ख्रवश्य जाना। मन्दिरसे धर्मशालामें आए खोर भोजन शीवतासे करने लगे। वाईजी ने कहा कि इतनी शीवता क्यों १ भोजन करनेके अनन्तर श्री वाईजी ने कहा कि भोजनमें शीवता करना अच्छा नहीं। मैंने कहा—'वाईजी! कल कटरासे प्रजीस मनुष्य श्री गिरिराज जी जा रहे हैं। मेरा भो मन श्री गिरिराजर्जाकी चावाके लिये च्या हो रहा है।' वाईजी ने कहा—'व्यवनाकी ख्रावश्यकता नहीं, हम भी चलेंगे, मुलावाई भी चलेंगे।'

दूसरे दिन हम सब यात्राके लिये स्टेशनसे गयाका टिकिट लेकर चल दिये। सागरसे कटनी पहुँचे ख्रीर पहांसे टाक गाड़ी में बेठकर प्रातःकाल गया पहुँच गये। यहां श्रीजानकीदास कर्व्या-लालके यहां भोजन कर दो बजर्का गाड़ीसे बटकर झामको श्री पार्श्वनाथ स्टेशन पर पहुँच गये ख्रीर गिरिराजके दूरसे ही इझंन कर धर्मशालामें टहर गये। प्रातःकाल श्री पार्श्वभुकी पूजाकर मध्यान्ह बाद मोटरमें बेठकर शी तेरापन्थी कोठीने जा पहुँचे। गहाँ पर श्री पन्नाङ्गलजी मनेजरने सब प्रकारकी सुविधा कर दी। आप ही ऐसे मैंनेजर तेगपन्थी कोठीको मिल कि जिनके हारा वह न्यंग वन गई। विशाल सरम्बती भवन तथा मन्दिरोंकी सुन्दरता देख चित्त प्रमन्न हो जाता है। श्रीपार्ध्वनाथ की प्रतिगा तो चित्तको शान्त करनेमें अद्विनीय निमित्त है। यणि उपादानमें कार्य होता है परन्तु निमित्त भी कोई वस्तु है। मोज्ञका कारण रत्नत्रयका पूर्णता है परन्तु कर्मभूमि चरम शरीर आदि भी सहकारी कारण है।

सांयकालका समय था हम सब लोग कोठीके बाहर चबूत्रा पर गये। यहीं पर सामाथिकादि किया कर तत्व चर्चा करने लगे। जिस चेत्रसे अनन्तानन्त चौबीसी मोच प्राप्त कर चुकी वहांकी पृथिवीका स्पर्श पुण्यात्मा जीवको ही प्राप्त हो सकता है। रह रह कर यही भाव होता था कि है प्रभो! कब ऐसा सुअवसर आवे कि हम लोग भी देगम्बरी दीक्षा अलम्बन कर इस दुःखमय जगत् से मुक्त हों।

वाईजीका स्वास्थ्य इवास रोगसे व्यथित था अतः उन्होंने कहा-'भेया छाज ही यात्राके लिये चलना हैं इसलिए यहांसे जल्दी स्थान पर चलो और मार्गका जो परिश्रम हैं उसे दूर करनेक लिये शीघ छारामसे सो जाओ पर्चात् तीन वजे रात्रिसे यात्रा के लिये चलेंगे।' आज्ञा प्रमाण स्थान पर छाये और सो गये, हो वजे निद्रा भंग हुई परचात् शौचादि क्रियासे निवृत्त होकर एक डोली मंगाई। वाईजी को उसमें चैठाकर हम सब श्रीपार्श्वनाथ स्वामीकी जय बोलते हुए गिरिराजकी वन्दनाके लिये चल पड़े।

गन्धर्व नाला पर पहुंचकर सामायिक क्रिया की वहांसे चल-कर सात वजे श्रीकुन्थुनाथ स्वामीकी वन्दना की । वहांसे सव

टोंकोंकी यात्रा करते हुए दस वजे श्रीपाइवनाथ स्वामीकी टोंक पर पहुंच गये। श्रानन्द्से श्रीपार्व्वनाथ स्वामी श्रीर गिरिराज की पूजा की, चित्त प्रसन्नतासे भर गया। वाईजी तो आनन्दमें इतनी निमग्न हुई कि पुलिकत बदन हो उठीं और गद्गद स्वरमें हमसे कहने लगीं कि-

'भैया ! श्रव हमारो पर्याय तीन माहकी है श्रतः तुम हमें दूसरी प्रतिमाके व्रत दो।'

मेंने कहा—'वाईजो !में तो आपका वालक हूँ,श्रापने चालीस वर्ष मुक्ते वालकवत् पुष्ट किया, मेरे साथ आपने जो उपकार किया है उसे आ जन्म नहीं विस्मर्ग कर सकता, आपकी सहायतासे ही मुक्ते दो श्रन्तरोंका बोध हुआ, अथवा बोध होना **उतना उपकार नहीं** जितना उपकार आपका समागम पाकर कपाय मन्द होनेसे हुआ है। आपकी शांतिसे मेरी क्रूरता चली गई छोर मेरी गणना मनुष्योंमें होने लगी। यदि छापका समा-गम न होता तो न जाने मेरी क्या दशा होती ? मैंने द्रव्य सम्बन्धी व्यव्यताका कभी अनुभव नहीं किया, दान देनेमं मुक्ते संकोच नहीं हुआ, वस्त्रादिकों के ज्यवहारमें कभी कृपणता न की, तीर्थयात्रादि करनेका पुष्कल अवसर आया... इत्यादि भरिशः आपके उपकार मेरे ऊपर हैं। छाप जिस निरपेक्ष वृत्तिसे वत को पालती हैं मैं उसे कहनेमें असमथ हूं। और जब कि मैं श्रापको गुरु मानता हूँ तब आपको अत दूँ यह फैसे सम्भव हो सकता है ?

वाईजीने कहा—'वेटा! मैंने जो तुन्हारा पोपण किया है वह केवल मेरे मोहका फार्य है फिर भी मेरा यह भाव था कि तुझे साचर देखूं। त्ंने पड़नेमें परिश्रम नहीं किया घटनसे कार्य प्रारम्भ कर दिये परन्तु उपयोग स्थिर न किया । यदि एक कामका श्रारम्भ करता तो बहुत ही यश पाता । परन्तु जो भवितव्य होता है यह दुनियार है। तुने सप्तमी प्रतिमा के ली यह भी मेरी अनुमतिके चिना ले ली, केवल ब्रह्मचर्य पालनेसे प्रतिमा नहीं हो जाती, १२ ब्रतींका निरतिचार पालन भी साथमें करना चाहिये। तुम्हारी शक्तिको मैं जानती हुँ परन्तु अब क्या ? जो किया सो श्रन्छा किया। श्रव इस तो तीन सासमें चले जावेंगे, तुम प्रानन्दसे बन पालना, भोजनका लालच न करना, वेगमें आकर् त्याग न करना, चरणानुयोगकी श्रवहेलना न करना तथा आयके श्रानुकृत ब्ययं करना। अपना द्रव्यं त्याग कर परकी प्याशा न**्करना, 'बो न** लीना काहुका तो दीना कोटि इबार।' दृसरेसे लेकर दान करनेकी पहाति अच्छी नहीं। सबसे प्रेम रखना, जो तुन्हारा दुर्मन भी हो उसे मित्र समकता, निरन्तर स्वाध्याय करना, आलस्य न करना, यथा समय सामायिकादि करना, गल्यवाद्के रसिक न बनना, द्रव्यका सदुवयोग इसीमें हैं कि यद्वा तद्वा व्यय नहीं करना, हमारे साथ जैसा क्रोध करते थे, वैसा श्रन्यके साथ न करना, सबका विश्वास न करना, शास्त्रोंकी विनय करना, चाहे लिखित पुस्तक हो चाहे मुद्रित-<sup>उद्य</sup> स्थान पर रखकर पढ़ना, जो गजट आवें उन्हें रदीमें न **डालना, यदि उनकी रक्षा न कर सको तो न मंगाना, हाथकी** पुस्तकोंको सुरचित रखना, और जो नवीन पुस्तक अपूर्व सुद्रित हो उसे लिखवा कर सरस्वती भवनमें रखना।

यह पद्धम काल है कुछ द्रव्य भी निजका रखना, निजका त्याग कर परकी आशा रखना महती लज्जाकी वात है, अपना दे देना श्रोर परसे मागनेका श्राभिलापा करना घोर निन्च कार्य है, योग्य पात्रको दान देना, विवेक शून्य दानकी कोई महिमा नहीं, लोक प्रतिष्टाके लिये धार्मिक कार्य करना ज्ञानी जनोंका कार्य नहीं, ज्ञानी जन जो कार्य करते हें वह अपने परिणामों की जातिको देखकर करते हैं, शास्त्रमें यद्यपि मुनि-श्रावक धर्मका पूर्ण विवेचन है तथापि जो शक्ति अपनी हो उसीके अनुसार त्याग करना, व्याख्यान सुन कर या शास्त्र पढ़ कर त्रावेग वश शक्तिके वाहर त्याग न कर वेठना, गल्पवादमें समय न खोना, प्रकरणके अनुकूल शास्त्रकी व्याख्या करना, 'कहींकी हैंट कहींका रोरा भानुमतीन कुरमा जोरा' को कहावत चिरतार्थ न करना, श्रोतात्रों की योग्यता देखकर शास्त्र वाचना, समयकी अवहेलना न करना, निश्चयको पृष्ट कर व्यवहारका उच्छेद न करना क्यों कि यह दोनों परस्पर सापेच हैं। 'निरपेचो नयो मिथ्या' यह आचार्यों का वचन है यदि द्व्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयमें परस्पर सापेक्षता नहीं है तो उनके द्वारा अर्थ क्रियाकी सिद्ध नहीं हो सकती।

इनके सिवाय एक यह वात भी हमारी याद रखना कि जिस कालमें जो काम करो सब तरफसे उपयोग खींच कर चित्त उसीमें लगा दो। जिस समय श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजामें उपयोग लगा हो उस समय स्वाध्यायकी चिन्ता न करो छोर स्वाध्यायके कालमें पूजनका विकल्प न करो। जो वात न आती हो उसका उत्तर न दो यही उत्तर दो कि हम नहीं जानते। जिनको तुम समझ गये कि गलत हम कह रहे थे श्रीव्र कह दा कि हम वह यात मिथ्या कह रहे थे, प्रतिष्ठाके लिये उसकी पुष्टि मत करो, जा तत्त्व तुम्हें अश्वान्त खाता है वह दूसरेसे पूछ कर उसे नीचा दिखाने की चेष्टा मत करो। विशेष क्या कहें ? जिसमें खात्माका कल्याण हो वही कार्य करना, भोजनके समय जो थालीमें खावे उसे सतोष पूर्वक खाओ कोई विकल्प न करो। प्रतकी रहा। करनेके लिये रसना इन्द्रिय पर विजय रखना, विशेष कुछ नहीं।..... इतना कह कर बाईजीने श्री पार्श्वनाथ स्वामीकी टोंक पर
हितीय प्रतिमाके ब्रत लिये और यह भी ब्रत लिया कि जिस
समय मेरी सगाधि होगी उस समय एक बस्त्र रख कर
सबका त्याग कर दूंगी—हिहिका वेपमें ही प्राण विस्त्रन
कर गी। यदि तीन मास जीवित रही तो सर्व परिष्रहका त्याग
कर नवमी प्रतिमाका श्राचरण करूंगी। हे प्रभो ! पार्यनाथ !
तेरी निर्वाण भूमि पर प्रतिहा छेती हुँ इसे आजीवन निर्वाह
करूंगी। कितने ही कष्ट क्यों न आवें सबको सहन करूंगी।
ऑपधका सेवन मैंने श्राज तक नहीं किया, श्रव केवल सूखी
बनस्पतिको छोड़कर अन्य ऑपध सेवनका त्याग करती हूं। वेसे
तो मेंने १८ वर्षकी श्रवस्थासे ही श्राज तक एक बार भोजन
किया है क्योंकि मेरी १८ वर्षमें बेधन्य अवस्था हो चुकी थी
तभींसे मेरे एक बार भोजनका नियम था। अब श्रापके समझ
विधि पूर्वक उसका नियम लेती हुँ।

मेरी यह श्रन्तिम यात्रा है, हे प्रभो ! श्राज तक मेरा जीव संसारमें रुठा इसका मृल कारण श्रातमीय-श्रज्ञान था परन्तु श्राज तेरे चरणान्त्रुज प्रसादसे मेरा मन स्वपर ज्ञानमें समर्थ हुआ। श्रव मुक्ते विश्वास हो ..या कि में श्रपनी संसार अटवीको अवश्य छेटूंगी। मेरे ऊपर अनन्त संसारका जा भार था वह आज तेरे प्रसादसे उतर गया।

### श्री वाईजीको आत्मकथा

हे प्रभो ! में एक ऐसे कुटुन्यमें उत्पन्न हुई जो अत्यन्त धार्मिक था। मेरे पिता मोजीलाल एक व्यापारी थे शिकोहायादमें उनकी दुकान थी, यह जो कुछ उपार्जन करते उसका तीन भाग युन्देल-खण्डसे जानेवाले गरीय जैनोंके लिये दे देते थे। उनकी आय चार हजार रुपया वार्षिक थी। एक हजार रुपया गृहस्थीके कार्यमें खर्च होता था।

एक चार श्री गिरिराजकी यात्राके लिये चहुतसे जैंनी जा रहे थे। उन्होंने श्री मौजीटालजीसे कहा कि आप भी चिट्ये। छापने उत्तर दिया कि मेरे पास चार हजार रुपया वार्षिककी आय है तीन हजार रुपया में अपने प्रान्तके गरीय टोगोंको दे देता हूं छोर एक हजार रुपया कुटुम्बके पाटनमं व्यय हो जाता है इससे नहीं जा सकता। श्री भगवानकी यही छाजा है कि जीवोंपर द्या करना। उसी सिद्धान्तकी मेरे हड़ श्रद्धा है जिस दिन पुष्कळ द्रव्य हो जावेगा उस दिन यात्रा कर छाऊंगा।

मेरे पिताका मेरे ऊपर बहुत स्नेह था। मेरी शादो सिमरा आमके श्रीयुत सिं० भेंचालालजीके साथ हुई थी। जब नेरी अवस्था अठारह वर्षकी थी तब मेरे पित आदि गिरिनारकी यात्राको गये। पाचागढ़में मेरे पितका स्वगंवास हो गया, में उनके वियोगमें बहुत खिल हुई, सब कुछ भूल गई। एक दिन

तो यहांतक विचार आया कि संसारमें जीवन व्यथं है अब मर जाना ही दुःखरें छूटनेका ट्याय है। ऐसा विचार कर एक कुएके ऊपर गई और विचार किया कि इसीमें गिरकर मर जाना श्रेष्ठ है। परन्तु उसी क्षम् मनमें विचार आया कि यदि मरण न हुआ तो अपयश होगा और यदि कोई अंग भंग हो गया तो आजन्म उसका क्लेश भोगना परेगा अतः कुएसे पराङ्मुख होकर देरापर आ गई और धर्मशालामें जो मन्दिर था ट्सीमें जाकर श्री भगवानसे प्रार्थना करने लगी कि—

'हे प्रभो ! एक तो आप हैं जिनके रमरणसे जीवका अनन्त संसार छूट जाता है और एक में हूं जो अपमृत्यु कर नरक मागको सरछ कर रही हूं। हे प्रभा ! यदि आज मर जाती तो न जाने किस गतिमें जाती ? आज में सकुशछ छोट आई यह आपका ही अनुकम्पा है। संसारमें अनेक पुरुप परलोक चले गये, उनसे मुक्ते कोई दुःख नहीं हुआ पर आज पित वियोगके कारण असछ वेदना हो रही है इसका कारण मेरी उनमें ममता बुद्धि थी अर्थात् ये मेरे हैं और में इनकी हूं यही भाव दुःखका कारण था। जब तत्त्व दृष्टिसे देखती हूं तब ममता बुद्धिका कारण भी अहम्बुद्धि है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होने लगता है अर्थात् 'अहमित्य'—जब यह बुद्धि रहती है कि में हूं तभी पर में 'यह मेरा हैं यह बुद्धि होती है। इस प्रकार वास्तवमें अहम्बुद्धि ही दुःखका कारण है।

हे भगवन् ! श्राज तेरे समक्ष यह प्रतिज्ञा करती हूं कि न मेरा कोई है श्रीर न में किसीकी हूँ, यह जो शरीर दीखता है वह भी मेरा नहीं है क्योंकि हश्यमान शरीर पुद्गलका पिण्ड है। तब मेरा कोनसा अंश उसमें है जिसके कि साथ में नाता जोहूँ १ क्षांज मेरी भ्रान्ति दूर हुई। जो मैंने पाप किया उसका श्रापके समन्न प्रायश्चित लेती हूँ वह यह कि आजन्म एक बार भोजन करूंगी, भोजनके बाद दो बार पानी पीऊंगी, अमर्यादित वस्तुका भन्नण न, करूंगी, आपकी पूजाके विना भोजन न करूंगी, रजोदर्शनके समय भोजन न करूंगी, बदि विशेष बाधा हुई तो जलपान कर लूंगी, यदि उससे भी संतोष न हुआ तो रसोंका त्यागकर नीरस आहार ते लूंगी, प्रतिदिन शास्त्रका स्वाध्याय करूंगी, मेरे पतिकी जो सम्पत्ति है उसे धर्म कार्यमें व्यय करूंगी, श्रष्टमी चतुदंशीका उपवास करूंगी, यदि शिक्त हीन हो जावेगी तो एक बार नीरस भोजन करूंगी, केवल चार रस भोजनमें रखुंगी,एक दिनमें तीनका ही उपयोग करूंगी। ...इस प्रकार आलोचना कर डेरामें में आ गई खाँर सासको जो कि पुत्रके विरहमें बहुत ही खिन्न थी सम्बोधा—

माताराम ! जो होना था वह हुआ, अव खेद करनेसे क्या लाभ ? छापकी सेवा में करूंगी, आप सानन्द धर्मसाधन कीजिये। यदि आप खेद करेंगी तो में सुतरां खिन्न होडंगा छतः छाप मुभे ही पुत्र समिभये। मेलाके लोग इस प्रकार मेरी बात सुनकर प्रसन्न हुए।

पावागढ़से गिरनार जी गये और वहांसे जो तीर्घ मार्गमें मिले सबकी यात्रा करते हुए सिमरा आ गये। फिर क्या था १ सब कुटुम्बी खा आकर मुके पित वियोगके दुःखका स्तरण कराने छगे। मैंने सबसे सान्त्वना पूर्वक निवेदन किया कि जो होना था सो तो हो गया खब खाप छोग उनका स्मरणकर न्यर्थ खिल मत हूजिये। खिल्लताका पात्र तो में हुँ परन्दु मैंने तो यह विचारकर सन्तोप कर लिया कि पर जन्ममें जो हुछ पाप कमें भैंने किये थे यह उन्हों का फल है। परमार्थसे मेरे पुग्य फमंदा

चदय है। यदि उनका समागम रहता तो निरन्तर श्रायु विषय भोगोंमें जाती, अभक्ष्य भक्षण करती और देवयोगसे यदि सन्तान हो जाती तो निरन्तर उसके मोहमें पर्याय बांत जाती। खात्मकल्याणसे बद्धित रहती, जिस संयमके श्रथं सत्समागम खोर मोह गन्द होनेकी महती आवश्तकता है तथा सबसे कठिन हाहाचर्य जनका पालन करना है वह जत मेरे पतिके वियोगसे अनायास हो गया।

जिस परिष्रहंके त्यागके लिए अच्छे श्रच्छे जीव तरसते हैं थीर मरते मरते उससे विमुक्त नहीं हो पाते पत्तिक वियोगसे वह अत मेरे सहजमें हो गया। मेंने नियम लिया है कि जो सम्पत्ति मेरे पास है उससे श्रिधिक नहीं रखूँगी तथा यह भी नियम किया कि मेरे पितकी जो पचास हजार रुपयाकी साहुकारी हैं उसमें सो रुपया तक जिन किसानों के ऊपर है उनका ज्याज छोड़ती हूँ तथा सी रुपया से श्रागे जिनके ऊपर है उनका ज्याज छोड़ती हूँ वे अपनी रकम बिना ज्याजके अदा कर सकते हैं। आजसे एक नियम यह भी लेती हूँ कि जो कुछ रुपया किसानोंसे आवेगा उसे संग्रह न कहांगी धर्मकार्य और भोजनमें ज्याय कर दूंगी। आप लोगोंसे मेरी सादर प्रार्थना है कि आजसे यदि काप लोग मेरे यहां आवं तो दोपहर वाद आवें प्रातःकालका समय में धर्मकार्यमें लगाऊंगी।....कुपक महाशय मेरी इस प्रवृत्तिसे वहुत प्रसन्न हुए।

इधर राज्यमें यह वार्ता फैल गई कि सिमरावाछी सिंघेनका पित गुजर गया है अतः उसका धन राज्यमें छेना चाहिये और उसकी परविराके छिये तीस रुपया मासिक देना चाहिये। किन्तु जय राज दरवारमें यह सुना गया कि वह तो धर्ममय जीवन विता रही है तब राज्यसे तहसीछदारको परवाना आया कि उसकी रक्षा की जावे, उसका धन उसीको दिया जावे थ्याँर जो किसान न दे वह राज्यसे वस्टकर उसको दिया जावे।....इस प्रकार धनकी रत्ता थानायास हो गई।

इसके वाद मेंने सिमराके मन्दिरमें सङ्गममरकी वैदी लगवाई श्रोर उसकी प्रतिष्टा वड़े समारोहके साथ करवाई।

दो इजार मनुष्योंका समारोह हुआ तोन दिन पंक्ति भोजन हुआ। दूसरे वर्ष शिखरजीकी यात्रा की, इस प्रकार आनन्द्रसे धर्म ध्यानमें समय बीतने लगा। एक चतुर्मासमें श्रीयुत मोह्न लाल छुल्लकका समागम रहा। प्रति दिन दस या पन्द्रह् यात्री आने लगे यथाशक्ति उनका आदर करती थी।

इसी वीचमें श्री गणेशप्रसाद मास्टर जतारासे आया उसके साथमें पं० कड़ोरेलाल भायजी तथा पं० मोतीलालजी वर्णी भी थे। उस समय गणेशप्रसादकी उमर वीस वर्षकी होगी। उसको देखकर मेरा उसमें पुत्रवत् स्तेह हो गया, मेरे स्तनसे दुग्ध धारा वह निकली। मुभे आश्चर्य हुआ ऐसा लगने लगा मानो जनमान्तर का यह मेरा पुत्र ही है। उस दिनसे में उसे पुत्रवत् पालने लगी। वह अत्यन्त सरल प्रकृतिका था। मेंने उसी दिन हढ़ संकल्प कर लिया कि जो कुछ मेरे पास है वह सब इसीका है खीर खपने उस संकल्पके खनुसार मेंने उसका पालन किया। उसने छांछ मांगी मेंने रवड़ी दंा, यदापि इसकी प्रकृति सरल धां तो भी बीच बीचमें इसे क्रोध आ जाता था परन्तु में सहन करती गई क्योंकि एक बार इसे पुत्रवत् मान चुकी थी।

एक दिनकी वात हैं कि भैं आंख कमजोर होनेसे उनमें मोती का अंजन लगा रही थी। गरोशप्रसादने कहा-'मां! भैं भी लगाता हूं।' भैंने कहा-'वेटा तेरे योग्य नहीं।' परंतु वह नहीं माना लगानेसे उसकी आंग्वमं कुछ पीड़ा देने लगा आंख आंमुओंसे भर गई आंर गुम्सेमं आकर उसने शीशां फोड़ डाली सोलह रुपया का नुकसान हुआ। गैंने कहा—'वेटा! नुकसान किसका हुआ! फिर दूसरी शंशो मंगाओ।'

एक वात इसमें सबसे उत्तम यह थी कि दुन्ती श्रादमीकी देखकर उसके उपकारकी चेष्टा करनेमें नहीं चूकता था। यह इसके पिहननेका भी बन्त्र होता और किसीकी श्रावश्यकता होती तो यह दे देता था। एक वार यह शिखरजीमें प्रातःकाल शीचादि कियाको गया था, मार्गमें एक बुढ़िया ठण्डसे कप रही थी। यह जो चहर ओढ़े था उसे दे श्राया और कांपता कांपता धर्मशाला में आया। मेंने कहा-'चहर कहां हैं ?' बोला - 'एक बुढ़ियाको दे आया हैं।'

एक वार इसकी मैंने छह साँ रुपयेकी हीराकी अंग्री बनवा दी इसने खपने गुरु खन्वादास शास्त्रीको दे दी खीर सुकसे छह मास तक नहीं कहा। भय भी करता था। अन्तमें मैंने जब जोर देकर कहा कि अंग्री कहां हैं १ तब बोला वह तो मैंने अष्ट सहस्त्री पूर्ण होनेकी खुशीमें शास्त्रीजीको देदी...इस तरह मेरी जो खाय होती थी वह प्राय: इसी के खर्चमें जाती थी।

कुछ दिनके बाद में सिमरा छोड़कर वरुआसागर छा गई किसानों के ऊपर जो कर्ज था सब छोड़ दिया छोर मेरे रहनेका जो मकान था वह मन्दिरको दे दिया। केवल दस हजारकी सम्पत्ति लेकर सिमरासे वरुष्णासागर छा गई और सरीफ मूल-चन्द्रजी के यहां रहने लगी। वे सौ रुपया मासिक न्याज उपार्जन कर मुभे देने लगे।

कुछ दिनके वाद सागर आगई और सि॰ वालचन्द्रजी

सवालनवीसके मकानमें रहने छगी आनन्द्से दिन वीते। यहां पर सिंघई मौजीलालजी बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। वह निरन्तर सुके शास्त्र सुनाने छगे । कटरामें प्रायः गोलापूर्व समाजके घर है प्रायः सभी धार्मिक हैं, यहां पर स्त्री समाजका मेरे साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया, यहां ऋधिकांश घरोंमें शुद्ध भोजनकी प्रक्रिया है। में जिस मकानमें रहती थी उसीमें कुन्द्रनलाल घी-वाले भी रहते थे जो एक विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस प्रकार मेरा तीस वर्षका काल सागरमें आनन्दसे बीता। अन्तमें कटरा संघके साथ यह मेरी अन्तिम यात्रा है। मेरा अधिकांश जीवन धर्मध्यानमें ही गया। मेरी श्रद्धा जैनधर्ममें ही आजन्मसे रही। पर्याय भरमें भैंने कभी क़रेवका सेवन नहीं किया। केवल इस वालकके साथ मेरा स्नेह हो गया सो उसमें भी मेरा यही श्रभिप्राय रहा कि यह मनुष्य हो जावे और इसके द्वारा जीवोंका कल्याण हो। मेरा भाव यह कभी नहीं रहा कि वृद्धावस्थामें यह मेरी सेवा करेगा। श्रस्तु, मेरा कतंत्र्य था अतः उसका पालन किया।

हे प्रभो! यह मेरी खात्मकथा है जो कि आपके ज्ञानमें ययपि प्रतिमासित है तथापि मैंने निवेदन कर दी। क्योंकि खापके स्मरणसे कल्याणका मार्ग सुरुभ हो जाता है ऐसा मेरा विश्वास है।....इत्यादि आरोचना कर वाईजीने व्रत बहुण किया किर वहांसे चलकर हम सब तेरापन्थी कोठीमें खानवे।

यहां पर पं० पन्नालाल जीने फहा कि बाई जीका स्वार्ध्य खराज़ नहीं खतः यहीं पर रह लाओ। हम सब उनकी बेबावृत्त्य करेंगे। परनतु बाई जीने फहा—'नहीं, बदापि स्थान उत्तम हैं परन्तु चहां सर्व साधन नहीं अतः में लाऊँगी वहां ही सर्व नाधनकी योग्यता है।' दो दिन रह कर गया खाये। यहां पर श्री चात्रृ कन्हेलालजीने वहुन आग्रह किया खतः दो दिन यहां रहना पड़ा। श्री चाईजीका निमन्त्रण चाच्रृ कन्हें याछालजीके यहां था। उनकी धर्मपत्नीने चाईजीका सम्यक् प्रकारसे स्थागत किया। चाईजीकी चेष्टा देख कर उसे एकदम भाव हो। गया कि अब चाईजीका जीवन थोड़े दिनका है। उसने एकान्तमें मुझे बुला कर कहा कि वर्णाजी! में आपको चन्ना मानती हूं परन्तु एक चात आपके हितकी कहती हैं वह यह कि जब तक चाईजीका स्थास्थ्य ख्रच्छा न हो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना अन्यथा आजन्म आपको खेद रहेगा। मैंने उनकी खाझा शिरोधार्य की।

वहांसे फटनी आये, श्वास रोग वाईजीको दिन दिन त्रास देने लगा। फटनीमें मन्दिरोंक दर्शन कर सागरके लिये रवाना हो गये और सागर आकर यथास्थान धर्मशालामें रहने लगे।



## श्रीवाईजीका समाधिमरण

याईजीका स्वाथ्य प्रतिदिन शिथिल होने लगा। मैंने वाईजीसे आग्रह किया कि आपकी अन्तर्व्यवस्था जाननेके लिये डाक्टरसे आपका फोटो (एक्सरा) उत्तरवा लिया जावे। बाईजी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन में और वर्णी मोतीलाजजी बेटे थे वाईजीने कहा 'भैया! में शिखरजी में प्रतिहा कर आई हूं कि कोई भी सचित्त पदार्थ नहीं खाऊंगी। फल आदि चाहे सचित्त हों चाहे अचित्त हों खाऊंगी। दवाई में कोई रस नहीं खाऊंगी, गेहूं दिलया और घी नमकको छोड़कर कुछ न खाऊंगी। दवाईमें अलसी अजवाइन और हर्र छोड़कर खन्य कुछ न खाऊंगी।'

उसी समय उन्होंने शरीर पर जो आभृषण थे उतार दिये, बाल कटवा दिये, एक बार भोजन और एक बार पानी पोनेका नियम कर लिया। प्रातःकाल मन्दिर जाना वहांसे खाकर शास्त्र स्वाध्याय करना परचात् दस बजे एक छटाक दलियाका भोजन करना शामको चार बजे पानी पीना और दिन भर न्याध्याय करना यही उनका कार्य था। यदि कोई अन्य कथा करता तो वे उसे रफट आदेश देतीं कि बाहर चले जाओ।

पन्द्रए दिन धाद जब मन्दिर जानेकी शक्ति न रही तय

ए. प्रने एक ठेला बनवा लिया उसीमें उनकी मन्दिर ले जाते थे। पन्द्रह दिन बाद बहु भी खूट गया, कहने लगी कि हमें जानेमें फट होता हैं अतः यहीं में पूजा कर लिया करेंगे। हम प्रातः काल मन्द्रिसे छाट द्रव्य लाते थे छार बाईजी एक चाकीपर बैठे बैठे पूजन पाठ करती थीं। में ५ बजे दिल्या बनाता था और बाईजी दस बजे भोजन करती थीं। एक मासवाद छाथ छटाक भोजन रह गया किर भी उनकी छवण इक्ति ज्योंकी त्यों थी।

हवास रोगक कारण वाईजी लेट नहीं सकती थीं, केवल एक तिक्यांक सहारे चौवीस घण्टा वंठी रहती थीं। कभी में, कभी सुलावाई, कभी वर्णी मोतीलालजी, कभी पं० द्याचन्द्रजी ख्रीर कभी लोकमणि दाउ शाहपुर निरन्तर वाईजीको धर्मशास्त्र सुनाते रहते थे। वाईजीको कोई व्ययता न थीं, उन्होंने कभी भी रोग वश 'हाय हाय,' या 'हे प्रभो क्या करें' या 'जल्दी मरण ख्रा जाख्रो' या 'कोई ऐसी ऑपिंघ मिल जावे जिससे में शींब ही नीरोग हो जाऊं' ऐसे शब्द उचारण नहीं किये।

यदि कोई स्त्राता स्त्रीर पृद्धता कि 'वाईजी ! केंसी तिवयत है ?' तो वाईजी यही उत्तर देती कि 'यह पृद्धनेकी अपेक्षा आपको जो पाठ आता हो सुनाओ, व्यर्थ बात मत करो।'

एक दिन में एक वैद्यको लाया जो अत्यन्त प्रसिद्ध था। वह 'वाई जीका हाथ देखकर बोला कि दवाई खानेसे अच्छा हो सकता है। वाईजीने कहा—'कब तक अच्छा होगा?' उसने कहा—'यह हम नहीं जानते।' वाईजीने कहा—'तो महाराज जाईये और अपनी फीस ले जाईये मुक्ते न कोई रोग है और न कोई उपचार चाहती हूँ। जो शरीर पाया वह अवश्य बीतेगा, पचहत्तर वर्षकी आयु बीत गई अब तो अवश्य जावेगी। इसके रखनेकी न इच्छा है

त्रीर न हमारी राखी रह सकती है। की चीज उत्पन्न होती है उसका नाश प्रवश्यम्भावी है। खेद इस वातकां है कि यह नहीं मानता। कभी वैद्यको छाता है और कभी हकीमको। मैं आपिधका निपेध नहीं करती। मेरे नियम है कि छोपध नहीं खाना। दो मासमें पर्याय छूट जावेगी इससे जहां तक वने परमात्माका समरण कर लूं यही परलोकमें साथ जावेगा। जन्म भर इसका सहवास रहा। इसके सहवाससे तीर्धयात्राएं की, त्रत तप किये, स्वाध्याय किया, धर्मकार्योमें सहकारी जान इसकी रक्ता की परनतु खब यह रहनेकी नहीं छतः इससे न हमारा प्रेम हैं न हैं पहें।

वैद्यने मुक्तमे कहा कि 'वाईजीका जीव कोई महान् घात्मा है। अब आप भूछ कर भी किसी वंद्यको न छाना, इनका शरीर एक मासमें छूट जावेगा। मेंने ऐसा रोगी घाज तक नहीं देखा। यह कह वैद्यराज चले गये।

उनके जानेके बाद बाईजी बोर्टी कि तुम्हारी घुद्धिको क्या कहें ? जो रुपया वैद्यराजको दिया यदि उसीका अन्न मंगाकर गरीबोंको बांट देते तो अच्छा होता... प्राय विधको न बुलाना।

याईजीका शरीर प्रतिदिन शिथिल होता गया परन्तु इनकी स्वाध्याय रुचि और ज्ञान लिप्सा कम नहीं हुई। एक दिन बीनाके श्रीनन्दनलालजी आये और मुरासे मुकदमा सम्बन्धी वात करने लगे। वाईजीने तपक कर कहा—'भया! यहां अदालत नहीं अथवा वकीलका घर नहीं जो आप मुकदमाको यात कर रहे हो कृपया वाहर जाइये और मुरासे भी कहा कि वाहर जाकर यात कर लो,यहां फालतू यात मत करो।'...इस तरह वाईजीकी दिन चर्या व्यतीत होने लगी।

वाईजीको निद्रा नहीं श्राती थी । केवल रात्रिक दो बजे बाद फुछ आलस्य खाता था । इम लोग रात्रिदिन उनकी र्वयादृत्यमें छने रहते थे। जब वाईजीकी आयुका एक मास शेष रहा तब एक दिन श्रोलम्पूलालजी चीवालाने पूछा कि वाईजी! आपको कोई शल्य तो नहीं है। बाईजीने कड़ा-'अब कोई शल्य नहीं पर कुछ पहले एक शल्य अवश्य थी। वह यह कि बालक गणेश-प्रसाद जिसे कि मैंने पुत्रवत् पाछा है, यदि अपने पास कुछ द्रस्य रख लेता तो इसे कप्ट न चठाना पड़ता। मैंने इसे समकाया भी बहुत परन्तु इसे द्रव्य रज्ञा करनेकी बुद्धि नहीं। मैंने जब जब इसे दिया इसने पांच या सात दिनमें सफा कर दिया। मैंने आजन्म इसका निर्वाद किया श्रव मेरा श्रन्त हो रहा है इसकी यह जाने सुके शल्य नहीं मेरे पास जो कुछ था इसे दे दिया। एक पैसा भी मैंने परिग्रह नहीं रक्खा। मैं श्रापको विश्वास दिलाती हुं कि मेरे मरनेके बाद यह एक दिन भी मेरी दी हुई ट्रन्य नहीं रख सकेगा परन्तु श्रच्छे कार्यमें लगावेगा असत् कार्यमें नहीं।

श्री लाम्पूलालजीने कहा कि फिर इनका निर्वाह कैसे होगा ? बाईजीने कहा कि श्रच्छी तरह होगा। जैसे मेरा इसके साथ कोई जाति सम्यन्ध नहीं था फिर भी मैंने इसे श्राजन्म पुत्रवत. पाला वसे इसके निमित्तासे अन्य कोई मिल जावेगा। इसकी पर्यायगत योग्यता बड़ी बलवती है।'

वाईजीकी वात सुनकर छम्पू भेया व्हॅस गये छोर उनके वाद सिंवईजी भी आये। वे भी हँसकर चले गये।

एक दिन भैंने वाईजीसे कहा—'वाईजी! यह शान्तिवाई प्राण्यनसे प्राप्की वैयावृत्त्य करती है इसे कुछ देना चाहिये।

वाईजीने कहा—'तुम्हारी जो इच्छा हो सो दे दो । मैं तो द्रव्यका त्याग कर चुकी हूँ।'

जव आयुमें दस दिन रह गये तब वाईजीने मुझसे कहा— 'वेटा। एकान्तमें कुछ कहना है।' में दो बजे दिनको उनके पास जा कर वैठ गया और बोला 'वाईजी! में छागवा क्या आज्ञा है ?'

वाईजी बोळीं—'संसारमें जहां संयोग है वहां वियोग है। हमने तुम्हें चाळीस वर्ष पुत्रवत् पाला है यह तुम अच्छी तरह् जानते हो, इतने दीर्घ काळमें हमसे यदि किसी प्रकारका अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना और वेटा! में क्षमा करती हूँ अथवा क्या क्षमा कर्क मैंने हृद्यसे कभी भी तुम्हें कप्ट नहीं पहुंचाया अब मेरी अन्तिम यात्रा है कोई शल्य न रहे इससे आज तुम्हें कप्ट दिया। यद्यपि में जानती हूँ कि तेरा हृद्य इतना वळिष्ठ नहीं कि इसका उत्तर कुछ देगा।'

में सचमुमुच ही छुछ उत्तर न दे सका, हदन करने लगा हिलहिली श्राने छगी। वाईजीने कहा—'वटा जाछो वाजारसे फल लाओ।' और लिलतासे कहा कि भैयाको पांच रुपया दे दे फल लावे। मुक्ते वहांसे कहा कि जाछो, में ऊपर गया। मुलावाईने मुक्ते देखा, मेरी हदन अवस्था देख नीचे गई। वाईजीने कहा—'मुला नाटक समयसार सुनाओ।' वह सुनाने छगी, तीन या चार छन्द सुनानेके वाद वह भी हदन करने लगी। वाईजीने पहा—'मुला! अपर जाओ।' वह उपर चली गई, जब शान्तिवाईने उसे रोते देखा तब वह भी वाईजीके पास गई। वाईजीने पहा—'शान्ति समाधिमरण सुनाओ।' वह भी एक दो मिनट वाद पाट परती करती रोने लगी। में जब बाजार गया तब श्री सिंपईजी मिने

उन्होंने मेरा वदन मलीन देखा श्रीर पृष्ठा कि वाई अकी तिवयत केंसी है ? मेंने कहा-'श्रच्छी है।' वे वाई जीके पास गये। वाई-जीने कहा-'सिपई भया! अनुप्रेक्षा सुनाओ।' वे श्रनुश्रेचा सुनाने छगे। परन्तु थोड़ी देखें सुनाना भूलकर कदन करने लगे। इस श्रकार जो जो जाये वहीं सोने लगे। तब वाई जीने कहा—'श्राप छोगोंका साहस इतना दुर्वल है कि आप किसीकी समाधि करानेके पात्र नहीं।'

इस प्रकार वाईजीका साहस प्रतिदिन बढ्ता गया। इसके बाद बाईजीने फेबल खाधी छटाक दलियाका खाहार रक्खा श्रीर जो इसरी बार पानी पीती थीं वह भी छोड़ दिया। सब मन्थींका श्रवण छोड़कर केवल रत्नकरण्ड श्रावकाचारमेंसे सोलह कारण भावना, दशधा धर्म, हादशानुष्रेक्षा छीर समाधि मरणका पाठ सुनने लगी। जब श्रायुक दो दिन रह गये तब दिलया भी छोट दिया केवल पानी रक्का और जिस दिन आयुका अवसान होनेवाला था उस दिन जल भी छोड़ दिया। उस दिन उनका बोलना वन्द हो गया। मैं बाईजीकी स्मृति देखनेके लिये मन्दिरसे पूजनका द्रव्य लाया और व्यर्घ बनाकर वाईजीको देने लगा। उन्होंने द्रव्य नहीं लिया श्रोर हाथका इशारा कर जल मांगा। उससे इस्त प्रक्षालन कर गन्धोदककी बन्दना की । मैं फिर अर्घ देने लगा तो फिर चन्होंने हाथ प्रक्षालनके लिये जल मांगा परचात् हस्त प्रक्षानन कर अर्घ चढाया । फिर हाथ धोकर वैठ गई' और सिलेट मांगी। मैंने सिलेट दे दी। उस पर उन्होंने लिखा कि तुम लोग आनन्दसं भोजन करो।

वाईजी तीन माससे लेट नहीं सकती थीं। उस दिन पैर पसार कर सो गईं मुक्ते वड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने समझा कि आज वाईजीको छाराम हो गया अब इनका स्वास्थ्य प्रतिदिन छच्छा होने छगेगा। इस खुशीमें उस दिन हमने सानन्द विशिष्ट भोजन किया। दो वजे पं० मोतीलालजी वर्णांसे कहा कि वाईजीकी तिवयत अच्छी है छातः घूमनेके लिये जाता हूँ। वर्णाजीने कहा कि तुम अत्यन्त मृद हो, यह छाच्छेके चिन्ह नहीं हैं छावसरके चिद्र हैं। मेंने कहा—'तुम बड़े धन्वन्तिर हो। मुझे तो यह आशा है कि छाव बाईजीको छाराम होगा।' वर्णीजी बोल-'तुम्हारा सा दुर्वोध छादमी मेंने नहीं देखा। देखो, हमारी बात मानो आज कहीं मत जाछो।' मेंने कहा —'आज तो इतने दिन बाद अवसर मिला है और छाज ही आप रोकते हें।'

कुछ देर तक इस दोनों में ऐसा विवाद चलता रहा। अन्तमें में साढ़े तीन वर्ज जलपान कर श्रामके वाहर चला गया। एक वागमें जाकर नाना विकल्प करने छगा-'हे प्रभो ! इसने जहां तक वनी वाईजीकी सेवा की परन्तु उन्हें आराम नहीं मिला आज उनका स्वास्थ्य कुछ श्रन्छा माल्म होता है। यदि उनकी श्राय पूर्ण हो गई तो मुक्ते कुछ नहीं सूझता कि चया करू गा ? इन्हीं विकल्पोंमें शाम हो गई श्रतः सामायिक करके कटराके मन्दिरमें चला गया। वहां पर शास प्रवचन होता था खतः ६ वजे तक शास्त्र श्रवण करता रहा। साढ़े नी वजे वाईजीके पास पहुंचा तो क्या देखता हैं कि कोई तो समाधिमरएका पाठ पड़ रहा है श्रीर कोई 'राजा रागा छत्रपति' पढ़ रहा है। में एकदम भीतर नया और चाईजीका हाथ पकड़ कर पृद्धने लगा—'वाईजी ! सिद्ध परश्रेष्टीका स्मरण करो। वाईजी बोर्टी—'भेया! कर रहे हैं, तुम वाहर जाओ । मुझे वड़ी प्रसन्नता हुई कि अव तो वाईजीकी तवियत अच्छी है। में सानन्द बाहर आगया और उपियत महाशयोंसे फहने छगा कि वाईजी अच्छी हैं। सब लोग हँसने लगे।

में जब वाहर आया नव वाईजीन सोनीलालजीसे कहा कि अब हमका बेठा हो, इन्होंने बाईजीको बेठा हिया, 'वाईजीने होनों हाथ जोरे 'श्री खिदाय नमः' कह कर प्राण त्याग हिये। वर्णीजीने मुद्दो तुलाया शीव आश्रो, मैंने कहा-'श्रमी तो बाईजीसे मेरी बातचीत हुई। मैंने पृष्टा था-'सिद्ध भगवान्का समरण है। उत्तर मिला था 'हां, तुम बाहर जाओ।' श्रव में इनकी श्रावाका उल्लान नहीं कर सकता था। वर्णीजीने कहा कि 'श्रावा देनेवाली बाईजी अब फहीं चलीं गईं? क्या उपर गई हैं? वर्णीजी बोले—'बरे तुद्ध हों, अरे वह तो समाधिमरण कर स्वर्ण सिधार गईं। जल्दो आश्रो उनका अन्तिम शव तो देखों कंसा निश्चल श्रासन लगाये बेठी हैं?' मैं अन्दर गया, सचमुच ही वाईजीका जीव निकल गया था सिक श्रव बेठा था। देखकर श्रारण भावनाका स्मरण हो श्राया—

'राजा राणा छुत्रपति द्दाधिनके श्रववार ।

मरना सबको एक दिन अपनी-श्रपनी बार ॥

दलवल देवी देवता मात पिता परिवार ।

मरती विरियां जीवको कोई न राखन द्दार॥'

छसी समय कार्तिकेय स्वामीके शब्दों पर समरण जा पहुँचा—
'जं कि चि व उपपण्णं तस्त विग्णां हवेइ णियमेण ।

परिणामसरूवेण वि ग्ण य कि पि वि सासर्थं श्रित्य ॥

सीहम्मकये पिंडयं सारंगं जह ग्ण रक्खए को वि ॥

तह मिच्चुणा वि गहियं जीवं पि ग्ण रक्खए को वि ॥'

जो कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश नियमसे होता है, पर्यायरूप कर कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। सिंहके पेरके नीचे छाये मृगकी जैसे कोई रक्षा नहीं कर सकता उसी प्रकार

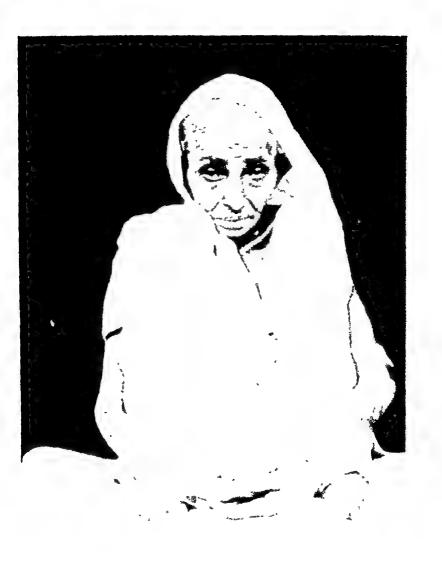

उन्होंने बाईजीको बैठा दिया। बाईजीने दोनें हाथ जाहें • ॐ मिद्राय नमः कहकर प्राण स्थाग दिवे। [ १० ५६० ]

b e- over

मृत्युके द्वारा गृहीत इस जीवकी कोई र ज्ञा नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह है कि पर्याय जिस कारणकृटसे होती है उसके अभावमें वह नहीं रह सकती। प्राणों के अन्दर एक आयुः प्राण है उसका अभाव होने पर एक समय भी जीव नहीं रह सकता। अन्यकी कथा छोड़ो स्वर्गके देवेन्द्र भी आयुका अवसर होने पर एक समय मात्र भी स्वर्गमें ठहरनेके लिये असमर्थ हैं। अथवा देवेन्द्रोंकी कथा छोड़ो श्रीतीर्थकर भी मनुष्यायुका अवसान होने पर एक संकिण्ड भी नहीं रह सकते। यह बात यद्यपि आवाल युद्ध विदित है फिर भी पर्यायके रखनेके लिये मनुष्यों द्वारा बड़े-बड़े प्रयत्न किये जाते हैं। यह सब पर्याय बुद्धिका फल है इसका भी मूल कारण वहीं है कि जो संसार बनाये हुए हैं। जिन्हें संसार मिटाना हो उन्हें इस पर विजय प्राप्त करना चाहिये।

'हेड श्रभावे खियमा खाखित्व श्रासविखरोहो । श्रासवभावेण विखा जायदि कम्मस्त वि खिरोहो ॥ कम्मस्ताभावेण य खोकमाणं पि जायद चिरोहो । खोकमाखरोहेख य संसारिकरोहर्णं होद ॥'

संसारके कारण मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरित खाँर योग ये चार हैं। इनके ख्रभावमें ज्ञानी जीवके खास्त्रवका ख्रभाव होता है, जब आस्रव भावका ख्रभाव होजाता है तब ज्ञानावरणादि कर्मीका ख्रभाव हो जाता है और जब कर्मीका अभाव हो जाता है तब नोकर्म-शरीरका भी ख्रभाव हो जाता है एवं जब खोदारिकादि शरीरोंका ख्रभाव हो जाता है तब संनारका अभाव हो जाता है...इस तरह वह प्रक्रिया ख्रनादिने हो रही हैं और जब तस्वज्ञान हो जाता है तब यह प्रक्रिया अपने आप

लुप्त हो। जाती है। प्रयोग प्रक्रिया होने लगती है। प्रयोग क्षरणभगुर संसारमें भी है खीर मुक्तिमें भी है।

stim.

वाईजीका क्षत्र देख कर भें तो चित्रामका सा पुतला हो राया । वर्णाजीने कहा कि स्वते रहनेका काम नहीं । मैंने कहा-'तो क्या रोनेका काम है ?' वर्णीजा बोले—'तुमको तो चुहरू सुक रही है, खरे जल्दी करो और उनके शबका दाह आध घण्डेमें कर दो प्रान्यथा सम्मूच्छन त्रस जीवोंकी उलित्त होने लगेगी।' में ना किंकतव्यंके उदापाहमें पागल था परन्तु वर्णीजीके प्रादेशानुसार शीब ही बाईजीकी खर्थी बनानेमें व्यस्त हो गया । इतनेमें ही श्रामान् पं० मुत्रालालजी, श्री होतीलालजी, पं० मृलचन्द्रजी आदि स्वागये और समका यह मंसूबा हुआ कि विमान बनाया जावे । भेंने कहा कि विमान बनानेकी ष्प्रावरयकता नहीं। शबको शीव्र ही इमशान भूमिमें ले जाना श्रब्हा है। कटरामें श्रीयुत सिंघई राजारामजी और मीजी-छालजीकी दुकानसे चन्दन श्रागया। श्रीयुत रामचरणलालजी चौधरी भी आगये। आपने भी कहा कि शीव्रता करो। हम लोगोंने १५ मिनटके बाद शव उठाया उस समय रात्रिको दस वजे थे बाईजीके स्वर्गवासका 'समाचार विजलीकी तरह एक दम वाजारमें फेल गया और इमशान भूमिमें पहुँचते पहुँचते वहुत वड़ी भीड़ हो गई।

वाईजीका दाह संस्कार श्रीरामचरणलालजी चौघरीके भाईने किया। चिता धू धू कर जलने लगी और छाध घण्टेमें शव जल कर खाक हो गया। मेरे चित्तमें वहुत ही पश्चाताप हुआ हृदय रोनेको चाहता था पर लोक लजाके कारण रो नहीं सकता था। जब वहांसे सब लोग चलनेको हुए तब मैंने सब भाइयोंसे कहा कि—

संसारमें जो जन्मता है उसका मरण ख्रवश्य होता है जिसका संयोग है उसका वियोगश्रवश्यंभावी है। मेरा बाई जीके साथ चालीस वपसे सम्बन्ध है। उन्होंने मुक्ते पुत्रवत् पाला। श्राज मेरो दशा माता विहीन पुत्रवत् हो गई है। किन्तु वाईजीके उपदेशके कारण में इतना दुःखी नहीं हूँ जितना कि पुत्र हो जाता है। उन्होंने मेरे छिये अपना सवस्य दे दिया। आज में जो कुछ उन्होंने मुझे दिया सबका त्याग करता हूं और मेरा स्नेह बनारस विद्यालयसे हैं अतः कल ही वनारस भेज दूंगा। अब मैं उस द्रव्यमेंसे पाव आना भी छापने खर्चमें न छगाऊँगा। श्रीसिंघई क्रन्दनलालजीने कहा कि अच्छा किया चिन्ताकी वात नहीं। मैं श्चापका हूं जो आपको श्रावश्यकता पड़े मेरेसे पृरी करना ।...इस तरह इमेशानसे सरोवर पर आवे। सव मनुष्योंने स्नान कर श्रपने-अपने घरका मार्ग लिया, कई महाशय गुमे धर्मशालामें पहुँचा गये। यहां पर श्राते ही शान्ति गुला और खिलता रुदन करने लगी पश्चात् शान्त हो गई, मैं भा सो गया परन्तु नींद नहीं आई, रह रह कर वाईजीका स्मरण आने लगा।

ecclose

## समाधिके बाद

जब किसीका इष्ट वियोग होता था तो मैं समकाने छगता था कि भाई! यह संसार है इसका यही स्वरूप है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग अवस्य होता है अतः शोक करना उपर्थ है पर वाईजीका वियोग होने पर में स्वयं शोक करने छगा। छोक लजाके कारण यद्यपि शोकके चिह्न वाहामें प्रकट नहीं हो पाते थे परन्तु अन्तरक्षमें अधिक वेदना रहती थी, इससे सिद्ध होता है कि यह मोहका संस्कार यहा प्रयन्न है। घरमें रहनेसे चित्त निरन्तर खशान्त रहता था अतः दिनके समय किसी वागमें घटा जाता था और रात्रिको पुस्तकावटोकन करता रहता था।

मेरा जो पुस्तकालय था वह मेंने स्याद्वाद विद्यालय वनारसको दे दिया। तीन दिनके वाद लिलता बोली—'हम वाईजीका मरण भोज करेंगे।' मेंने कहा 'श्रव यह पृथा वन्द हो रही है अतः तुम्हें भी नहीं करना चाहिये।' वह बोली—'ठीक है, परन्तु हम तो केवल उन्हींके स्मरणके लिये उन्हींका धन भोजनमें लगाते हैं। आपके पास जो था उसे तो आप स्याद्वाद विद्यालयको दान कर चुके अब हमारे पास जो है उसे लगावेंगे। उनकी श्रायु ७५ वर्षकी थी श्रीर अभी वृद्धजनोंका मरण भोज शायः सर्वत्र चालू है अतः श्राप हमें यह कार्य करने दीजिये।'

में चुप रह गया, लिलताने एक हजार मनुष्योंका भोजन वनवाया छोर वारहवें दिन खिलाया! विद्यालयके छात्रोंको भी भोजन कराया, अनाथालयके वालक वालिकाष्रोंको भी भोजन दिया तथा जितने मांगने अले (भिखारी) छाये उन सबको भोजन दिया। पश्चात् जो वचा उसे पल्लेदारोंको जो सिंधईजी आदि की दुकानों पर काम करते थे दे दिया। फिर भी जो वचा वह बाईजीका काम करनेवाली औरतोंको बांट दिया।

वारह दिनके वाद बाईजीके जो बस्नादि थे वे लिलता और शान्तिवाईको दे दिये। इस वांटनेमें लिलता और शान्तिमें परस्पर मनोमालिन्य हो गया। वास्तवमें परिग्रह ही पापकी जड़ है। लिलताने एक दिन मुमसे कहा—'भैया! एकान्तमें चलो।' मैं गया तव एक डंबुलिया डसने दी डसमें ५००) का माल था। डसने कहा—'वाईजी! मुमे दे गई हैं!' भैंने कहा—'तुम रक्खो।' डसने कहा—'मुमे आवश्यकता नहीं, न जाने कीन चुरा ले जायगा ?'

Į,

明明明

Fi.

इन कार्यसे निश्चिन्त होकर में रहने लगा परन्तु उपयोग नहीं लगता था। मुलावाईने घहुत समझाया—'भेया! छव चिन्ता छोड़ो, बाईजी तो गई' में आपको भोजन बनाकर खिला-ऊंगी।' मैंने कहा—'मुलावाई! मेरे पास जो कुछ था वह तो में दे चुका अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं हैं, किसीसे मांगनेकी छादत नहीं। यद्यपि सिंघईजी सब कुछ करनेको तैयार हैं परन्तु मांगनेमें लजा छाती हैं।'

सान्त्वना देती हुई मुलाबाई घोली—'भया! कुछ चिन्ता मत करो, मेरे पास जो कुछ हैं उससे आप निर्वाट करिये, पहुत कुछ है, मैंने आपको चड़ा भाई माना है आखिर मेरा धन कब काम आयेगा ? मेरे कीन वैठा है ?...इत्यादि यहुत कुछ सान्त्वना टमने दी परन्तु चित्तकी उदासीनता न गई।

एक दिन विचार किया कि यदि यहांसे होणगिरि चला जाऊं तो वहां शानित मिलेगी। विचार कर मोटर स्टेण्ड पर आया। वहां भैयालालजी गोट्रेने सबसे श्रमाड़ीकी सीट पर बेटा दिया। एक घण्टा वाद गोटर सूट गई, मलहराका टिकिट था, मोटर वण्टा पहुँची। वहां ट्राईवरने कहा—'वर्णाजी! श्राप इस सीटको छोड़कर बीचमें बेट जाईये।'

में बोला—'क्यों ?'

'यहां दरोगा साहब आते हें, वे शाहनढ़ जा रहे हैं।' 'तुमने उस सीटका भाड़ा क्यों लिया ?'

'श्राप जानते हैं 'जबर्दस्तीका ठेंगा शिर पर' श्राप जल्दी सीटको त्याग दोजिये ?'

'यह तो न्याय नहीं बलात्कार है।'

'न्याय श्रन्यायकी कथा छोड़िये जब राज्यमें ही न्याय नहीं तब हममें कहांसे आवेगा ? श्रापने मामूळी किरायेसे एक रूपया ही तो श्रिधिक दिया है पर हम दरोगा साहबकी कृपासे २० के बदले ४० सवारियों लें जांते हैं। यदि उन्हें न ले जावें तो हमारी क्या हुर्गति होगी ? आप जानते हैं ? श्रतः इसीमें आपका कल्याण है कि आप बीचमें बैठ जाईये। अथवा आपको न जाना हो तो उतर जाईये। यदि श्राप न उत्तेंगे तो बलात्कार मुक्ते उतारना होगा। आपको अदालतकी शरण लेनी है भले ही लीजिये परन्तु में इस सीट पर न बैठने दूंगा।'

मैं चुपचाप गाड़ीसे उतरगया और उसी दिनसे यह प्रतिज्ञा की कि अव आजन्म मोटर पर न वेंटूंगा। वहांसे उतर कर धर्मशालामें ठहर गया, रात्रिको शास्त्र प्रवचक किया। 'पराधीन

स्वप्नहु सुख नाहीं यह छोकोक्ति वार-वार याद छाती रही। दो दिन यहां रहा पश्चात् सागर चला छावा छोर जिस मकानमें रहता था उसीमें रहने छगा। बहुत छुछ उपाय किये पर चित्त शान्त नहीं हुछा। छपाड़का महोना था अतः कहीं जा भी नहीं सकता था।

de Com

# शाहपुरमं

एक दिन शाहपुरसे लोकमणि दाऊ आये, उन्होंने कहा शाहपुर चिलये, वहां सब साधन अच्छे हैं। उनके कहनेसे में शाहपुर चला गया, यहीं पर सेठ कमलापतिजी छोर वर्णी मोतीलालजी भी आगरे। आप लोगोंक समागमसे धार्मिक चर्चामें काल जाने लगा।

यहां पर भगवानदास भायजी वड़े धार्मिक जीव हैं, निरन्तर स्वाध्यायमें काल लगाते हैं। श्रापक पांच मुपुत्र हैं और पांचों ही पिण्टत हैं तथा योग्य स्थानों पर विद्याध्ययन कराते हैं— पं० माणिकचन्द्रजी सागर विद्यालयमें अध्ययन कराते हैं, पं० श्रुत-सागरजी रामटेक गुरुकुलमें मुख्याध्यापक हैं, प० द्याचन्द्रजी पहले बीनामें थे श्रव जवलपुर गुरुकुलमें मुख्याध्यापक हैं, पं० धर्मचन्द्रजी शाहपुर विद्यालयमें सुपरिन्टेन्डेन्ट पदपर नियत हैं और सबसे छोटे अमरचन्द्रजी पिताजीके साथ स्वाच्यायमें दत्तचित्त रहते हैं। इनके समागमसे श्रच्छा श्रानन्द रहा।

यहांको समाज बहुत ही सचरित्र है श्रोर परस्पर अति-संगठित भी है। यहां पर नन्दलालजी गानेके बड़े प्रेमी हैं, हल्कृ सिंघई भी बड़े धर्मात्मा हैं। इनके यहां एक बार पञ्चकल्याणक और एक बार गजरथ हो गया है। आपने पञ्च कल्याणकमें तीन हजार रुपया दिये थे जिनकी बदोलत श्राज शाहपुरमें एक विद्यालय चल रहा है। इस विद्यालयमें प्रामवालोंने शक्तिसे वाहर दान दिया है। आज शाहपुरमें एक विद्यालय है जिसमें ५० छात्र अध्ययन कर रहे हैं, २० छात्र उसकी वोडिंगमें हैं। यदि यहां पर एक लाखका श्रोज्यफण्ड हो तो हाईस्कृल तक अंग्रेजी और मध्यमा तक संस्कृतकी शिक्षाका अच्छा प्रवन्य हो सकता है। तथा ५० छात्र चोडिंगमें रह सकते हैं परन्तु यह सुमत होना असम्भव है। ये लोग इस तत्त्वको नहीं समस्ते।

भाद्रमासमें खतीलीसे लाला त्रिलाकचन्द्र, लाला हुकुमचन्द्र सलावावाले खीर पं० शीतलप्रसादजी शहपुराके खानेस तात्त्विक चर्चाका विशेष खानन्द रहा।

एक दिन हम, कपलापित सेठ छोर वर्णी मार्तालाजी परस्परमें धार्मिक भागेंको समालाचना कर रहे थे। सब लाग यही कहते थे कि धर्म कल्याणकारों हैं पर उसका यथाशक्ति छाचरण भी करना चाहिये। कोई कहता था कि एकान्तमें रहना अच्छा है क्योंकि यातायातमें बड़ा कष्ट होता हैं तथा छान्तरज्ञ धर्म भी नहीं पलता। वर्णी मोर्तालालजोंने कहा कि यदि वर्णी गर्णेशप्रसादजी यातायात छोड़ देवें तो हम छानायास उनके साथ रहने लगेंगे। यही बात सेठ कमलापितजींने भी कही कि यदि केवल वर्णीजी स्थिर हो जावें तो हम अनायास स्थिर हो जावें ने छोर इनके साथ छाजनम जीवन निर्वाह करेंगे। इन्हींकी चछल प्रकृति है।

भेंने कहा—'यदि में रेटकी सवारी छोड़ दृं तो छात लोग भी छोड़ सकते हैं ?' दोनों महाशय वोले—'इसमें क्या शय है ?' में भोलाभाटा उन दोनों महाशयों के जालमें फॅस गया। उसी क्षण उनके समस्त प्रतिहा कर ही कि मैंने खाजनन रेटकी सवारी त्याग दी आप दोनों कहिये क्या कहते हैं ? पण्टिन मोतीलाल वर्णान उत्तर दिया कि पद्म कल्याणक प्रतिष्ठाको छोड़कर रेलमें न बेट्रांगा। इसी प्रकार सेठ कमला-पितजी ने भी कहा कि मैं सालमें एक बार रेल पर जाऊंगा तथा एक बार आउंगा प्र्यार मुकसे भी कहने लगे कि छाप भी इसी प्रकार नियम करिये एकदम त्यागना अच्छा नहीं। मैं तो छपने विचारों पर हद रहा परन्तु उन लोगों ने जो कहा उसे बदलनेको राजी नहीं हुए...इस प्रकार भाद्र मास सानन्द बीता, खतीली वाले खतीली चले गये, वर्णी मोतीलालजी जतारा गये, सेठ कमलापितजी बरायठा गये पर हम लाचार थे अतः रह गये।

श्रावे आहिवनमें पैदल सागर आ गये। मेरे श्राने के पहले ही बाईजीकी ननद लिलताबाईका स्वर्गवास हो गया था। उसके पास जो पांच सो कपवा थे वे उसकी ओरसे सागर पाठ-शालामें दे दिये। पन्द्रह दिन सागर रहे परन्तु उपयोगकी स्थिरता नहीं हुई। यहां पर मुलाबाई थी उसने भी बहुत समझाया परन्तु चित्तका जोभ न गया। धर्मशालामें पहुंचते ही ऐसा लगने लगे मानों बाईजी धीमी श्रावाजसे कह रही हों भिया! भोजन 年 张 洪 宋 年

1

Ŧ

# गिरिराजकी पैदल यात्रा

: १ :

एक दिन सिंघईजीके घर भोजनके लिये गये, भोजन करनेके वाद यह कल्पना मनमें आई कि पैदल करीपुर जाना चाहिये। वाईजी तो थीं ही नहीं, किससे पृद्धना था? अतः मध्याहकी सामायिकके वाद पैदल चल दिये और एकाकी चलते चलते पांच बजे करीपुर पहुंच गये। पन्द्रह मिनट वाद सिंघईजी के मुनीम हजारीलाल आ गये। वहुत ही शिष्टाचारसे पेश जाये।

कहने लगे कि आपके चले आनेसे सिंघई जी यहुत ही खिन्न हैं। उनका श्रमित्राय यह था कि यदि मुझसे मिलकर यात्रा करते तो श्रम्छा होता। याँ तो मैं जानता हूं कि कोई जिसीका नहीं, जीव एकाकी ही जन्मता है, और एकाकी ही मरता है फिर भी संसारमें मोही जीवको एक दूसरेका आश्रय लेना पड़ता है। सब पदार्थ भिन्न भिन्न हैं फिर भी मोहमें पर पदार्थक दिना कोई भी कामनहीं होता। श्रद्धा श्रोर है चारित्रमें श्राना और है। श्रद्धा तो दर्शन मोहके श्रमावमें होता है। मेरी यह श्रद्धा है कि श्राप मेरेसे भिन्न हें और में भी आपसे भिन्न हैं फिर भी आपके सहवानको चाहता हूं। श्रापकी यह हड श्रद्धा है कि कल्याणका मार्ग आत्मामें है फिर भी आपकी वह हड श्रद्धा है कि कल्याणका मार्ग आत्मामें है फिर भी आपकी वह हड श्रद्धा है कि कल्याणका मार्ग आत्मामें है फिर भी आप श्रिवर जी जा रहे हैं। यह धापनो

दह निश्य है कि झान और चारित्र आत्माके ही गुमा हैं किर भी आप पुस्तकायलोकन, तीर्थयात्रा तथा वत उपवासादि निमित्तोंको मिलाते ही हैं। इसी प्रकार में भी आपका निमित्त चाहता हूं इसमें कीन सा अन्याय है ? संसारसे विरक्त होकर भी साधु छोग उत्तम निमित्तोंको मिलाते ही हैं...यह सिंघईजीका संदेश था सो आपको सुना दिया।

वात वास्तिविक थी छतः में कुछ उत्तर न दे सका छाँर दो दिन रहकर वण्डा पला गया। यहां पर श्री दोलतरामजी चौधरी वहुत ही धर्मात्मा हैं। उन्होंने छायह पूर्वक कहा 'आप गिरि-राजको जाते हो तो जाछो बहुत हा प्रशस्त कार्य है परन्तु नैना-गिरिजी भी तो सिद्ध चेत्र है खनुपम और रन्य है। यहां पर सब सामयो सुलभतया मिल सकती है। हम लोग भी आपके समागमसे धर्म छाभ कर सकेंगे तथा छापकी बयाबृत्यका भी छवसर हमको मिलता रहेगा छार सबसे बढ़ी वात यह है कि छापकी बृद्ध छवस्था है इस समय एकाकी इतनी लन्धी यात्रा पंदछ करना हानिप्रद हो सकती है अतः उचित तो यही है कि आप इसी प्रान्तमें धर्म साधन करें फिर छापकी इच्छा...।'

में सुनकर उत्तर न दे सका और दो दिन वाद श्री नैनागिरि जी को चला गया। बीचमें एक दिन दलपतपुर रहा। यहां पर सिंघई जवाहरलालजी मेरे बड़े प्रेमी थे वे बोले—

'श्राप जाते हैं जाओ परन्तु हम छोगोंका भी तो छुछ विचार करना था। हम श्रापके धर्ममें श्राज तक वाधक नहीं हुए, धर्मका उत्थान तो आत्मामें होता है चेत्र निमित्तमात्र ही है। अज्ञानी मनुष्य निमित्तों पर बहुत बल देते हैं पर ज्ञानी मनुष्योंकी दृष्टि जपादानकी श्रोर रहती है। श्राप साक्षर हैं। यदि श्राप भी निमित्तकी प्रधानता पर विशेष श्राप्रह करते हैं तो हम कुछ नहीं वोछना चाहते। श्रापकी इच्छा हो सो की जिये। श्रायवा मेरी तो यह श्रद्धा है कि इच्छासे कुछ नहीं होता जो होनेवाछा कार्य है वह अवश्य होता है। वाई जीका एक विलक्षण जीव था जो कि योग्य कार्यके करनेमें हो अपना उपयोग लगाता था। अब श्रापको शिक्षा देनेवाला वह जीव नहीं रहा अनः आपकी प्रयुत्ति स्वच्छन्द हो गई है। हम तो श्रापके प्रेमी हैं प्रेम वश श्रपने हृदयकी वात आपके सामने प्रकट करते ही हैं। आपका जिसमें कल्याण हो वह की जिये....।'

वाईजीका नाम सुनकर पुनः उनके छापरिमित उपकारोंका समरण हो छाया। मैने सिंघई जवाहरलालजीको कुछ उत्तर नहीं दिया और दूसरे दिन श्रो नैनागिरिका चला गया।

यहां पर एक धर्मशाला है उसीमें ठहर गया, साथमें कमला-पित सेठ भी थे। धर्मशालाके बाहर एक उच्च स्थान पर अनेक जिनालय हैं। जिनालयों के सामने एक सरोवर हैं, उसके मध्य भागमें एक विशाल जैन मन्दिर हैं जिसके दर्शनक लिये एक पुल बना हुन्ना है। मन्दिरको देखकर पावापुरक जल मन्दिरका समरण हो आता है। मन्दिरको बनानेबाले सेठ जवाहरलालजी मामदाबाले थे। सामने ही एक छोटी सी पहाड़ी पर अनेक जिन मन्दिर विद्यमान हैं। वहां पहुंचनेका मार्ग सरोवरके बांध परसे हैं। पहाड़ीकी दूरी एक फर्लाझ होगी। मन्दिरों के दर्शनादि कर भव्य पुण्योपार्जन करते हुए नंसार न्धितिक छेदका उपाय करते हैं।

यहांवर हम छोग दो दिन रहे। सागरसे सिंपईर्जा आहि भी जा गये जिससे पड़े आनन्दफे साथ फाल पीना। सिंपईजी ने यहत गुछ कहा परन्तु मेंने एक न सुनी। मैंने सान्त्वना देते
हुए उनसे कहा—'भंया! अब तो जाने दो, आखिर एक दिन
तो हमारा और आपका वियोग होगा हो। जहां संयोग है वहां
थियोग निध्यत है। यद्यपि में जानता हूँ कि आप सुकसे कुछ
नहीं चाहते, केवल यही इच्छा आपकी रहती है कि मेरा काल
धर्ममें जावे तथा कोई कष्ट न हो...परन्तु मैंने एक बार श्रीगिरिराज जानेका हद निर्चय कर लिया है अतः अब आप प्रतिवन्य
न लगाइये...।'

मेरा उत्तर सुनकर सिंघई शकि नेत्रों में आंसुओंका संचार होने लगा श्रीर मेरा भी गला रुद्ध हो गया श्रतः कुछ कह न सका। कवल गार्गके सन्मुख होकर वर्मारीके लिये प्रस्थान कर दिया।

#### : २:

शामके ५ वजते वजते वमोरी पहुंच गया। यहां व्या दरवारीलाल उत्साही और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यहां दो दिन रहकर
शाहगढ़ चला गया। यहां पर पश्चीस घर जैनोंके हैं,दो दिन रहा,
यहांके जैनी मृदुल न्वभावके हैं जब चलने लगा तब कदन
करने लगे, चलते समय यहांसे पश्चीस नारियल भेंटमें श्राये।
यहांसे हीरापुर पहुंचा। यहांपर छक्कीलाल सिंघई जो कि द्रोणगिरि पाठशालाके मन्त्री हैं रहते हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं।
उनसे सम्मति लेकर दरगुवां पहुँचा।

यहां पर एक जैन पाठशाला है जो श्रीयुत ब्रह्मचारी चिदा-नन्द जीके द्वारा स्थापित है। श्राप निरन्तर उसको देख रेख करते रहते हैं। यहींपर आपने एक गुजराती मन्दिर भी निर्माण कराया है और उसके लिये आपने श्रपना ही मकान दे दिया है श्रर्थात् अपने रहने ही के मकानमें मन्दिर निर्माण करा दिया है। आप योग्य न्यक्ति हैं निरन्तर ज्ञान वृद्धिमें आपका उपयोग लीन रहता है। आपने वृन्देलखण्ड प्रान्तमें पन्नोस पाठशालाएं स्थापित करा दी हैं। आपको यदि पूर्ण सहायता मिले तो आप वहुत उपकार कर सकते हैं परन्तु कोई योग्य सहायक नहीं, आप व्रत भी निरतिचार पाछते हैं। आपकी वृद्धा माता हैं जो सव काम अपने हाथोंसे करती है। आपकी गरीबोंपर वड़ी द्या रहती है, आप निरन्तर विद्याभ्यास करते रहते हैं, आपकी उदासीनाश्रममें पूर्ण रुचि रहती है, आपके ही प्रयत्नका फल है कि सागरमें जौहरी गुलावचन्द्रजीके वागमें एक आश्रम स्थापित हो गया है, आपकी प्रकृति उदार है, भोजनमें आपको अणुमात्र भी गृष्ठता नहीं है, आपके समागममें दो दिन सानन्द उपतीत हुए, आपने खूब आतिष्य सत्कार किया।

यहांसे श्री द्रोणिगिरिको चल दिये। वीचमें सड़वा गाव मिला यहां जैनियोंके दस घर हैं परन्तु परस्परमें मेल नहीं छतः एक राज्ञि ही यहां रहे और चार घण्टे चलकर श्री द्रोणिगिरि पहुंच गये।

यहां पर सुन्दरं धर्मशाला है, पण्डित हुलीचन्द्रजी वाजना-वालोंने बड़े परिश्रमसे इसका निर्माण कराया था। यहां पर एक गुरुदत्त पाठशाला चल रही है जिसकी रत्ता थां सिंग्र्हे कुन्दन-लालजी सागर तथा मलहराके सिंग्र्हे कुन्दावनदासजी डेबड़िया करते हैं। पं० दुलीचन्द्रजी वाजनावालोंकी भी चेष्टा इसकी उन्नति में रहती है। श्री छकीलालजी सिंग्र्ड हीरापुरवाले इसके मन्त्री हैं। श्राप प्रति आठवें दिन आते हैं और पाठशालाका एक पंसा भी श्रपने उपयोगमें नहीं लाते। साथमें घोड़ा लाते हैं तो इसके घासका पैसा भी आप अपने पाससे दे जाते हैं। आप बड़े नरम दिलके छादमी हैं परन्तु प्रबन्ध करनेमें किसीका लिहाज नहीं करते।

पं गोरेलालजी यहीं के रहनेवाले हैं, न्युत्पन्न हैं। आप हीं के द्वारा पाठशालाकी अच्छी उन्नित हुई है। आप चेत्रका भी काम करते हैं। यहां पर एक हीरालाल पुजारों भी है। जो बहुत ही सुयोग्य है। जो यात्री गण आते हैं उनका पूर्ण प्रवन्य कर देता है। माममें एक मन्दिर है उसमें देशी पत्थरको विशाल वेदी है जिसका श्री सिंघई छुन्दनलालजी सागरने भैयालाल मिस्नीके द्वारा निर्माण कराया था। उसमें बहुत ही सुन्दर कला कारीगरने अद्गित की है। वेदिकामें श्री ऋपम जिनेन्द्र देवकी ढाई फुट ऊंची सङ्गममंरकी सुन्दर प्रतिमा है जिसके दर्शनसे दर्शकको शान्तिका आस्वाद त्या जाता है।

यहां पर इन्हीं दिनों गोवर्धन भोजक आया था। उसका गाना सुनकर यहांके चित्रय लोग बहुत प्रसन्न हुए। यहां तीन दिन रहे पश्चात् यहांसे चलकर गोरखपुरा पहुंचे। यहां प्राचीन जैन मिन्दर हैं पन्द्रह घर जैनियों के हैं जो परस्पर कलह रखते हैं। यहांसे चलकर घुवारा आये यहांपर पांच जिन मिन्दर हैं। यहांपर पण्डित दामोदरदासजी बहुत तत्त्वज्ञानी हैं, ख्राप वेद्य भी हैं। यहां पर परस्परमें कुछ वेमनस्य था वह एक साधुके आगह और मेरी चेष्टासे शान्त हो गया। यहांसे चलकर बड़ेगांव आये और वहांसे चलकर पठा आये। यहां पर पं० वारेलालजी वेद्य बहुत सुयोग्य हैं। इनके प्रसादसे अहार चेत्रकी उन्नति प्रतिविन हो रही है। यहांसे चलकर श्रातशय चेत्र पणीरा आ गये। यहां पर तीन दिन रहे। यहांसे चलकर वरमा आये और वहांसे चलकर दिगौड़ा पहुंचे। यह दिगोड़ा वही हे जहां कि श्री देवीदासजी कविका जन्म हुआ था। आप अपूर्व किव और धार्मिक पुरुप थे, आपके विपयमें कई किंबदन्तियां प्रचलित हैं—

श्राप कपड़ेका ब्यापार करते थे। एकचार आप कपड़ा वेचनेके लिये वहाँ। इा गये थे। वहां जिनके मकानमें ठहरे थे उनके एक पांच वर्षका वालक था वह प्रायः भायजीके पास खेलनेके लिये छा जाता था। उस दिन आया श्रीर आध घण्टा वाद चला गया। उसकी मां ने उसके वद्नसे झंगुछियां उतारी तो उसमें उसके एक हाथका चांदीका कड़ा निकल गया। मां ने विचार किया कि भायजी साहवने उतार लिया होगा। वह उनके पास आई श्रीर बोली कि भायजी! यहां इसका चूरा तो नहीं गिर गया? भायजी उसका मनका पाप समक गये और घोले कि हम कपड़ा वेचकर देखेंगे कहीं गिर गया होगा। वह वापिस चली गई, आपने शीघ्र ही सुनारके पास जाकर पांच तोलेका कड़ा चनवाकर बालककी मांको सौंप दिया । मां कड़ा पाकर प्रसन्त हुई । भायजी साहब बजार चले गये, दूसरे दिन जब बालककी मां बालकको भंगुलिया पहिराने लगी तव कड़ा निकल पड़ा। मनमें वड़ी शर्मिन्दा हुई और जब बजारसे भायजी साहब छाये तब कहने लगी कि मुमसे वड़ी गलती हुई, व्यर्थ ही आपको कड़ा लेनेका दोप लगाया। भायजी साहवने कहा 'कुछ हर्ज नहीं वस्तु खो जाने पर सन्देह हो जाता है अब यह कड़ा रहने दो।'

एक बारकी बात है आप लिलतपुरसे घोड़ा पर कपड़ा लेकर घर जा रहे थे। अटबीके बीचमें सामायिकका समय हो गया। साथियोंने कहा-'एक मील और चिलये यहां घनी अटबी हैं इसमें चोरोंका डर है।' भायजी साहव बोले-'आप लोग जाईये हम तो सामायिकके बाद ही यहांसे चलेंगे और घोड़ा परसे कपड़े का गहा उतार कर घोड़ाको बांध दिया तथा आप सामायिकके लिये बैठ गये। इतनेमें चोर आये और कपड़ेके गहे लेकर चले गये। थोड़ी दूर जाकर चोरोंके दिलमें विचार आया कि हम लोग जिसका कपड़ा चुरा लाये वह वेचारा मूर्तिकी तरह घैठा

रहा मानों साधु हो ऐसे महापुरूपकी चोरी करना महापाप है।
ऐसा विचार कर लॉट और कपड़ेक गट्टे जहांसे उठाये थे वहीं
रख दिये और कहने लगे कि महाराज! श्रापक गट्टे रखे हैं
अन्य कोई चोर श्रापकों तंग न करे इसिंख्ये श्रपना एक आदमी
छोड़े जाते हैं। इतना कहकर वे चोर आगे चले तथा जा लाग
भायजी साहवको चनी अटवीमें श्रकेला छोड़कर आगे चले गये
थे उन्हें लूट लिया और पीटा भी। भायजीक पास जो आदमी
चेठा था उसने सामायिक पूरी हाने पर उनसे कहा कि महाराज!
अपना कपड़ा संभालो श्रय हम जाते हैं. ऐसी अनेक घटनाएँ
श्रापके जीवनचरित्रकों हैं।

एक घटना यह भी लिखनेकी हैं कि आप यू० पी० प्रान्तमें एक स्थानपर पहनेके लिये गये। वहां आपने एक पसेकी लकड़ीमें बारह माह रोटी बनाई और अन्तमें वह पैसा भी बचा लाये। लोग इसे गल्प सममोंगे पर यह गल्प नहीं। आप बजारसे एक पैसेकी लकड़ी लाते थे उसमें रोटी बना लेवे और कोयला बुमा लेते थे तथा उसे एक पैसामें सुनारको वेच देते थे।

यहां पर उनके वनाये देवोबिलास खादि प्रन्थ देखने में छाये।

### ,:३:

दिगोड़ासे चलकर दुमदुमा आये, यहां पर वाईजीकी सास की बिहनका लड़का गुलावचन्द्र है, वड़ा सन्जन मनुष्य है। उसका वाप बड़ा भोलाभाला था। जब उसका श्रन्तकाल आया तब गुलावचन्द्र ने कहा कि पिता जी! आपके चिन्होंसे आपका मरण आसन्न जान पड़ता है। पिता ने कहा—'वेटा! संसार मरता है इसमें श्राश्चर्यकी कौन सी कथा है ?' गुलावचन्द्रने कहा कि समाधिमरणके लिये सबसे ममता त्यागो । बाप बड़ा भोला था, बोला-'अच्छा तेरे बचन मान्य हैं।' कुछ देर बाद गुलाव-चन्द्र दबाई लाकर बोला-'पिताजी! श्रांपध लीजिये।' बाप बोला-'बेटा अभी तो तूने कहा था कि सबसे ममता छोड़ो, मैंने वही किया। देख, इसीलिये मैं खाटसे उतरकर नीचे बेठ गया, सब कपड़ा छोड़ दिये। केवल घोती नहीं छोड़ी जाती, नंगे होनेमें लब्जा आती है। श्रव मैं न तो पानी पीडंगा और न अन्त ही खाडंगा।' गुलावचन्द्रने कहा-'पिताजी! मैंने तो सरल भावसे कहा था, मेरा यह भाव थोड़े ही था कि तुम सब छोड़ दो।' वापने कहा-'आप कुछ कहो मैं तो सब छुछ छोड़ चुका. अब जमीन पर ही लेट्ट गा और भगवानका समरण करू गा।'

यह वार्ता बाम भरमें फैंळ गई परन्तु उसने किसीकी नहीं सुनी श्रोर दो दिन वाद परमेष्टीका स्मरण करते हुए निर्विचन रूपसे परलोक यात्रा की ।

इस गांवसे चलकर वस्त्र्यासागर त्या गये और स्टेशनके ऊपर वालु रामस्वरूपके यहां ठहर गये। साथमें कमलापित सेठ भी थे। यहां पर स्टेशनसे दो फर्लागकी दूरी पर सर्राफ मूलचन्द्रजीको दुकान है। दुकानके पास ही एक अट्टालिका पर जिन चत्यालय है जिसमें श्री पाश्वंनाथ स्वामीकी मनोज़ प्रतिमा है। वातृ रामस्वरूपजी ने चत्यालयको सुसिन्तित वना रक्ला है। यहां से आध फर्लाङ्ग पर एक छोटी सी पहाड़िया है जिसके ऊपर सर्राफर्जीने एक पार्वनाथ विचालय खोल रक्ला है जोर जिसके ज्ययके लिये मांसीके पांच कोठे लगा दिये हैं। पहाड़ीके नीच एक छुआ भी खुदवा दिया है। यहांसे दो फर्लाङ्ग दूरी पर एक वाग है जिसमें आम, अमहद आदि अनेक फल तथा शाकादिकी उत्पत्ति होती है। स्थान सुरम्य तथा जल वायुकी

मेरेमें स्फूर्ति आ गई और मैंने यह प्रतिज्ञा की-'हे प्रभो पार्वन्ताथ! में आपकी निर्वाणभूमिक लिये प्रस्थान कर रहा हूं जब तक मुझमें एक गील भी चलनेकी सामर्थ्य रहेगी तबतक पेदल चलंगा, होलीमें नहीं बेठंगा।' प्रतिज्ञाके बाद ही एकदम चलने लगा और आध घण्टा बाद निवारी पहुंच गया। यहांपर एक जैन मन्दिर और चार घर जिनयोंके हैं। रात्रिभर रहा, प्रातः काल भोजन करके मगरपुरके लिये चल दिया।

चहांपर एक गहोई चेंश्च छाये, उन्होंने कहा छाप थोड़ी देर मेरी बात सुनकर जाईये। में कक गया, आप बाले-'में एक बार श्री जगन्नायजीकी यात्राके लिये जाने रुगा तो मेरी मां वोली-वेटा! तुम्हारे वापने छामुक छादमीका ऋण लिया था वह उसे अदा न कर सके, उसका मरण हो गया। अब तुम पहले उसे ख़दा करो फिर यात्राके लिये जाओ ख्रन्यया यात्रा सफल न होगी। मैंने मांकी आज्ञाका पालन किया ख्रार उस साहुकारके पास गया। साहकारसे मैंने कहा-भाई! आपका जो रुपया मेरे वापके नामपर हो ले लीजिये। साहूकारने कहा — 'मुक्ते नहीं माल्म कितना कर्ज है मेरे वापने दिया होगा में क्या जानूं ? जव मैंने बहुत त्यायह किया तब उसने बही निकाली। मैंने मेरे वापके नामपर जो रुपया निकला वह मय व्याजके ऋदा किया। साहकारने वड़ी प्रसन्नता प्रकट की श्रीर उतना ही रूपया मिलाकर एक मन्दिरमें लगा दिया। यह उस जमानेकी बात हैं पर अब यह जमाना आ गया कि रुपया अदा करनेमें छदालत का आश्रय लेना पड़ता है स्त्रीर अन्तमें किलकाल कहकर सन्तीप करना पड़ता है। श्रस्तु, श्रापसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहां जावें वहां यह उपदेश अवश्य देवें कि पराया ऋण अदा करके ही तीर्थयात्रा छादि धार्मिक कार्य करें।

मैंने कहा—'अच्छा ।' उसने कहा—'श्रव आप सानन्द जाईये ।'

#### :8:

में वहांसे चलकर मगरपुर पहुँच गया, यहां दो जैन मन्दिर श्रीर दस घर जैनियों के हैं। यहां पर अड़कू सिंघई जीके यहां ठहरा, आप स्वर्गीय वाई जीके चचेरे भाई थे, वड़े श्रादरसे तीन दिन रक्खा, चलते समय सप्रेम एक मील तक पहुँचाने के लिये श्राये। जब में चलने लगा तब आपका हृदय भर आया। वियोग में विषाद न होना कठिन काम है। यहां से चलकर टेरका आया, यहां पर दो मन्दिर और पन्द्रह घर जैनियों के हैं। यहां पर समाजमें वैमनस्य था वह दूर हो गया।

यहांसे चलकर मऊरानीपुर आया। यहां पर दस विशाल जैन मन्दिर और साठ घर जैनियों के हैं, प्रायः सभी सम्पन्न हैं। यहां पर शेली अच्छी है कई भाई स्वाध्यायके प्रेमी हैं, मन्दिरमें धर्मशाला है, उसमें सो आदमी ठहर सकते हैं। यहां दो दिन रहकर मऊ चला गया, यहां पर मन्दिरोंका समुदाय अच्छा है परन्तु अब जैनियोंकी न्यूनता है। यहां पर चंण्णव लोगोंके भी विशाल मन्दिर हैं, पूजा पाठका प्रयन्ध उत्तम है।

दो दिन रहकर यहांसे आलीपुरको चला, यह स्थान महाराज आलीपुरका है, आप चित्रय हैं, आपका महल आलीपुरामें हैं। यहां पर एक दिन ठहरा, यहांके राज्यका प्रयन्य यहुत ही उत्तम है, आपके राज्यमें किसानोंसे मालगुजारीका रूपया नहीं लिया जाता, उत्पत्तिके ऊपर कर है, यदि हु: मन गल्ला हुआ तो एक मन राजाको देना पड़ता हैं। यदि किसीको कोई अर्जी कर्नी पड़ती है तो महाराजके पास जाकर स्वयं निवेदन कर सकता है। मेरेमें स्फृर्ति आ गई और मैंने यह प्रतिज्ञा की-'हे प्रभो पार्यन्ताथ! में आपकी निर्वाणभृमिक छिये प्रस्थान कर रहा हूं जब तक मुझमें एक मीछ भी चलनेकी सामर्थ्य रहेगी तबतक पेंद्रल चलंगा, लोलीमें नहीं बंठेगा।' प्रतिज्ञाके बाद ही एकदम चलने लगा और आध पण्टा बाद निवारी पहुंच गया। यहांपर एक जैन मन्दिर और चार घर जैनियोंके हैं। रात्रिभर रहा, प्रातः काल भोजन करके मगरपुरके लिये चल दिया।

यहांपर एक गहोई वेश्च छाये, उन्होंने कहा छाप थोड़ी देर मेरी वात सुनकर जाईये। में रुक गया, आप वोले-'में एक वार श्री जगन्नाथजीकी चात्राके लिये जाने छगा तो मेरी मां वोछी-वेटा! तुम्हारे वापने छमुक छादमीका ऋण लिया था वह उसे अदा न कर सके, उसका मरण हो गया। श्रव तुम पहले **उसे छादा करो फिर यात्राके लिये जाओ छान्य**या यात्रा सफल न होगी। मैंने मांकी आज्ञाका पालन किया श्रीर उस साहूकारके पास गया। साहकारसे मेंने कहा—भाई! आपका जो रुपया मेरे वापक नामपर हो ले लीजिये। साहकारने कहा —'मुफे नहीं माल्म कितना कर्ज है मेरे वापने दिया होगा में क्या जानूं ? जव मैंने वहुत भ्रायह किया तब उसने वही निकाली। मैंने मेरे वापके नामपर जो रुपया निकला वह मय व्याजके छदा किया । साहकारने वड़ी प्रसन्नता प्रकट की श्रौर उतना ही रुपया मिलाकर एक मन्दिरमें लगा दिया। यह उस जमानेकी बात है पर अब यह जमाना आ गया कि रुपया अदा करनेमें श्रदालत का आश्रय लेना पड़ता है श्रीर अन्तमें किलकाल कहकर सन्तीप करना पड़ता है। श्रस्तु, श्रापसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहां जावें वहां यह उपदेश श्रवश्य देवें कि पराया ऋण श्रदा करके ही तीर्थयात्रा आदि धार्मिक कार्य करें।'

मेंने कहा—'अच्छा ।' उसने कहा—'श्रव आप सानन्द जाईये।'

#### :8:

में वहांसे चलकर मगरपुर पहुँच गया, यहां हो जैन मन्दिर छौर दस घर जैनियों के हैं। यहां पर अड़क़ू सिंघई जीके यहां ठहरा, आप स्वर्गीय बाई जीके चचेरे भाई थे, वड़े छादरसे तीन दिन रक्खा, चलते समय सप्रेम एक मील तक पहुँचाने के लिये छाये। जब में चलने लगा तब आपका हृदय भर आया। वियोग में विपाद न होना कठिन काम है। यहां से चलकर टेरका आया, यहां पर दो मन्दिर और पन्द्रह घर जैनियों के हैं। यहां पर समाजमें वैमनस्य था वह दूर हो गया।

यहांसे चलकर मऊरानीपुर श्राया। यहां पर दस विशाल जैन मन्दिर और साठ घर जैनियों के हैं, प्रायः सभी सम्पन्न हैं। यहां पर शैली श्रच्छी है कई भाई स्वाध्यायके प्रेमी हैं, मन्दिरमें धर्मशाला है, उसमें सो आदमी ठहर सकते हैं। यहां दो दिन रहकर मऊ चला गया, यहां पर मन्दिरोंका समुदाय श्रच्छा है परन्तु श्रव जैनियोंकी न्यूनता है। यहां पर वेप्णव लोगोंके भी विशाल मन्दिर हैं, पूजा पाठका प्रयन्ध उत्तम है।

दो दिन रहकर यहांसे आलीपुरको चला, यह स्थान महाराज आलीपुरका है, आप चत्रिय हैं, श्रापका महल आलीपुरामें हैं। यहां पर एक दिन ठहरा, यहांके राज्यका प्रयन्ध यहुत ही उत्तम है, आपके राज्यमें किसानोंसे मालगुजारीका रुपया नहीं लिया जाता, उत्पत्तिके ऊपर कर हैं, यदि छः मन गल्ला हुआ तो एक मन राजाको देना पड़ता है। यदि किसीको कोई अर्जी फरनी पड़ती है तो महाराजके पास जाकर स्थयं निवेदन कर सकता है। फहनेका तास्पर्य यह है कि यहांकी प्रजा बहुत श्रानन्द्रसे अपना जीवन विताती हैं।

यहांसे चलकर नयागांव छावनी ह्या गये और शोभाराम भंयाछाल महेवावाछोंके यहां ठहर गये। यहां पर बुन्देटखण्ड राज्योंकी देख रेख करनेके छिये एजेण्ट साहव रहते हैं। यहांसे चलकर महेवा ह्याये, यहां पर भंयाछाछने पूर्ण ह्यातिण्य सत्कार ' किया। यह स्थान चरखारी राज्यमें हैं। यहांकी प्रजा भी आनन्द से जीवन विवाती हैं परन्तु ह्याछीपुर की बरावरी नहीं कर सकती। यहां एक दिन रहकर राज्यस्थान छतरपुरमें ह्या गया, यह स्थान बहुत सुरम्य है, यहां पर संस्कृत शास्त्रोंका ह्यच्छा भण्डार है। श्री बिहारीलालजी साह्य संस्कृतके उत्तम बिहार हुए हैं। ह्यापकी कविता प्राचीन कवियोंके सहश होती थी, आप श्री भागचन्द्रजी साहबके शिष्य थे शान्त परिणामी और प्रतिष्ठा-चार्य भी थे।

जिन दिनों आप भागचन्द्रजी साह्यसे अध्ययन करते थे उस समय श्रापके साथमें पण्डित करगरलालजी पद्मावती पोर-वाल भी श्रध्ययन करते थे। आप ही के सुपुत्र स्वर्गीय श्रीमान् न्यायदिवाकर पण्डित पत्नालालजी थे। जिनकी प्रतिभाको बड़े बड़े विद्वान् सराहते थे,आप निर्भीक वक्ता थे, वाद करनेमें केशरी थे और असाधारण प्रतिष्ठाचार्य थे। बड़े बड़े राजा श्रापको सादर बुलाते थे, महाराज छतरपुरने तो आपको अनेक बार बुलाया था, छतरपुरमें जैनियोंकी बड़ी प्रतिष्ठा थी।

गांवके वाहर एक टेहरी पर पाण्डेजीका मन्दिर है, आज कल वहां हिन्दी नामेंछ स्कूल है। यहां पर मन्दिरोंमें विशाल मूर्तियोंकी न्यूनता नहीं है परन्तु आजकल शास्त्र प्रवचन भी नहीं होता। यहां पर पं० हीराळाल ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप चाहें तो समाजका बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं परन्तु आपका छक्ष्य इस श्रोर नहीं। प्रथम तो संसारमें मनुष्य जन्म मिलना श्रित कठिन है फिर मनुष्य जन्म मिलकर योग्यताकी प्राप्ति श्रित दुर्लभ है, योग्यताको पाकर जो स्वपरोक्तार नहीं करते वे अत्यन्त मूढ़ है। मृढ़ हैं... यह लिखना आपेक्षिक है, यावत्प्राणी हैं सब श्रपने श्रपने श्राभिप्रायसे प्रयुक्ति करते हैं किन्तु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि जिस कियाक करनेसे श्रपनी आत्माको कछुपताका सामना करना पड़े तथा घक्का पहुंचे वह कार्य करना श्रवश्य हेय है। संसार है इसमें जो न हो वह श्रव्प है।

यहांसे चलकर एक राजधानीमें श्राया उसका नाम नहीं लिखना चाहता। यहां भट्टारक के शिष्य थे जो बहुत ही योग्य एवं बिद्धान् थे, आपका राजा के साथ मेत्रीभाव था। एक वर्षा काल में पानीका श्रकाल पड़ा, खेती सूखने लगी, प्रजामें त्राहि त्राहि मच गई। प्रजागणने राजा से कहा—'महाराज! पानी न वरसनेका कारण यह है कि यहां पर जैनगुरु भट्टारक का एक चेठा रहता है, वह ईश्वरको सृष्टिकती नहीं मानता, परमात्मा निखिल जगन्का नियन्ता है, उसी की अनुकम्पासे विश्व श्राणी सुखके पात्र होते हैं, उसी की श्रमुकम्पासे प्राणी श्रनेक श्रापित्यों से सुरित्तत रहते हैं अतः उस भट्टारक शिष्यको यहां से निकाल दीजिये जिससे देश ज्यापी आपित दल जाने।

राजाने कहा-'यह तुम लोगोंकी भ्रान्ति है। मनुष्येकि पुष्य पापके आधीन मुख दुख होता है भगवान् तो सिर्फ साझोभृत हैं। खथवा कराना करो कि भगवान् ही फर्ता हैं परन्तु फल तो जैसा हम लोग पुष्य पाप करेंगे चैसा ही होगा। जैसे हम राजा हैं

हमारी प्रजामें जो चोरी करेगा उसे हम चोरी करनेका दण्ड देवॅगे । यदि घोरी करनेवालेको दण्ड न दिया जायगा तो श्ररा-जकता फैल जावेगी इसी तरह ईश्वरको मान लो। 'जैनगुरके रहनेसे पानी नहीं वरसा' यह आप किस आधारसे ऋहते हैं। विवेकसे वात करना चाहिये। श्राप लोग जानते हैं कि जैनियोंक साधु दिगम्बर होते हैं, ब्रामके बाहर रहते हैं, चौबीस वण्टेमें एक बार बाममें खाकर भोजन बरते हैं परचात फिर बनमें चले जाते हैं, सबसे मंत्री भाव रखते हैं—वे तो बहाँ हैं नहीं। बह जो हैं भट्टारकके शिष्य हैं परन्तु वे भी बड़े शिष्ट हैं, बिद्धान् हैं द्यालु हैं, सदाचारकी मृति हैं, परिमित परिग्रह रम्बते हैं, जैनियों के यहां भोजन करते हैं, किमी से याचना नहीं करते, मेरा उनके साथ स्तेह है, निरन्तर उनके मुखसे आप टोगोंके हित पोपक यचन हो सुननेमें आते हैं। वे निरन्तर कहते रहते हैं कि महाराज ! ऐसा नियम वनाईचे कि जिससे राज्य भरमें सदा-चारकी प्रवृत्ति हो जाय । आप सदा मदा मांस मधुके त्याग का उपदेश करते हैं। श्रनाचार रोकनेके लिये उनका कहना है कि बाजारू फ्राँरतें शहरमें न रहें, उनकी स्राजीविकाके लिये कोई कला भवन वना दिया जावे। मुझे भी निरंतर यही उपदेश देते हैं कि महाराज आप प्रजापित हैं छोर चूं कि पशु भी छापकी प्रजा हैं श्रतः इनका भी घात न होना चाहिये। इसलिये आप लोग इनके निकालनेका प्रस्ताव वापिस ले लीजिये...।' महाराज ने वहुत कुछ कहा परन्तु समुदायने एक नहीं सुनी श्रीर कहा तो हमको आज्ञा दीजिये हम ही चले जावें।

महाराजने कहा—खेद है कि छोगोंके आग्रहसे आज सुमें एक निरपराध व्यक्तिको राज्यसे वाहर जानेकी छाज्ञा देकर न्याय का घात करना पड़ रहा है। एक दरवानसे कहा कि पाण्डेजीसे कह दो—'महाराज! आप मेरा राज्य छोड़कर अन्य स्थानमें चले जाईये, आपके रहनेसे हमारी प्रजामें क्षोम रहता है।

द्रवान पाण्डेजीके पास गया श्रोर कहने लगा कि मराराज ! आपको राजाज्ञा है कि राज्यसे वाहर चले जाओ। पाण्डेजीने कहा कि महाराजसे कह दो कि आपकी आज्ञाका पालन होगा परन्तु आप एक बार मुमसे मिल जावें। दरवानने आकर महाराजको पाण्डेजीका संदेश सुना दिया। महाराजने पाण्डेजीके पास जाना स्वीकृत कर लिया।

पाण्डेजीने द्रवानके जानेके वाद मन्त्रराजका आराधन किया । महाराज जब पाण्डेजीके यहां आनेको उद्यत् हुए तब कुछ कुछ बादल उठे और जब उनके पास पहुंचे तब श्रखण्ड मूसलधारा वर्षा होने लगी। आपका जव पाण्डेजीसे समागम हुआ तव आपने वहुत ही प्रसन्नता प्रकट की खाँर कहा कि महाराज ! में अपनी आज्ञा वापिस लेता हूँ।

पाण्डेजी बोले—'आपकी इच्छा, परन्तु आपने प्रजाके कहे अनुसार राज्यसे बाहर जानेकी आज्ञा तो दे ही दी थी। यह तो विचारना था कि मैं कौन हूँ ? क्या मुक्तमें पानी रोकनेकी सामर्थ्य है। सुफ्तमें क्या किसीमें यह सामध्ये नहीं। जीवन मरण सुख दुख ये सब प्राणियोंके पुण्य पापके अनुसार होते हैं। तथाहि-

> 'सर्वे सदैव नियतं भवति ध्वकीय-कम्मोदयान्मरगुजीवितदुः तसीख्यम् । श्रज्ञानमेतदिइ' यतु परः परस्य कुर्यात्पुमान्-मरगाजीवितदुःखसीस्यम्।'

'इस लोकमें जीवोंके जो गरण जीवन सम्बन्धी दुःग्य सुन्य हैं वे सदा काल नियम पूर्वक अपने अपने कर्मोदयसे होते हैं।

श्राप श्रपने व्यवहारसे लिवन न हों, में श्रापको न तो मित्र मानता हूं श्रीर न शत्रु ही । मेरे कर्मका विपाक था जिससे आपने शत्रुमित्र जैसा काम किया ।

महाराज बोले—'ठीक है, ऐसा ही होना था, खन इस विषयमें खिधक चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं। में आपसे प्रसन्न हूं और मेरी आजसे यह घोषणा है कि जनका जन रथ निकले तब उसे आवश्यक बाग सामग्री राज्यसे दी जाने।

इसके वाद पाण्डेजीने सर्व शान्तिके छिये शान्ति विधान किया। कहनेका अभिप्राय यह है कि पहले इस प्रकारके निर्मीक छोर गुणी मनुष्य है ते थे।

यहां तीन दिन रहकर भी खजराहा चेत्रके लिये चल दिये चोचमें दो दिन रहकर तीसरे दिन खजराहा पहुंच गये।

#### : 4 :

खजराहाके जैन मन्दिर बहुत ही विशाल और उन्नत शिखर-वाले हैं। एक मन्दिरमें श्री शान्तिनाथ स्वामीकी सातिशय प्रतिमा विराजमान है जिसके दर्शन करनेसे चित्तमें शान्ति आ जाती है। यहांके मन्दिरों में पत्थरों के जपर ऐसी शिल्य कला उत्कीर्ण की गई है कि वेसी कागज पर दिखाना भी दुर्लभ है। मन्दिरके चारों श्रीर कोट है, बीचमें वावड़ी और कृप है, धर्म-शाला है परन्तु प्रवन्ध नहीं के तुल्य है। च्रेनकी रत्ताके लिये न तो कोई भृत्य है न मुनीम। केवल पुजारी श्रीर माली रहता है। श्रास पास जिनयों की संख्या अल्प हैं। छतरपुरवाले चाहें तो प्रवन्ध कर सकते हैं परन्तु उनकी इस श्रीर दृष्टि नहीं। पन्नावालों की भी इसकी उन्नतिमें कुछ विशेष रुचि नहीं।

यहां पर वैष्णवोंके वड़े वड़े विशाल मन्दिर हैं, फाल्गुनमें एक मासका मेला रहता है, दूर दूरसे दुकानदार श्राते हें, लाखोंका माल विकता है। महाराज छतरपुर भी मेलामें पधारते हैं, यहां से चलकर तीन दिन बाद पन्ना पहुँच गये। यहां पर वावृ गोविन्द छालजी भी छा गये, छाप गयाके रहनेवाले हैं, आपको पचहत्तर रुपया पेन्सन मिळती है, आप संसारसे अत्यन्त उदास हैं, छापने गयाके प्राचीन मन्दिरमें हजारों रुपये छगाये हैं, एक हजार रुपया स्याद्वाद विद्यालय वनारसको प्रदान किये हैं छोर तीन हजार रुपया पुटकर खर्च किये हैं। आपका समय धर्म ध्यानमें जाता है, आप निरन्तर सत्समागममें रहते हैं।

यहां पर हम छोग सिंघई रामरतनके घर पर ठहर गये। आपके पुत्र पोत्रादि सब ही अनुकूल हैं, आप आतिश्यसत्कारमें पूर्ण सहयोग देते हैं, हमको पन्द्रह दिन नहीं जाने दिया, हम छोगों ने बहुत कुछ कहा परंतु एक न सुनी।

पन्द्रह दिनके वाद चलकर दो दिनमें पड़िर्या आये। यहां तीन दिन रहना पड़ा। यहां सबसे विलक्षण वात यह हुई कि एक आदमी ने यहां तक हठकी कि यदि आप हमारे घर भोजन नहीं करेंगे। तो हम अपघात कर लेगे। अनेक प्रयत्न वरने पर यहांसे निकल पाये और तीन दिनमें सतना पहुंच गये। यहां पर वड़े सतकारसे रहे, लोग नहीं जाने देते थे अतः सेठ कमलायित और वायू गोविन्दलालजी को रेल पर भेज दिया और में सामाियक मिससे प्रामके वाहर चला गया और वहींसे रीवांक लिये प्रस्थान कर दिया। वादमें ठेला जो कि साथ था आ गया, पचास आदमी तीन मील तक आये। सतनामें सिंघई धमेदासजी एक रत्न आदमी हैं आप वहुत ही परोपकारी जीव हैं। तीन दिनमें रींवा पहुंचे, यहां पर दो मन्दिर हैं। श्री शान्तिनाथ स्वामीकी प्रतिमा अतिमनोत है, धमेशाला भी अच्छी है एम मन्दिरकी दहलान श्री महाराजकी रानी साहवाने वनवा दी हैं।

यहां तीन दिन रहकर मिर्जापुरके छिये चल दिये। यहाँसे मिर्जा+ पुर`सो मील हैं, वीचमें कहीं जैनोंके घर नहीं श्रतः भोजनका प्रवन्य स्वयं करते थे। वारह दिनमें मिर्जापुर पहुंच गये, मार्गकी शोमा अवर्णनीय है। वास्तवमें मिर्जापुर रम्य जिला है। यहां पर जैन मन्दिर प्रति सुन्दर है, समेंयोंका एक चंत्यालय भी है। वे लोग बहुत सज्जन हैं परन्तु मन्दिरमें नहीं थाते, में उनके यहां भोजन करनेके लिये भी गया उनके घरोंमं धामिक प्रवृत्ति है। यहां पर उन हीरालाल सिंघई का घर है जिन्होंने कि कटनीका वोर्डिंग बनवाया था । श्रव उनके नाती हैं जो कई भाई हैं परन्तु इनकी धर्ममें उतनी रुचि नहीं। जितनी कि इनके बाप दादोंकी थी। यहांपर गङ्गाजीका घाट बहुत सुन्दर बना हुआ है गंगाके घाटपर ही विन्ध्यवासिनी देवीका मन्दिर है बहुत दूर दूरसे भारतवासी आते हैं परन्तु खेद इस वातका है कि यात्रीगण पंढोंकी वदौलत देवीको जगदम्त्रा कहकर भी उसके समन निर्मम छागोंका विहान कर देते हैं । संसारमें कपायोंके वशमें जो जो अनर्थ हो छल्प है।

यहाँ से चलकर चार दिनमें वाराणसी-काशी पहुंच गये लोर पार्श्वनाथके मन्दिरमें भेलपुर ठहर गये। यहांपर दो धर्म शालाएं हैं एक पञ्चायती है जिसमें श्राधी रवेताम्बरों की जीर ध्याधी दिगम्बरों की है। सांभे की धर्मशाला होने से यात्री गणों को कोई सुविधा नहीं। एक धर्मशाला खडगसेन उदयराज को भी है जिसका बहुभाग दुकानदारों को किराये पर दे दिया है। मन्दिर दो हैं दोनों ही उत्तम हैं।

यहाँ पर प्रभुधाट के ऊपर श्री वाद्य देवकुमार जी आरा निवासी का वनवाया हुआ सुन्दर घाट है। घाट के ऊपर एक चड़ा सुन्दर महल है जिसकी लागत कई लाख रुपये होगी। इसी में स्याद्वाद विद्यालय है। यह भी उन्हों ने स्थापित किया था श्रांर उसकी सहायता आज तक उनके सुपुत्र निर्मलकुमार जी रईस वरावर करते रहते हैं, श्राप वहुत हा सज्जन हैं। विद्यालय के ऊपर एक सुन्दर छत है जिसमें हजारों आदमी वेठ सकते हैं। वीच में एक सुन्दर मिन्दर है जिसके दर्शन करने से महान पुण्य का बन्ध होता है। मिन्दर के वाद एक होटा आंगन है वहाँ से वाहर जाने का माग है। उसके वाद एक छात्रावास है। वगल में (रसोई घर) है। यहाँ से थोड़ी दूर चलकर रानीघाट पर श्री स्वर्गीय छेदीलाल जी के द्वारा निर्मापित सुन्दर मिन्दर है जो लाखों रुपये की लागत का है। मिन्दर के नीचे एक धर्मशाला भी है जिसमें स्यादाद विद्यालय के छात्र गण रहते हैं। में भी इसी धर्मशाला में रहकर अध्ययन करता था।

यहां से तीन मील चलकर शहरके भीतर मैंदागिनीमें एक वहुत ही सुन्दर जिन मिन्दर है, एक धर्मशाला भो है जिसमें यात्रीगण ठहरते हैं। यहां पर सब प्रकारकी सुविधा है। यहां से थोड़ी दूर पर एक चैत्यालय है जिसमें हीराकी प्रतिमा है। यहां से थोड़े ही अन्तर पर एक पद्धायती मिन्दर है जिसमें चहुत जिनविम्ब हैं। एक चैत्यालय श्री खडगसेन उदयराजका भी है।

वनारसमें तीन दिन रहा, इन्हीं दिनों में स्याद्वाद विद्यालय भी गया, वहां पठन पाठनका बहुत ही उत्तम प्रयन्थ है, यहां के छात्र ब्युत्पन्न ही निकलते हैं विनयके भण्डार हैं। श्रीमान् पण्डित केल'शचन्द्र जी जो कि यहाँ के मुख्याध्यापक हैं बहुत सुयोग्य हैं। आप सहदय व्यक्ति हैं। आपका छात्रों के ऊपर बहुत सनेह रहता है। पं० पन्नालाल जी चौधरी सुपरिन्टेन्टेन्ट हैं आप बहुत पुराने कार्यकर्ती एवं सुयोग्य व्यक्ति है। बाबु ह्पंचन्द्र जी वकील इस विद्यालय के श्रिधिष्ठाता हैं श्रीर श्राप ही के काका साहब खजाब्बी हैं। बाबु बनारसीदास जो अगरवाले इस विद्यालयके अनन्य भक्त थे परन्तु आप पर-लोकवासी हो गये। समयकी बलिहारी है कि अब सब छात्रोंकी हृष्टि पाइचात्य विद्याकी श्रीर भुक्त गई है। इसका फल क्या होगा ? सो बीर प्रभु जानें। प्रायः सबको हृष्टि श्रव इस ओर जा रही है कि शिक्षाकी बात परचात श्रीर श्राजीविकाकी पहले। प्रत्येक संस्थामें अब इसी बातकी मीमांसा रहती है। यहांसे सिंहपुरी गये।

#### : ६:

सिंहपुरी (सारनाथ) में विशाल मन्दिर और एक वृहद् धर्म-शाला है जिसमें दा सी,मनुष्य सुख पूर्वक निवास करसकते हैं। धर्मशालाके श्रहातेमें एक वड़ा भारी बाग है। मन्दिरमें इतना विशाल चौक है कि जिसमें पांच हजार मनुष्य एक साथ धर्म श्रवण कर सकते हैं।

में जब दर्शन करके वापिस आ रहा था तब एक साधु मिला, संन्यासी था, कानमें छुण्डल पहने था, गोरखनाथको माननेवाला था। गुमसे वोला—'में दर्शन करना चाहता हूँ।' मेंने उत्तर दिया आप सानन्द दर्शन की जिये। उसके पास एक छोली थी जो उसने मेरे पास रख दी। मैंने कहा—'इसमें कुछ है तो नहीं?' उसने कहा—'फक्कड़के पास क्या होता है?' फिरभी घापको संदेह होता है तो देख छीजिये, भयकी बात नहीं, मेरे पास गीताकी एक पुस्तक, दो छंगोटियां तथा एक लुटिया है; वश अब जाऊं?' मैंने कहा—'जाइये।'

वह गया और पद्रह मिनट में दर्शन कर वापिस आ गया। मुमसे वोला-'मूर्ति अत्यन्त आकर्षक है, देखने से चित्त में यही भाव श्राया कि शान्ति का मार्ग इसी मुद्रा से प्राप्त हो सक्ता हैं परन्तु लोग इतने पुण्यशाली नहीं कि उस लाभ के पात्र हो सकें। अस्तु अब मैं जाता हूँ।

मेंने कहा—'में दो घण्टा वाद भोजन वनाऊंगा तब छाप भोजन करके जाना।' वह बोला—'में छभी से भोजन के लिये नहीं ठहर सकता। आप कण्ट न करिय।' मेंने कहा—'कुछ विलम्म करिये।' वह ठहर गया। मेंने जोखम नौकर को बुलाया और कहा कि एक पाव सत्तू छौर छाध पाव शक्कर इन्हें दे दे। सुनते ही साथ वह साधु बोला कि आप तो दिगम्बर सम्प्रदाय के हैं। क्या ऐसा नियम है कि दिगम्बर साधु को छोड़ कर छन्य सभी मत के साधु साथ में भोजन की सामग्री ले कर चलते हैं, जहाँ जाऊँगा वहीं भोजन मिल जावेगा आप चिन्ता न कीजिये।

मैंने उसे एक रुपया देने का प्रयत्न किया। यह थोला कि छाप निवृत्ति मार्ग को दूपित करने की चेप्टा करते हैं। में ने जिस दिन साधुता अंगीकार की उसी दिन से द्रव्य स्पर्ग करने का त्याग कर दिया परन्तु खेद है कि आपको यह विश्वास हो गया कि जैन साधु को छोड़कर सभी साधु परित्रहों होते हैं। जैन मत के सिद्धान्तों और अन्य मत के सिद्धान्तों में अन्तर है यह में भी जानता हूँ परन्तु इसका यह छार्थ नहीं कि जैन ही त्याग कर सकते हों। छाप मुझे लोभी बनाना चाहते हो यह कहां छा न्याय है ?

मेंने कहा—'आप रेलमें नहीं बुंठते ?' उसने कहा—'फिर वही बात ? रेल में या तो पैसेवाला बंठे या जिसे छातें तथा घूसा खाना हो वह बैठे। मैं तो जिस दिनसे साधु हुआ उसी दिनसे सवारियों का त्याग कर दिया। और छुद्ध पूछना चाहते हो ?' भैने कहा—'नहीं।' तो खब जाता हूं परन्तु आपसे

एक बात कहना चाहता हुँ अाँर वह यह कि आप किसी की परीक्षा करने की चेष्टा कदापि न करिये, श्रपनी परीज्ञा कीजिये। यदि आपकी कोई परीक्षा करने छगे तो आप जिस धर्मके सिद्धान्त पर चल गद्दे हो उसकी परीक्षाम कभी उत्तीर्ण नहीं होंने क्योंकि आपके अभिप्रायमें अभी ख्रास्मीय खबगुणों की सत्य समालोचना करने की रुचि नहीं है। यदि श्रात्मो-रकपे की सत्य कचि होती तो प्रातः कालका बहुमृत्य समय यो ही न खो देते इस समय स्वाध्याय कर तत्त्वज्ञान की निर्मन लता करते परन्तु वह तो दूर रहा व्यर्थ ही मेरे साथ एक घटि-का समय खो दिया । इतनेमें तो में दो मीछ चला जाता और आप दो पत्र स्वाध्याय में पूर्ण करते। परन्तु स्रभो वह दृष्टि नहीं। अभी तो परके गुण दोप विवेचन करनेके चक्रमें पढ़े हो। जिस दिन इस विपमताके जालसे मुक्त होछोगे उसी दिन स्वकीय कल्याण पथके पथिक स्वयमेव हो जाश्रोगे। यह स्पष्ट बात सुनकर यदि आपको कुछ चिह्रग्नता हुई हो तो मैं जाता हूं, मेरा अभिप्राय प्रापको खिन्न करनेका नहीं परन्तु त्राप प्रपनी विषम परिणतिसे स्वयं उद्विग्न हो जावें तो इसमें मेरा क्या अपराध है ? 'अच्छा नमस्ते' ऐसा कह कर वह चला गया।

मैंने यह विचार किया कि अनिधकार कार्य का यही फल होता है। मन्दिरसे धर्मशालामें खाया, भोजन तैयार था ख्रतः आनन्दसे भोजन कर बुद्ध देवका मन्दिर देखनेके लिये चला गया।

जेन मन्दिरसे कुछ ही दूरीपर वुद्धदेव का वहुत हो सुन्दर मन्दिर बना है। इस मन्दिरके बनवानेवाले श्रीधर्मपाल साधु हैं। ये वौद्ध धर्म के बहुत भारी विद्वान हैं। यहां पर बौद्धधर्मीनुयायी बहुतसे साधु रहते हैं। मन्दिरमें दरवाजेके

उपर एक साधु रहता है जो बुद्धदेवकी जीवनी बताता है और उनके सिद्धान्त समझाता है। यदि यह ज्वयस्था वहांके जन मन्दिरमें भी रहती तो आगत महाशयोंको जनधर्मका वहुत कुछ परिचय होता जाता परन्तु लोगोंका उस ओर ध्यान नहीं वे तो सङ्गमर्भरका फर्श और घोना ईंट लगवानेमें ही महान् पुण्य समभते हैं। अस्तु।

सवसे महती त्रुटि तो इस समय यह है कि इस धर्मका मानने वाला कोई सर्वजनिक प्रभावशाली नहीं। ऐसे पुरुपके द्वारा छना-यास ही धर्मकी वृद्धि हो जाती है। यद्यपि धर्म छात्माका स्वभाव है तथापि व्यक्त होनेके लिये कारण कृटकी छावश्यकता होती है। जिस धर्ममें प्राणिमात्रके कल्याणका उपदेश हो और वाल्में खाद्य पेय ऐसे हों कि जिनसे शारोरिक स्वास्थ्य सुरक्ति रहे तथा आत्मपरिणतिकी निर्मलतामें सहकारी कारण हो फिर भी लोकमें उसका प्रचार न हो ... इसका मूल कारण जन-धर्मी तथायी प्रभावशाली व्यक्तिका न होना ही है।

आप जानते हैं कि गृहस्थको मद्य मांस मधुका त्यांग करना जैनधर्मका मूळ सिद्धान्त है। यह वात प्रत्यक्ष देखनेमें आती हैं कि मिद्रा पान फरनेवाले उन्मत्त हो जाते हैं छोर उन्मत्त होकर जो जो खनर्थ करते हैं सब जानते हैं। मिद्रा पान फरनेवालोंकी तो यहां तक प्रयृत्ति देखी गई कि वे खगन्यागमन भी कर चठते हैं, मिद्राके नशामें मस्त हो नालियोंमें पड़ जाते हैं, कुत्ता मुखमें पेशाव कर रहा है फिर भी मधुर-मधुर कह कर पान करते जाते हैं, बड़े बड़े कुलीन मनुष्य इसके नशेमें अपना सर्वस्व खो वैठते हैं, उन्हें धर्म कथा नहीं रुचती केवल देश्यादि ज्यसनोंमें लीन रह कर इहलोक खार पर लोक दोनोंकी खबन

हेलना करते रहते हैं । इसीको श्री अमृतचन्द्र स्वामीन पुरुषार्थ सिद्धयुपायमें अच्छी तरह दशीया है । वे लिखते हैं—

> 'मर्च मोहयति मनो मोहितचित्तसमु विस्मरति धर्मम् । विस्मृतपर्मो जीवो हिमा निःशृतमाचरति ॥

'मिद्रा मनको मोहित करती है जिसका चित्त मोहित हो जाता है वह धर्मको भूल जाता हैं और जो मनुष्य धर्मको भूल जाता है वह निःशह होकर हिंसाका आवरण करता है।'

जेनधर्मका दसरा सिद्धान्त यह है कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिये। मांसकी उत्पत्ति जीव घातके विना नहीं होती। जरा विचारो तो सही कि (जिस प्रकार हमें खपने प्राण प्यारे हैं उसी प्रकार श्रन्य प्राणियोंको क्या उनके प्राण प्यारे न होंने ? जय जरासी मुई चुभ जाने श्रयवा कांटा लग जानेसे हमें मह्ती वेदना होती है तब तलवारसे गला काटने पर खन्य प्राणियां-को फितनी चेदना न होती होगी ? परन्तु हिंसक जीवोंको इतना विवेक कहां ? हिंसक जीवोंको देखनेसे ही भयका संचार होते लगता है। हाथी इतना बड़ा होता है कि चिद सिंह पर एक पैर रखदे तो उसका प्राणान्त हो जावे परन्तु वह सिंहसे भचभीत हो जाता है। कूर सिंह छतांग मार कर हाथीके मस्तक पर थावा बोछ देता है इसीसे उसको गजारि कहते है। मांस खाने-वाले अस्यन्त क्र्र हो जाते हैं। उनसे संसारका उपकार न हुआ है न हागा। भारतवर्ष दया प्रधान देश था इसने संसारके प्राणीमात्रको धर्मका उपदेश सुनाया है। यहां ऐसे-ऐसे ऋषि उत्पन्न हुए कि जिनके अवलोकनसे क्रूर जीव भी शान्त हो जाते थे। जैसा कि एक जगह कहा है—

'सारङ्गी सिंहशावं स्पृशित सुतिधया निन्दिनी व्याविशोतं माजोरी इंसवालं प्रणयपरवशं केकिकान्ता भुजङ्गम् । वैराण्याजनमजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति श्रित्वा साम्येकरूढं प्रशमितकलुपं योगिनं जीसमोहम् ॥'

'जिनका मोह नष्ट हो चुका है, कलुपता शान्त हो चुकी ख्रांर जो समभावमें आरूढ हैं एसे योगीश्वरोंका आश्रय पाकर हिरगी सिंहके वालकको श्रपना पुत्र समभ कर स्पर्श करने लगती है, गाय ज्याघके चालकको अपना पुत्र समझने लगती है, विल्ली हंसके वालकको और मयूरी प्रेमके पर वश हुए सर्पको स्पर्श करने लगती है...इस प्रकार विरोधी जन्तु मद रहित होकर श्राजन्मजात वर भावको छोड़ देते हैं—सवमें परस्पर मैंत्री-भाव हो जाता है।' कहनेका तात्पर्य यह है कि जिनकी आत्मा राग ह्रेप मोह्सं रहित हो जाती हैं उनके सात्रिध्यमें कर्से क्रूर जीव भी शान्तभावको प्राप्त हो जाते हैं इसमें श्राश्चर्यकी क्या वात है ? क्योंकि आत्माका स्वभाव अशान्त नहीं हूं। जिसप्रकार ज्लका स्वभाव शीतल है परन्तु अग्निका निमित्त पाकर गर्म हो जाता है और श्रमिका निमित्त दूर होते ही पुनः शीतल हो जाता है उसी प्रकार आत्मा स्वभावसे शान्त हैं परन्तु फर्म-फलद्भका निमित्त पाकर अशान्त हो रहा है। ज्यों ही कर्मकलद्भका निमित्त दूर हुआ त्यों ही पुनः शान्त हो जाता है। कहनेका अभिशाय यह है कि यदापि सिंहादिक करू जन्तु हैं तो भी उनकी आत्मा शान्त स्वभाववाही है इसीहिये योगीह्यरों के पादमूलका निमित्ता पाकर अशान्ति दूर हो जाती है। चोगियोंके पादमूलका ष्पाश्रय पाकर उनकी उपादान शक्तिका विकास है। जाता है अतः मोही जीवोंको उत्तम निमित्त मिटानेकी आव-श्यकता है।

योगी होना खुछ कठिन बात नहीं परन्तु हम राग, द्वेप खीर गोहके बशीभूत होकर निरन्तर खपने पराये गुण दोप देखते रहते हैं बीतराग परिणितिका जो कि आत्माका न्वभाव है अमछ नहीं करते। यही कारण है कि खाजन्म दुःखके पात्र रहते हैं। जिन्होंने राग, द्वेप, मोहको जीत लिया उनकी दृशा लोकिक मानवांसे भिन्न हो जाती है। जैसा कि कहा है—

'एकः पूजां रचयति नरः पारिजातप्रम्नैः

मुद्धः कण्ठं चिपति भुज्ञगं इन्तुकामस्ततो ुन्यः ।

गुल्या मृत्तिभवति च तयोषस्य नित्यं सयोगो

साम्यारामं विश्वति परमज्ञानदत्तावकाशम्॥'

'जिस महानुभाव योगीकी ऐसी वृत्ति हो गई है कि कोई तो विनय पूर्वक पारिजातके पुष्पोंसे पूंजा कर रहा है और कोई कुद्ध होकर मारनेकी इच्छासे कण्ठमें सर्प डाल रहा है परन्तु उन दोनोंमें ही जिसकी सदा एक सी वृत्ति रहती है वही योगीश्वर समभाव रूपी आराममें प्रवेश करता है। ऐसे सम-भाव रूपी कींडावनमें ही केंवलज्ञानके प्रकाश होनेका खब-काश है।

कहनेका तात्पर्य यह है कि जहां आत्मामें निर्मछता आजाती है वहां शत्रु मित्रभाव की कल्पना नहीं होती। इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे शत्रु मित्रके स्वरूपको नहीं सममते हैं क्योंकि वह तो ज्ञानका विपय है परन्तु मोहका अभाव होनेसे उनके शत्रु मित्रकी कल्पना नहीं होती। इस समय ऐसे महापुरुपोंकी विरत्तता ही क्या अभाव ही है इसीछिये संसारमें अशान्तिका साम्राज्य है।

जिसके मुखसे सुनो 'परोपकार करना चाहिये' यही वात

निकलती हैं परन्तु अपनेको आद्शं वनाकर परोपकार करने की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। जब तक मनुष्य स्वयं आद्शं नहीं चनता तब तक उसका संसारमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। यही कारण है कि अनेक प्रयत्न होने पर भी समाजकी उन्नति नहीं देखी जाती।

जैनधर्मका तीसरा सिद्धान्त मधु त्याग करना है। मधु क्या है ? अनन्त सम्मूच्छ्न जीवोंका निकाय है, मिक्खयोंका उच्छिष्ट है परन्तु क्या कहें जिहालम्पटी पुरुषोंकी वात ? उन्हें तो रसास्वादसे मतलब चाहे उसकी एक बूंदमें श्रनन्त जीवोंका संहार क्यों न हो जाय। जिनमें जैनत्वका कुछ अंश है, जिनके हृद्यमें दयाका कुछ संचार है उनकी प्रवृत्ति तो इस ओर स्वप्नमें भी नहीं होनी चाहिये। यह कालका प्रभाव ही सममना चाहिये कि मनुष्य दिन प्रति दिन इन्द्रिय लम्पटी होकर धार्मिक व्यवस्थाको भंग करते जाते हैं और जिसके कारण समाज श्रवनत होती जा रही है। राजाओं के द्वारा समाजका बहुत श्रशोंमें उत्तथान होता था परन्तु इस समयकी बलिदारी । उनका श्राचरण जैसा हो रहा है वह श्राप प्रजाके आचरणसे अनुमान कर सकते हैं। जैनियों में यद्यपि राजा नहीं तो भी उनके समान वैभवशाली अनेक महानुभाव हैं छोर उनके सदश अधिकांश प्रजावर्ग भी हैं इसकी विशेष समाहोचना आप होग स्वयं कर सकते हैं।...इस तरहके ध्यनेक विकल्प उठते रहे। सिंह-पुरीमें तीन दिन रहा।

:0:

सिंहपुरीसे पलकर मोगलसरायके पास एक शिवालयमें रात्रिके समय टहर गये। स्वाध्याय हारा समयका सदुपयोग किया,पातः फाल यहांसे चल दिये और मोगलसरायसे चार मील की दूरीपर एक धमशालामें ठहर गये। भोजनादिसे निवृत्त होकर जय चलने लगे तब बहुत बारिस हुई। मार्गमें बड़ा कष्ट पाया, पांच भील चलकर एक स्कृलमें ठहर गये। मास्टर साहब बहुत सज्जन पुरुप थे, उन्होंने स्कूल खाली करा दिया, धान्यका पियाल मंगा दिया तथा सर्व प्रकारका सुभीता कर दिया। हम लोगोंने उनके साथ पुष्कल धमं चर्चा की, आप जनधमंके सिद्धा-तों की प्रशंसा करने लगे।

यहांसे आठ दिन बाद हमलोग सकुराल ढालमियानगर पहुँच गये। यद् नगर सोनभद्र नदोके तटपर वसा हुआ है। यहां पर श्री रामकृष्णजी डालमिया जो कि भारतवर्षके गण्यमान्य व्यापा-रियोंमें प्रमुख हैं निवास करते हैं इसीसें यह नगर 'डालमिया नगर' इस नामसे प्रसिद्ध हो गया है। आपकी सुपुत्री रमारानी है जो कि आंग्लविद्यामें विदुषी हैं, विदुषी ही नहीं दया की मूर्ति है। स्त्रापके सीजन्यका प्रभाव साधारण जनता पर श्रच्छा पड़ता है। श्रापकी वेपभूपा साधारण है, आपको भूपणोंसे कुछ भी प्रेम नहीं, निरन्तर ज्ञानार्जनमें ही अपना समय लगाती हैं, श्रापका सम्बन्ध श्रीमान् साहु शान्तिप्रसाद्जी नजीवावाद्वालोंके साय हुआ है, स्त्रापका फुल जेनियोंमें प्रसिद्ध हैं, आप पाश्चात्य-विद्याके पण्डित ही नहीं जैनधर्मके महान् श्रद्धालु भी हैं। श्रापके प्रयत्नसे यहां एक जैन मन्दिर स्थापित हो गया है, आप प्रति दिन उसमें यथासमय धर्मकार्य करते हैं। आपकी माता बहुत धर्मात्मा हैं, उनके नामसे आपकी धर्मपत्नीने छह हाख रुपया दानमें निकाला है। आपके दो पुत्र हैं। एक का नाम अशोक श्रोर दूसरे का नाम आलोक। इनकी शिचाके लिये छापने श्रीमान् नेमिचन्द्र जी एम० ए० जो कि श्रीमान् पं० कुन्दनलालजी कटनी

के सुपुत्र हैं रख छोड़ा है। उन्हीं की देख रेखमें वालकों की शिक्षा होती है। श्री चिरजीवी श्रशोक वहुत ही श्रल्पवयमें एन्ट्रेस पासकर चुका है।

एक दिनकी बात है—आलोक बच्चा जो छः वर्षका होगा, हमसे कहने छगा—'आप जानते हैं हमारे बढ़े भाई का नाम अशोक क्यों पड़ा ?' मैंने कहा—'जैसे लोकमें नाम रख लेते हैं बैसे ही आपके भाई का नाम रख लिया होगा।' छाछोक कहने छगा—'नहीं इसमें कुछ विशेष रहस्य है यदि आपका समय हो तो कहूं।' मैंने कहा—'आनन्दसे कहिये।'

वह कहने लगा -'हमारे माता पिताके कोई सन्तान न थी इससे उन दोनोंके हृदयमें कुछ उद्धिग्नता रहती थी प्रोर कुछ शोक भी। जब इस बालक का जन्म हुम्मा तब हमारे माता पिता को अपूर्व म्यानन्द हुआ, उनका सब शोक नष्ट हो गया इसल्ये उन्होंने इसका अशोक नाम रख लिया। यह बालक चन्द्रवत् बढ़ने लगा और आज एन्ट्रेंसमें पढ़ता है बहुतही सुयोग्य है ऐसा पुण्यशाली है कि इसे सुयोग्य शिक्तक श्री नेमिचन्द्र जी एम० ए० जो कि अत्यन्त सदाचारों और निषुण हैं मिल गये।'

मेंने कहा—'यह तो तुमने अच्छा यहा परन्तु यह तो यताश्रो कि तुम्हारा नाम आलोक क्यों पड़ा।' यह घोटा—'इसमें भी कुछ रहस्य है—जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन दीपमाहिका थी नगर भरमें प्रकाश पुरुज न्याप्त था इससे पिताजीने मेरा नाम आलोक रख लिया।'

मेंने कहा—'बहुत ठीक, परन्तु यह तो बताओं कि छापकी माता का नाम रमादेवी क्यों हुआ ?'

वालक बोला-'इनके वभवसे ही इनका रमादेवी नाम

के थे परन्तु अब बहुत कम हो गये हैं, दो सी घरसे अधिक न होंगे।

यहां एक संस्कृत विद्याख्य हैं जिसमें श्राचार्य परीज्ञा तत्र पढ़ाई होतो हैं। व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य साहित्य श्रादि शाफोंका पठन पाठन होता है। एक पाठशाला जैनियोंकी भी है जिसमें नित्यनियम पूजा, छह्हाला, द्रव्य संप्रह तथा सूत्रजी तक पढ़ाई होती है। यहांके जैनी प्रायः सम्पन्न हैं। नवीन मन्दिरकी प्रतिष्ठा बढ़ी धूमवामसे हुई थी। उस समय मन्दिरको एक लाखकी आय हुई थी परन्तु उस रुपयेका उपयोग केवल बाह्य कार्योंमें हुआ। एक तो २५०००) का रथ बना। दूसरे उसकी साज सजावटकी साम शे खरीदी गई। इसी तरह शेष रुपया भी व्यय हो गए।

यहां पर पाठशालाके लिये भी पर्चास हजार रुपयाका चन्दा हुआ था परन्तु उसका अभीतक योग्य रीतिसे उपयोग नहीं हो सका। यहां पर धर्मकी रुचि अच्छी है, कई घरोंमें शुद्ध भोजन होता है, आचार विचार अच्छा है। यहां पतासीवाई एक आदर्श महिला रत्न हैं। आपकी रुचि निरन्तर प्रत पालन और स्वाध्यायमें लीन रहती हैं। हद्यकी अत्यन्त कोमल हैं। शिक्षा प्रचारके लिये बहुत कुछ दान करती रहती हैं। यहां एक पुस्तकालय बहुत सुन्दर है जिसमें सब तरहके बन्थ आर प्राचीन वस्तुओं का संप्रह है। यहांसे चल कर बीचमें बड़े-बड़े सुन्दर हर्य देखनेके लिये मिले। एक धनुवा-भलुआका वन मिला जो बारह मील विस्तृत है। वीचमें एक राजाका मकान बना है। वह स्थान धर्म साधनके लिये अति उत्तम है परन्तु वहां राजा साहव केवल आरण्य पशुओंका घात करनेके लिये आते हैं। यही पुरुपार्थ आज कल इस पुण्य क्षेत्रमें रह गया है। आगे चल

कर एक निर्मेल पानीका मरना मिला जिसका जल इतना हणा था कि खौलते हुए जलसे भी कहीं अधिक था। सौ गजके बाद एक कुण्डमें जब वह जल पहुंचता था तब स्नान करनेके योग्य होता था। इस जलमें स्नान करनेसे खाज दाद छादि रोग निवृत हो जाते हैं। लोगोंका कहना तो यहां तक है कि इससे सब प्रकारके चर्मरोग दूर हो जाते हैं। यहांसे चल कर छाठ दिन बाद श्री गिरिराज पहुंच गये। अपूर्व आनन्द हुआ। मार्गकी सब थकावट एक दम दूर हो गई।



### गिरिराजकी वन्दना

उमी दिन श्री गिरिगजकी यात्राफे लिये चल दिये, पर्वत-राजके स्पर्शेसे परिणामों में शान्तिका उद्य हुआ, श्री हुन्धुनाथ म्वामीकी टोंक पर पृजन की अनन्तर वन्दना करते हुए दस बजे श्री पार्श्वनाथ स्वामीके मन्द्रिमें पहुँचे। खाष्ट्राहिक पर्व था इससे बहुत यात्रीगण वहां पर थे। एक घण्टा तत्त्वचर्चा होती रही। सबकी यही जालसा रही कि कब ऐसा अवसर आवे कि हम लोग भी देगन्यरी सुद्रा धारण कर संसार बन्धनको छेदें। आत्माका स्वभाव ही ऐसा है कि वह स्वतन्त्रताको चाहता है। परतन्त्रता आत्माकी परिणति नहीं। वह तो खनादि अज्ञानताके प्रभावसे चली खारही है। उसके द्वारा इसकी जो जो दुर्गति ही रही है वह सर्व खनुभवगम्य है। जीव जो जो पर्याय पाता है उसीमें निजल्व मानकर चैन करने लगता है।

इन सब उपद्रवोंका मूळ कारण अज्ञानता है यह सब जानते हैं परन्तु इसको दूर करनेका प्रयास नहीं करते। वाछ पदार्थोंको दुःखका कारण जान उनसे दूर रहनेकी चेष्टा करते हैं परन्तु वे पदार्थ तो भिन्न हैं ही— स्वरूपसे सर्वथा जुदे हैं और इसका कुछ भी सुधार विगाड़ नहीं कर सकते। यह जीव केवल आत्मीय प्रज्ञानसे ही उन्हें सुख तथा दुःखका कारण मान लेता है। कामला रोगवाला रवेत राह्मको पीत मान लेता है पर वास्तव

में वह पीला नहीं। यह तो उसके नेत्रका ही दोप है। हम लोग उस अज्ञानकी निवृत्तिका तो प्रयत्न करते नहीं केवल पर पदार्थीमें गुण दोपकी फल्पना करके जन्म खो देते हैं। यह सब मोहकी महिमा है...इस प्रकार सब लोग विचार करनेमें अपने समयका सदुपयोग कर रहे थे कि इतनेमें एक त्यागी महाशय वोल उठे-'मध्याहकी सामायिकका समय हो गया।' सब त्यागीमण्डलने वहीं श्री पार्श्वप्रभुके चरण मृत्यमें सामायिक की पश्चात् वहांसे चल कर तीन बजे मधुवन आगये। भोजन कर आराम किया, सायंकाल चयूतराके ऊपर सामायिक आदि करके मन्दिरजीमें शास्त्र प्रवचन सुना।

දැල් හිරිය

**\(\frac{1}{12}\)** चुन<u>ी</u>र

市時的 形式引向的

पाता

नि वे

का

#### १०६

## ईसरी में उदासीनाश्रम

शास्त्र प्रवाचनके अनन्तर सबके सुख कमलसे यही ध्वित निकली कि संसार बन्धनसे ह्यूनेके लिये यहां रहा जाय और धमं साधनके लिये यहां एक आध्रम खोला जावे। उसीमें रह कर हम सब धमं साधन करें। इस गोष्टीमें श्रीमान् बाबु सखो-चन्द्रजी, श्री सेठी धम्पालाला गया, श्री रामचन्द्रजी बाबु गिरिलीह, श्री भोंरीलाला सेठी हजारीबाग रोड, श्री बाबु कन्ह्र्यालाला गया, बाबु गोबिन्द्लाला गया, बाबु सूरजमल्ला पटना, सेठ कमलापतिजी बरायठा, श्री पं० पत्रालाला मेनेजर तेरापन्थी कोठी तथा बाबु घासीरामजी ईसरी आदि महानुभाव थे। सब की सम्मित हुई कि ईसरीमें एक उदासीनाश्रम खोला जावे। इसके लिये दो सो रूपया मासिक का चन्दा हुआ।

कुछ देर बाद सेठो चम्पालालजी गया ने वाबु सूर्जमल्लजी से कहा 'आपने कड़ा था कि में स्वयं एक आश्रम बनवाऊंगा अव आप क्यों नहीं बनवाते ?'

पहले तो उन्होंने आनाकानी की पश्चात् कहा—'यदि आप लोग मुभसे आश्रम का मकान वनवाना चाहते हैं तो मैं इसमें किसी का चन्दा न लूंगा अकेला ही इसे चलाऊँगा।'सव लोगोंने हर्प ध्वनिके साथ स्वीकार किया। उन्होंने एक वड़ी भारी जमीन खरीद कर उसमें आश्रमकी नींव डाली छोर पच्चीस हजार रुपये लगाकर वड़ा भारी आश्रम बनवा दिया जिसमें पच्चीस ब्रह्मचारी सानन्द धर्म साधन कर सकते हैं। आश्रम ही नहीं एक सरस्वतीभवन भी द्रवाजेके ऊपर बनवा दिया छोर निजके धर्म साधनके लिए एक मजला मकान पृथक बनवाया। इतना ही नहीं आश्रम की रक्षाके लिये कलकत्ता का एक बड़ा मकान जिसका दो सौ रुपया मासिक भाड़ा आता है लगा दिया और उसका विधिवत् द्रस्ट भी कर दिया।

वर्तमानमें छः ख्दासीन उसमें रहते हैं। सव तरह के धर्म साधन का सुभीता है। श्री भोंरीलालजीके पिता ख्रोर वाबु गोविन्दलालजी ख्रपने खचंसे रहते हैं। श्री भोंरीलालजीके पिता प्रेमसुख जी की देख रेखमें ख्राश्रम सानन्द चलने लगा। आश्रमवासी त्यागी ख्रपना काल निरन्तर धर्म साधनमें लगाते हैं। श्रीयुत प्यारेलाल भगतजी इसके अधिष्ठाता हैं, आप इन्दौर आश्रमके भी अधिष्ठाता हैं। सालमें दो बार खाते हैं, शान्त स्वभाव ख्रोर द्यालु हैं। ख्रापके द्वारा राजाखेड़ामें बड़ी भारी पाटशाला चल रही हैं। उसका संचालन भी ख्रापके ही द्वारा होता हैं। सालमें एक या दो बार ख्राप वहां जाते हैं, कलकत्ताके बड़े खड़े सेठ क्षापक अनुयायी हैं। बाबु सखीचन्द्रजी कैसरे-हिन्द आपसे धर्म कार्यांमें पूर्ण सम्मति लेते थे। श्रीमान् सर सेठ हुकुमचन्द्रजी की धर्मगोष्ठोमें ख्राप प्रमुख हैं। आपके विषय में अधिक क्या लिख़ १ इतना ही बस है कि आप मेरे जीवनके प्राण हैं।

कुछ दिनके वाद् यहां पर श्री पतासीवाई गया और कृष्णा-वाई कलकत्ता आकर धर्म साधन करने लगीं। आपके साथ साथ श्रागरावाली बाईयां भी थीं। इन बाईयों में श्री पतासीबाई गया-चाली बहुत विवेकवती हैं, आपको शास्त्रज्ञान बहुत ही उत्तम है, श्राप विरक्त हैं, निरन्तर स्वाध्यायमें काल लगाती हैं, प्रति दिन श्रातिथि को दान देनेमें श्रापकी प्रयुत्ति रहती है, श्रापके द्वारा गया की स्त्री समाजमें बहुत ही सुधार हुआ है, आपके प्रयत्नसे वहां की शिचाके छिये पन्द्रह हजार रुपया हो गया है। श्रापने दो हजार रुपया स्याद्वाद विद्यालय बनारस को दिये हैं। केवल सो रुपया वार्षिक सूदका छेती हैं। मेरी आपने बाईजी की तरह रक्षा की है।

द्सी तरह कृष्णायाई भी उत्तम प्रकृति की हैं। आपको गोममटसार का वांध है, सामायिकमें चित्र मूर्तिकी तरह स्थिर वेठी रहती हैं, एक वार भोजन करती हैं. हो धोतियां तथा ओड़ने विद्यानेके लिए हो चहर रखती हैं, भयंकर शीत कालमें एक ही चहरके आश्रय पड़ी रहती हैं, निरन्तर अपना समय स्वाध्यायमें विताती हैं। साथमें इनके एक ब्राह्मणी है जो बहुत ही विवेकवाली हैं। अब आप ईसरीसे श्री महाबीर को चली गई हैं वहां आपने एक मुमुख महिलाश्रम खोला है। आपके पास जो द्रव्य था वह भी उसीमें लगा दिया है। उसका संचालन भी स्वयं करती हैं, जो विधवाएं उसमें पढ़नेके लिये आती हैं उन्हें वेधव्य दीजा पहले लेना पड़ती है।

ईसरीमें जो भी वाईयां हैं सभी संसारसे विरक्त हैं। कभी कभी यहां समाज प्रख्यात श्री चन्दावाईजी भी आरासे आ जाती हैं। आपके विपयमें क्या लिखूं आप तो जगत्मख्यात ही हैं। जैनियों में शायद ही कोई हो जो आपके नामसे परिचित न हो। आपका काल निरन्तर स्वाध्यायमें जाता है, आप लगातार दो दो माह तक यहां रहती हैं, तत्त्व चर्चों में अति निपुण हैं,

व्याख्यानमें छापके समान स्त्री समाजमें तो दूर रहो पुरुप समाज में भी विरत्ते हैं, आपका स्वभाव अत्यन्त कोमल है, छापके साथ श्री निमल बाबुकी मां भी छाती हैं। आपकी निर्ममता अवर्ण-नीय है, छाप निरन्तर गृहस्थीमें रहकर भी जलमें कमलकी तरह निर्लिप रहती हैं।

कुछ दिनके बाद धन्यकुमारजी भी सपत्नीक यहां आ गये। श्रापका निवास स्थान वाड़ था। आप बहुत ही संयमी हैं। स्री पुरुप दोनों ही ब्रह्मचर्य बत पालन करते हैं। जब दोनों साथ २ पूजन करते हैं तब ऐसा माल्म होता है मानों भाई बहिन हों। आपका भोजन बड़ा सान्विक है, आपने कई पुस्तकोंकी रचना की है, निरन्तर पुस्तकावलोकन करते रहते हैं, मेरे साथ आपका बहुत स्नेह हैं, आपका कहना था कि ईसरी मत लोड़ो श्रन्यथा पछताछोगे, बही हुआ।

संसारमें गृहस्थभार छोड़ना बहुत कठिन है। जो गृहस्थ भार छोड़कर फिर गृहस्थोंको अपनाते हैं उनके समान मूर्ख कोन होगा ? मैंने अपने छुटुम्बका सम्बन्ध छोड़ा, मां बाप मेरे हैं नहीं, एक चचेरा भाई है उससे सम्बन्ध नहीं, घर छोड़नेके बाद श्री बाईजीसे मेरा सम्बन्ध हो गया छोर उन्होंने पुत्रवन् मेरा पालन किया। मैं जब कभी बाहर जाता था तब बाईजीकी माता तुल्य ही स्मृति छा जाती थी। उनके स्वर्गारोहणके खनन्तर मैं ईसरी चला गया। वहां सात वर्ष छानन्दसे रहा, इस बीचमें बहुत कुछ शान्ति मिली।



## यह ईसरी है

श्रीमान् सस्तीपन्द्रजी केंशरेहिन्द्से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था। आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवका पूजन करते थे, स्वाध्याय तो प्रायः श्रहोरात्रि ही करते रहते थे, तत्त्वचर्चासे आपको बहुत प्रेम था। श्रापने श्रपना अन्तिम जीवन धार्मिक कार्यों में ही वितानेका हढ़ संकल्प कर लिया था इसीलिये श्रापने निमियाघाटमें एक श्रच्छा बंगछा बनवाया श्रोर एसीमें अधिकतर रहने लगे। बंगलामें एक चंत्यालय भी स्थापित करा लिया। आपकी धर्मपत्नी निरन्तर पूजा करती हैं। यद्यपि श्राप चंप्णवकी कन्या हैं तथापि जैनधर्मसे आपका श्रद्धट अनु-राग है। यदि कोई त्यागी बती आ जावे तो उसके आहारादि की व्यवस्था श्रापके यहां अनायास हो जाती है।

आपके दो सुपुत्र हैं। दोनों ही सज्जन श्रीर सुशील हैं। श्री सखीचन्द्रजी साहव की एक विहन हैं जो वहुत ही धर्मात्मा और उदार हैं। आप विधवा हैं, निरन्तर धर्म साधनमें आपका काल जाता है। मैं भी प्रायः सालमें तीन मास निमियाघाट रहता था। यहांसे श्री पार्वंनाथ स्वामीकी यात्रा बड़ी सुगमता से हो जाती है, डाक बंगला तक सड़क है, जिसमें रिक्सा भी जा सकता है, वहुत ही मनोरम दृश्य है, बीचमें चार मीलके बाद एक सुन्दर पानीका झरना पड़ता है यहां पर पानी पीनेसे सब थकावट चली जाती है। यहांका जल अमृतोपम है। यदि यहां कोई धर्म साथन करे तो करनाके ऊपर एक कुटी है परन्तु ऐसा निर्मम कान है जो इस निर्वाग भूमिका लाभ ले सके। अथवा साथनों के अभावमें कोई उत्साह भी करे तो क्या करे ? एक अन्य नत का साधु यहां पर रहता था। आठ दिन बाद निर्मियाचाट आता था। श्री सखीचन्द्रजी उसकी भोजन व्यवस्था कर देते थे। थोड़ दिन बाद वह पर लोक्यात्रा कर गया।

निमियाघाट में यदि कोई रहे तो यहां धर्म साधनके लिये आरावालोंकी एक उत्तम धर्मशाला है। दुकानदार भी यहां रहते हैं जिससे भोजनादि सामग्रीका भी सुभीता है परन्तु यहां कोई रहता नहीं। उसका कारण है कि उदासोनाधम ईसरीने ही है खतः जो त्यागी श्राते हैं वे वही रहते हैं।

श्री प्रेमसुखजी बहुत सज्जन धर्मात्मा हैं। आपका कुटुन्यसे मोह नहीं। एक बार अष्टान्हिका पर्वमें आपको ज्वर आगवा। चार दिन तक तो आप वरावर मन्दिर जाते रहे किर सामध्य नहीं रही। हजारीबागरोडसे आपके भाई लड़का वहू आदि सब आगवे। सबने आपकी वैचान्द्रिय की पर आपने किसीसे मोह नहीं किया। आपके समाधिमरणमें श्री लाला सुमेर-चन्द्रजी जगाधरीबाले, में तथा अन्य त्यागी गण बरावर संत्य रहे! अन्तमें आपने शक्ति पूर्वक प्राणींका विसर्जन किया। पांच सौ रुपया दान कर गये।

इसी प्रकार यहां पर एक जगलाथ यात्रा भिवानीवाले रहते थे, बहुत धार्मिक और छुशल व्यक्ति थे। मेरेने छापका धनिष्ठ स्तेह था। जब छाप बीमार पड़े तब सुनते घोट अब मेरा बचना कठिन है, सुने धर्म सुनाको। में सुनाता रहा, ष्याश्रमके त्यामी भी वरावर धर्म मुनाते रहे। अन्तमें निर्वाण अमावास्यांक दिन आप बोलं कि लाह उत्सव करके जल्दी आओ। मेंने कहा—'प्रधात् चला जाऊंगा।' आप बोलं—'नहीं, जल्दी जाणों और जल्दी ही ष्याजाणों।' में महावीर स्वामीकी निर्वाण पूजा कर वापिस आगया। श्राप बोलं—'गुल-वनपसाका काढ़ा लाओ।' में काढ़ा बना छाया। बाबा बोलं—'उठाओ।' मेंने उठा कर काढ़ा पिछाया। आप बोलं 'अव न वचेंगे।' 'णमोष्यरहंताणां' शब्दका उवारण किया, पश्चात् पेशावको बंठे। पेशावके बाद विस्तर पर ध्याये, दोनों हाथ मस्तकसे छगाये इतनेमें ही आपके प्राण पर्वेक उड़ गये। ध्यापके पास जो हत्य था वह आश्रमके लिये दे गये।

इसी तरह यहां पर स्थामटालर्जा स्थागीके पिताका समाधि-मरण हुआ। आपका मरण इस रीतिसे हुआ जिस रीतिसे प्रायः उत्तम पुरुपोंका होता है। खाप प्रातः काल वेंटे थे, कुल्ला किया और परमेटीका नाम लिया। लड़केने कहा—'बोलते क्यों नहीं ?' वस आपका प्राण निकल गया।

इसी तरह वावा लालचन्द्रजीका भी यहां समाधि पूर्वक स्वर्गवास हुआ। वास्तवमें यह स्थान समाधिके लिये श्रत्यन्त उपयुक्त है।

छाला सुमेरुचन्द्रजी बड़े धर्मातमा हैं। आप जगाधरी (पंजाव) के रहनेवाल हैं। आपके एक भाई थे जिनका अब स्वर्गवास हो गया है। दो सुपुत्र हैं। एकका नाम मुन्नालाल और दूसरेका नाम सुमतिप्रसाद है। दोनों ही शीलस्वभाववाले हैं। आपके बड़े सुपुत्र एक बार मेरे पास आये और बोले 'मुझे कुछ ब्रव दीजिये।' भैंने कहा—'सबसे महान् व्रत ब्रह्मचर्य हैं (ब्रह्मचर्यसे मेरा तात्पर्य स्वदारसन्तोपसे हैं)।' आपने पहले स्वीकार

करते हुए कहा—'यह तो गृहस्थोंका मुख्य कर्तव्य ही है इसमें कोई महत्त्वका कार्य नहीं कुछ और हो दीजिये।' मैंने कहा— 'अष्टमी, चतुर्दशी, तीनों समय अष्टाहिकाए और भाद्रमासके सोलह्कारणमें ब्रह्मचर्यसे रहो।' ख्रापने सहर्प स्वीकार किया।

अनन्तर मैंने कहा-'न्यायसे धनार्जन करना चाहिये।' यह भी आपने स्वीकृत किया किन्तु आप योले कि ऐसा निकृष्ट समय है कि जिसमें न्यायसे धनार्जन करना किंठन हो गया है, ऐसे ऐसे कानृन बन गये हैं कि जिनमें प्रजाकी स्वीकारताका अंश भी नहीं है। विना रिश्वत दिये एक स्थानसे स्थानान्तर माल ले जाना दुर्लभ हैं और कथा छाड़िये रटेशन पर विना घूस दिये टिकिट मिलना किंठन है। यह भी जाने दीजिये विना चोरीके पेट भर अन्न मिलना किंठन हो गया है, तनको वस्त्र मिलना दुर्लभ है। यहुत कहां तक कहें ? यदि अतिथिको भोजन कराते हैं तो उसमें भी चोरीका दोप आता है। अस्तु, हम यथायोग्य इसका पालन करेंगे।

्र श्रापने अपने निर्वाहके लिये एक मकानका किराया और पंसठ सो रुपया नगद रक्खे हैं। आप प्रायः सालमें हः मास मेरे सम्पर्क में रहते हैं। श्रापकी प्रकृति बहुत ही उदार है।

साथ ही इन दोनों भाइयोंने खाठ वर्षकी अवस्थासे ही प्रति-दिन अपने पिताजीके साथ श्री भगवत्पृजन और शास्त्र स्वाध्याय परना प्रारम्भ किया था, जिसका संस्कार वगावर वना घला आ रहा है। इन्होंने सात व्यसन और राग्नि भोजनका भी त्याग कर दिया है। तथा ये आठ मूल गुणोंका वरावर पालन करते हैं। फहनेका ताल्पर्य यह है कि वे सदाचारी गृहस्य हैं खोर निरम्तर दानधर्म फरते रहते हैं। स्यागी वर्गमें पं० मीजीलालजी सागर बहुत ही विरक्त और सुवोध हैं। आपने स्यागी लोगोंके लिये एक अच्छी कोठरी बनवा दी हैं। एक फोठरीमें सप्तममरका फर्श बाबु गोविन्दललजी गयावालोंने जड़वा दिया है। पं० पन्नाललजी मनेजर निरन्तर आश्रमकी देख भाल करते हैं। गयावाले सेठी चम्यालालजी भी समय समय पर यहां आते हैं। श्री खेतमीदासजी गिरिडीह्वाले भी कभी कभी लगातार एक मास पर्यन्त रहकर धर्म साधनमें उपयोग लगाते हैं। गिरडीह्वाले रामचन्द्र बाबु भी यहां पर सकुदुम्य रहकर धर्म साधन करते हैं। नवादासे भी श्री लक्ष्मीनारायण सेठी यहां आकर धर्म साधन करते थे।

सासनीवाले सेठ भी यहां आकर महीनों धर्म साधन करते थे। और भी बहुतसे भाई यहां आकर धर्म साधन करनेमें अपना सीभाग्य समभते हैं।

यहां पर श्रीयुत वंजनाथजी सरावगी रांचीवालोंने एक वहुत ही सुन्दर धर्मायतन वनवाया है उसमें एक सुनीम वरावर रहता है, एक बाग भी उसमें लगाया है तथा प्राचीन चैत्यालयं को मन्दिर रूपमें परिवर्तित कर दिया है। मन्दिरमें सङ्गममरका फर्या जड़वा दिया है। इतना ही नहीं आप प्रायः निरन्तर आया करते हैं। प्रत्येक अप्टमी और चतुर्दशीके उपवासके वाद त्यागियों की पारणा आप ही की श्रोरसे होती है। इसके श्रातिरिक भी श्रापकी ओरसे आश्रमके लिये पर्याप्त सहायता मिलती है। पार्श्व-नाथ शिक्षामन्दिरके आप सभापति भी हैं।

यह शिक्तामन्दिर पहले कोडरमामें था परन्तु श्रोमान् पं० करतूरचन्द्रजीने उसे ईसरीमें परिवर्तित कर दिया है। पं० करतूर चन्द्रजी उसकी उन्नतिमें निरन्तर उद्योग करते रहते हैं, पचीस छात्र शिक्ता पाते हैं, कुछ सराक जातिके भी बालक हैं। यदि अच्छी सहायता मिले तो सराक जातिके एक सौ छात्र अध्ययन कर सकते हैं परन्तु समाज को दृष्टि अभी इस छोर नहीं। शिजा मन्दिरका एक निजका वोर्डिंग और विद्यालय भवन भी है एक जलाशय भी है। दो अध्यापक निरन्तर अध्ययन कराते हैं।

उदासीनाश्रममें सेठ तुलाराम गजराज वच्छराजजीने भी एक सुन्दर भवनका निर्माण कराया है। उसमें धर्मसाधन करनेके लिये कोई भी व्यक्ति निवास कर सकता है। सेठ लोगोंने स्वयं धर्मसाधन करनेके छाभिष्रायसे इसका निर्माण कराया था परन्तु परिग्रह पिशाचके आवेगमें स्वयं कुछ नहीं कर सके।

कृष्णावाईने भी यहां एक श्राविकाश्रमकी नीव हार्छा थी परन्तु परस्परके विचार विनिमयसे छापका चित्त खिन्न हो गया इससे आपने छाश्रमका विचार स्थगित कर दिया छोर यहांसे उदास होकर मारवाड़ चली गई। वहांसे श्री महावीर क्षेत्रमें सुगुक्ष महिलाश्रमकी स्थापना कर दी तथा अपने पासकी सब सम्पत्ति उसीमें लगा दी। शारम्ममें श्री पं० नन्हेंलालजी झार्का उसमें छाध्यापक थे। इस पन्द्रह वाईयां उसमें धर्मसाधन करती हुई शिक्षा प्राप्त करती हैं।

यहां पर वर्षाक्षालमें प्रायः धर्मसाधन वड़े ध्यानन्द्से होता है। सामने दिखनेवाले हरे-भरे गिरिराजकी ऊंची घोटियों पर जय इयामल धनघटा छा जाती है तब वड़ा ही मनोरम मालूम होता है।

मेरठ प्रान्तसे लाला हुकमचन्द्रजी सलावावाले जो कि तस्व-विद्यामें उत्तम द्यान रखते हैं प्रायः भाद्रमासमें आ जाते हैं। लाला त्रिलोकचन्द्रजी खताली, पं०शीतलप्रसादजी शाहपुर, लाला मंगलसेनजी सुवारिकपुर तथा लाला हरिश्चन्द्रजी सहारनपुर भी जब कभी आजाते हैं। श्राप सम तत्त्व विद्याके प्रेमी श्रीर निर्माट परिणामोंके धारक हैं। श्राप लोगोंके श्रुभागमनते तत्त्व-चर्नामें पृणे आनन्द रहता है। कभी-कभी श्रीमान् चांदमल्डजी रांची व श्रीमान् वायु कन्हेंयालालजी वजाज गयावाले भी आजाते हैं। यहां पर उपयोग अच्छा छगता है। मकानते वाहर निकलते ही श्री पार्वनाथकी टोंकके दर्शन होने छगते हैं जिससे भावनाएं निरन्तर निर्मल रहती हैं। स्वाध्यायमें भी श्रच्छा उपयोग लगता है परन्तु बरे श्रादमियोंको अभी एकानतवास का स्वाद नहीं आया। परिष्रहसे विरक्ति महान् पुण्यशाली जीवके ही हो सकर्ता है। इस पिशाचने संसारको चक्रमें ला रक्खा है। परिष्रहके भारसे बरे-बरे महापुक्त संयमके लामसे विज्ञत रह जाते हैं।

यह स्थान मोन प्राप्तिके लिये अद्वितीय है। आश्रमसे वाहर गिरिराजकी आर जाईये श्रटवी लग जाती है। पत्थरोंकी वड़ी-वड़ी चट्टानें हैं। उनपर वेंठकर मनुष्य ध्यानादिक कर सकते हैं। कोई उपद्रय नहीं, मनुष्योंका संचार नहीं, हिंसक जन्तु गिरिराजमें श्रयश्य ही निवास करते होंगे पर श्राज तक किसी याकजा धान नहीं सुना गया।

यह सब कुछ है परन्तु ऐसे निर्मम मनुष्य नहीं आते जो आत्म चिन्तन कर कुछ छाभ लेवें।

# दम्भसे बची

मुखसे कथा करना श्रन्य वात है और कार्यमें परिणत करना अन्य वात है। हम श्रन्यकी वात नहीं कहते स्वयं इस कार्यके करनेमें श्रसमर्थ रहे। इससे सिद्ध होता है कि कल्याणका मार्ग निमित्तमें नहीं, उपादान कारणकी भी आवश्यकता है। क्षेत्रको सम्यक् प्रकार उत्तम बनाकर यदि छपक बीज वपन न करे तो अन्नकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, घास फूस हो जाना अन्य बात है। हम छोग निमित्त कारणोंकी श्रायोजनामें सब पुरुपार्थ लगा देते हैं पर उपादान कारणकी श्रोर हिष्ट नहीं देते। श्रावश्यकता इस बातकी है कि अन्तस्तत्वकी निर्मछताके जो बाधक कारण हैं उन्हें दूर किया जावे।

वास्तविक वाधक कारण क्या हैं ? इस छोर हिंछ नहीं देते । इम लोग निमित्त कारणों को हो वाधक मानते हैं इससे उन्होंको दूर करने की चेष्ठा करते हैं । में स्वयं की कथा कहता हूँ—जब श्री वाई जी जीवित थीं तब में निरन्तर यहीं मानता था कि यदि वाई जी न होतीं तो में भी आत्म कल्याणक मार्गमें निर्विष्त लग जाता । वाई जीका कहना था कि बेटा ! छमी तुम जन धर्मका मर्ग नहीं समझते ।

में एक दिन जोर देकर बोला—'वाईजी! में तो खब त्यागी होना चाहता हूँ। बोई किसीका नहीं सब स्वार्थके सगे हैं एतने दिन व्यर्थ गये अब मैं जाता है।'

वाईजी बोली—'वेटा में नहीं रोकती, बड़ी प्रसन्नता है कि तुम आत्म कल्यागके मार्गमें जानेका प्रयञ्ज करते हो परन्तु खेद इस वातका है कि तुम बात बहुत करते हा पर करनेमें कायर हो। मनुष्य यह है जो कार्य फरनेकी बात न निकाले छीर अन्य मनुष्य उसके फार्यको देखकर धानुभान करे कि इनके इस कार्यके करनेका 'प्रनिप्राय था । ६सने तुम्हारा तीस वर्ष-पोषण किया और कभी इस वातकी इच्छा नहीं रक्खा कि बृह्यावस्थामें तुम इमारी चैयानुत्य करागे। श्रव हमारी श्रवस्था शिथिल हो गई अतः उचित तो यह था कि प्रतिदिन हमको शास्त्र प्रवचन सुनाते सो यह तो दूर रहा और अनिधकार चेष्टाकी बात करते हो कि हम स्यागी होते हैं । स्यागी जो होता है वह किसीसे रागद्देप नहीं करता शान्तिचत्तरे श्रात्मकल्यागकं मार्गमं लग जाता है। तुम हमसे पृथक् होकर जहां जाओगे वहां ही अपना काल गलप्यादमें लगाओंगे । यदि वास्तवमें स्याग धर्मका स्वाद लेना चाहते हो तो सर्व प्रथम अपने अभिप्रायको निर्मल बनानेका प्रयत्न करो पश्चात् रागृदि शत्रुओंको जीतो । जैसे इमसे स्नेह छोडते हो वंसे अन्यसे न करना । इमने तुम्हारा कीन सा अकल्याण किया है कि जिससे हर कर तुम रागभावके गये विना ही विरक्त होते हो । इसके मायने त्याग नहीं, इसका श्रर्थ तो यह है कि अववाईजीकी वृद्धावस्था हो गई ख्रतः इनकी चैंचा-वृत्य करना पड़ेगी वह न करना पड़े इसलिये चलो त्यागी वन जाश्रो। इस प्रकारका छल कल्याण मार्गका साधक नहीं। इसका नाम त्याग नहीं यह तो द्वेप है। श्रथवा तुम्हारी जो इच्छा सो करो परन्तु स्वांग न वनाना। जैन धर्ममें स्वांगकी प्रतिष्ठा नहीं परिणामोंकी निर्मलताकी प्रतिष्ठा है।

श्रतः पहले परिणामोंको पवित्र वनाओ, सच्चा त्याग इसीका नाम है। जब अन्तरङ्गसे रागकी कृशता होती है तब बाह्य वस्तु स्वयमेव छूट जाती है। सब पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं केवल हम अपने रागसे उनमें इष्ट तथा द्वेपसे छनिष्टकी कल्पना कर लेते हैं। यह हम भी जानते हैं परन्तु श्रभी हमारे वह राग नहीं गया इससे तुम्हारे ऊपर करुणा श्राती है कि इसका त्याग दम्भमें परिणत न हो जावे। यदि वेटा! तुममें राग न होता तो तुम्हारे इष्ट व श्र्यनिष्टमें हर्प विपाद न होता। श्रस्तु, हमारी ता यह सम्मति है कि जिस त्यागसे शान्ति लाभ न हो वह त्याग नहीं दम्भ है। तुम्हारी इच्छा जो हो सो करो, होगा वही जो होना है हमारा करीव्य था सो उसे पूर्ण किया।

Fi Î

<u>1</u>

1. W. W. W. W.

ĪĒ

ũ

में सुनकर चुप रहा गया और जो विचार थे उन्हें परिवर्तिन कर दिया। वास्तवमें त्याग तो कपायके अभावमें होता है सो तो था नहीं। इस प्रकार अनेक वार उपदेश देकर उन्होंने मुक्ते दम्भवृत्तिसे बचाया। इससे उचित तो यह है कि हम लोगोंको अन्तरङ्गसे त्याग करना चाहिये। लोकिक प्रतिष्ठाके लिये जो त्याग करते हैं वे राखके लिये चन्दन जलाते हैं। वास्तवमें यह मनुष्य मोहके उद्यमें नाना कल्पनाएं करता है चाहे सिद्धि एककी भी न हो।

### मलेरिया

ईसरीमे निरन्तर स्यागीगणोंका समुदाय रहता है भोजनादिकका प्रयन्ध उत्तम है। आश्रमसे थोड़ी दूरी पर ग्रांटरोड़
है जहां भ्रमण करनेका अच्छा सुभीता है। यहां पर निरन्तर
स्यागियों, अल्लकों श्रोर कभी-कभी मुनि महाराजोंका भी शुभागमन होता रहता है। यहांसे गिरिडीह पास है। बीचमें बराकट
नदी मिलती है उसके तट पर श्वेताम्बर सम्प्रदायका एक
सुन्दर मन्दिर बना हुश्रा है. एक धर्मशाला भी है, एकान्त स्थान
है, यदि कोई धर्मध्यानके लिये रहना चाहे तो सब प्रकारकी
सुविधाएं हैं।

नदीके दूसरे तट पर श्री रामचन्द्र वावृका वंगला वना हुआ है। एक वार हम, चम्पालाल सेठी, वावृ गोविन्दलालजी तथा वावा जगनाथ प्रमादजी आदि एक दिन यहां रहे थे। वहीं पर एक चैत्यालय भी है। आनन्दसे धर्म ध्यानमें काल गया परन्तु कर्मका विपाक प्रवल है वहुत दिन नहीं रह सके।

यहांसे गिरिगीह गये, धर्मशालामें निवास किया में वाबु राधा कृष्णके बंगलामें ठहरा। यहां पर धर्मशालामें जो जिनालय है वह वहुत ही मनोज्ञ है। एक चैत्यालय श्रीमान् ब्रह्मचारी खेतसी- दासका है। ऊपर चेत्यालय श्रीर नीचे सरस्वती भवन है। बाबु रामचन्द्रजीका धर्म प्रेम सराह्नीय है। आपके यहां भोजनादिकी व्यवस्था शुद्ध है। कोई भी अतिथि आनन्द्रसे कई दिन रह सका है। खेसतीदासजी ब्रह्मचारी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। आप एक बार भोजन करते हैं और उसी समय पानी पीते हैं तथा प्रतिदिन संकड़ों कंगलोंको दान देते हैं।

इसी तरह वाबु काल्राभजी भी योग्य व्यक्ति हैं। आपके यहां भी प्रतिदिन अनेक गरीयोंको पकी खिचड़ी आदिका भोजन मिलता है। वाबु रामचन्द्रजीके यहां भी प्रतिदिन गरीयोंको भोजन दिया जाता हं....गिरिडीहके श्रायकोंमें यह विशेषता देखी गई।

हम चार माह यहां रहे। वड़े निर्मेल परिणाम रहे। वनारस विद्यालयके लिये यहांसे पांच हजार रूपयाका दान मिला। यहि कोई अच्छा प्रयास करे तो अनायास यहांसे वहुत कुछ सहायता मिल सकतो है। यहांसे फिर ईसरी आगया छोर यहां छानन्दसे काल जाने लगा।

यहांसे हजारीयागरोड गया। श्रो सेठी भौरीलाहर्जाक यहां ठहरा। यहां पर कई घर श्रावकों के हूं दो मन्दिर हैं पृजा प्रझाल समय पर होता है, स्वान्याय भी होता है, शास्त्र प्रयचनमें प्रच्छी मनुष्य संख्या हो जाती है। यहांसे फिर ईसरी प्रागया।

एक बार यहां पर श्रीमान् घम्यालालजी सेठी खाये। ये बहुत ही तेज प्रश्नतिके आद्मी थे, गोम्याटसार जीवकाण्ड आर स्वामीकातिकेयानु श्रेचा फण्डस्थ धी, निरम्तर स्वाध्यायमें काल लगाते थे, प्रत नियम भी पालते थे, खाप स्वतन्त्र रहते थे। एक बार आप त्यागी मोहनलालजीके पास घले गये। जाई प्राते देव कर धाशगके अधिष्टाता श्री खेमचन्द्रजी बहुत विगहे। श्री चम्पालालजी सेठी चुप रहे परन्तु जब सायंक्ट हम श्रमण्के लिये जारहे ये तब श्री खेमचन्द्रजी अधिष्टाता हमारे साथ थे और श्री चम्पालालजी भी श्रमणके लिये गये थे। परस्तर वर्ता हो रही श्री, इतनेमें चम्पालालजी बोले—'क्यों अधिष्टाताजी! आपने भगतजीके लिये मेरी यह शिकायन लिखी हैं कि चम्पालाल सेठी आश्रममें श्राता हैं तथा इसके आनेसे आश्रमक उद्दासीनोंमें उदण्डलाका मचार होनेकी आशद्धा है ? क्या में मार्गसे उतना च्युत हूँ कि मेरे सह्वाससे श्राश्रमवासी श्रमार्गमें लग जावेंगे ? खेदकी बात है कि आपने विवेकसे काम नहीं लिया। में बहुन दिनसे आपकी हरकतको देखता हूं बास्तवमें श्रापमें मनुष्यता नहीं।'

श्री खेमचन्द्रजी बोले— 'श्रापको वचन संभाल कर बोलना चाहिये, यदि आपके सददा में व्यवहार करूं तो आप आग बत्रुला हो जावेंगे, आप बिद्वान् हैं, गोम्मटसारके ज्ञाता हैं, परिणामोंकी निर्मलताका भी कुछ ख्याल रखना चाहिये।'

फिर क्या था सेठीजीका पारा सी डिगरी हो गया। दोनों में परस्पर वहुत कुछ विसंवाद होगया। यदि में न होता तो संभव था परस्परमें श्रत्यन्त कलहाग्नि वह जाती। वचनों में लड़ाई रही काय तक नहीं पहुंची। इस घटना में मेरा चित्त वहुत खिल्ल हुआ, यहां तक कि दूसरे दिनसे मलेरिया श्रागया और इतनी तेजीके साथ श्राया कि १०५ डिग्रीतक ताप मान हो जावे। वह मलेरिया पांच वर्ष तक नहीं गया, असातोदयमें ऐसे ही निमित्ता मिलते हैं। श्री खेमचन्द्रजीके व्यवहारसे में भी श्रसंतुष्ट था।

यहां पर श्रीमान् वावा भागीरथ ती थे जो हमारे चिर-परिचित थे, उनकी मेरे ऊपर पूर्ण अनुकम्पा थी, वे निरन्तर उपदेश देते थे कि भाई जो अर्जन किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। ज्वरके वेगकी प्रवलतासे खाना पीना सब छूट गया। जब ज्वरका वेग आता था तब कुछ भी स्मरण नहीं रहता था। श्री कृष्णा वाईने उस समय बहुत सहायताकी तथा श्री वातृ धन्य छुमार-जोने मिट्टीका प्रयोग किया। इन सबकी निरन्तर यही भावना रहती थी कि यह शीव्र नीरोग हो जावें परन्तु असाता के तो बोदयमें कुछ नहीं हो सका।

सागरसे सिंघईजी व उनकी गृहिणी छागई। गयासे श्री कन्हेंयालालजी आ पहुंचे साथमें कविराज भी लाये। कियराज यहत ही योग्य थे, उन्होंने अनेक उपचार किये परन्तु मैंने छोपिंघ का त्याग कर दिया था अतः जो ऑपिंध मेरे रोगके निवारणके लिये दी जाती थी मैं उसे लेकर पश्चात् चालाकीसे फेक देता था। वंद्यसे मैंने कहा कि छाभी मेरे तीज असातोद्य है छतः छापकी आपिंध निष्फल होगी। वंद्यराज यहुत ही छास्तिक थे, उन्होंने कहा—अच्छा, और दो दिन रह कर चले गये।

उन्हीं दिनों दक्षिण देशके एक मन्त्रशास्त्री भी यहीं थे। उन्होंने कहा—िचन्ता मत करो, हम एक मन्त्र लिख कर बांचे देते हैं तुम्हारा उबर चला जावेगा। मैंने कहा—'आपके मन्त्रमें शक्ति है इसमें सुक्ते शहा नहीं परन्तु मेरे तीव्र पारोदय है अतः मेरा रोग अभी कुछ दिन रहेगा आप न्यर्थ हो अपयश न लीजिये।' वह योले—'आपको जैन मन्त्रकी धदा नहीं।' मैंने कहा—भगवन्! ऐसे वास्त्र श्री सुरासे न निकालिये, सुल धहा है परन्तु अभी तीव उदयमें दुःच भोगना ही पहेगा। सुके नो

इतनी श्रद्धा है कि शायद आपको भी उतनी न होगो। एक वार शुके यही शिरोचेदना हुई मैंने श्री पार्वश्रमुका स्मरण कर उसे शान्त कर लिया। एक दिनकी बात है यहीं पर एक कलकत्ताकी बाई थी उसे हिन्द्रिया रोग था श्रयानक वह गिर पड़ी जब होशमें आई आई तब मैंने कहा कि तुम पार्वनाथ स्वामीकी टोंकके सामनेसे दर्शन करों और प्रार्थना करों कि है प्रभो ! अब हमें यह रोग बाधा न करे। इतनी ही हमारी प्रार्थना है। उसने हमारे कई श्रतुसार श्रापरण किया श्रार उसी दिनसे उसकी मूर्छा बन्द हो गई। एक वर्ष बाद मिली, हमने पृद्धा—श्रव तुन्हें श्राराम हैं ? वह बोली कि उस दिनसे सानन्द रहती हूं। कहनेका तात्पर्य यह हैं कि मुके श्रद्धा तो है परन्तु तीब उद्यका फल भोगना ही पड़ेगा इसीसे न तो मैं श्रीपिध खाना चाहता हूँ और न मन्त्रादि विधिका प्रयोग कराना चाहता हूँ।

मन्त्र शास्त्रो वहुत नाराज हुए तथा जब मुक्ते एक सो पांच डिन्नी उचर हो गया तब एक मन्त्रको कपड़ेमें रुपेटकर भुजसे बाँध दिया। मुझे कुछ भी पता नहीं चला, चार घण्टा उचरमें वेहोश रहता था। श्री कृष्णवाई और पतासी बाई माताकी तरह गीली पट्टी शिरपर रखती थीं। इस प्रकार चार घण्टाकी वेदना सहता हुआ कालक्षेप करने लगा। लोग पाठ पढ़ते थे पर मुक्ते पता नहीं कि क्या हो रहा है ? वैशाखका मास था सूरज भी तपता था, पानीकी तृपा अत्यन्त रहती थी परन्तु इतनी वेचैनी रहनेपर भी अन्तरद्भमें परमपावन जैनधर्मकी श्रद्धा अवल रहती थी।

श्री कन्हेयालालजी गया वालोंने सभी दरवाजोंमें खशकी टट्टियां लगवा दी थीं दिनभर उनपर पानीका छिड़काव होता था रात्रिको वरावर दो श्रादमो पंखा करते थे पर शान्ति नहीं मिलती थी।

श्री वावाजी महाराज कहते थे कि यह सब कर्म विपाक हैं धेर्य धारण करो, ज्ययताका अश भी मनमें न लाओ, इसे तो ऋणकी तरह अदा करो, मनुष्य जन्ममें ही संयमकी योग्यता हाती है उसका घात मत करो, संयम कर्मकी निर्जरामें कारण है, यह जो तुम्हारा उपचार है इस पदके योग्य नहीं, असंयमी मनुष्योंके योग्य हैं।

मेंने कहा—'महाराज! मं क्या कहां? मेरे वशकी वात जो थी सो मेंने की, में ओपिंच तक नहीं खाता छोर न किसीसे यह कहता हूं कि ये उपचार किये जावें किन्तु उपचार होनेपर वाद्य वेदनामें कुछ शमन होता हूं छतः इनमें मेरी छरचि भी नहीं! में आपको वात मानता हूँ, आखिर, आप भी तो चाहते हैं कि इसका रोग शोब्र मिट जावे यह क्या मोह नहीं है? दिनमें कई वार मेरी नवज देखते हैं तथा कुछ विपाद भो करते हैं।'

यायाजीने कहा कि इसका यह अथे नहीं कि हमें विपाद हो परन्तु हमारा कतेन्य है कि तुम्हें शन्ति पहुँचावें छतः हमारा तीन वार छाना योग्य है अन्यथा तुम्हें यह छाछुलना हो जावेगां कि जब वावाजी ही हमारी सुप नहीं होते तब छान्य कान लेगा ? इसी दृष्टिसे हम तुम्हारी वैयाष्ट्रत्य फरते हैं साथ ही यह चरणानुयोगका सार्ग भी है कि महापुरुषोंकी वैयाष्ट्रत्य फरना चाहिये, वैयायुत्य तो छन्तरङ्ग तम है कर्म निजंगका ग्यान कारण है। इसका अर्थ मत हो कि मेरा तेरमें मोह है। परन्तु वह भी नहीं छभी तो हम पद्मम गुजस्थानवर्ता ही है क्या साधर्मी जीवसे मोह नहीं करना चाहिये १ विशेष क्या कहें १ तुम शान्त भावसे सहन करो, रोग शमन हो जावेगा, श्रातुर मत होओ।

भेने कहा—'गहाराज! मुझे मनेरिया बहुत सताता है अतः भेरा विचार है कि ईसरी छोटकर हजारीवाग चला जाऊं'।

उन्होंने कहा-'श्रच्छा जाओ, अन्तमें यहीं श्राना होगा'।

जानेकी शक्ति न थी श्रतः छोलोकर हजारीयाग चला गया। चहां पर एक वागमें सत्तर रूपया भाड़ा देकर ठहर गया, श्राम चालेंनि अच्छी वेयावृत्यकी यहांका पानी अमृतोपम था। ढेढ़ मास रहा फिर ईसरी श्रा गया।



## श्री वावा भागीरथजीका समाधि मरण

वर्षाके बाद बाबाजीका शरीर रूगण हो गया फिर भी आप अपने धर्म कार्यमें कभी शिथिल नहीं हुए। श्रीपधि सेवन नहीं किया, कृष्णावाईने अच्छी वेयावृत्यको। न जाने क्यों वाबाजी हमसे वैयावृत्य न कराते थे। जिस दिन श्रापका देहावसान होने लगा उसदिन दस बजे तक शास्त्र-स्वाध्याय सुना श्रनन्तर हम लोगोंको आज्ञा दी कि भोजन करो। हमने भोजन करके सामायिक किया पश्चात् कृष्णावाईने वुलाया कि शीव्रश्वाओ। हम गये तो क्या देखते हैं कि बाबाजी भूमि पर एक लगोटी लगाये पड़े हुए हैं, श्रापकी मुद्रा देखनेसे ऐत्तकका स्मरण होता था। हम लोग वाबाजीके कर्णामें णमोकार मन्त्र कहते रहे पांच मिनट बाद आंखसे एक श्रश्रु बिन्दु निकला श्रीर श्राप सदाफे लिये पले गये। मुद्रा वित्तकुल शान्त थो, मेरा हदय गर्गद हो गया। शीथ्र ही बाबाजीको स्मसान ले गये श्रीर एक घण्डाके वाद आश्रममें आग्ये। उसदिन राजिमें वाबाजीकी ही कथा होती रही।

ऐसा निर्भीक स्यानी इस कालमें दुर्लभ है। जबमें छाप इत्रचारी हुए पैसाका स्पर्श नहीं हिया छाजन्म नमक छोर मीठाका स्वान था। दो लंगोट और दो घटर मात्र परिव्रह रम्यते थे। एक वार भोजन और पानी लेते थे। प्रतिदिन स्वामिकार्तिकेयानुप्रका और समयसारक कछशोंका पाठ करते थे।
स्वयम्भृ स्तोत्र का भी निरन्तर पाठ करते थे। आपका गला
बहुत ही मधुर था, जब प्राप भजन कहते थे तब जिस
विषयका भजन होता उस विषयकी मूर्ति सामने प्राजावी
थी। आपका शास्त्र प्रवचन बहुत हो प्रभावक होता था, प्राप
ही के स्तसाह और सहायतासे स्याद्वाद विद्यालयकी स्थापना
हुई थी। आपने सहस्तां करते थे आपकी प्रकृति अत्यन्त द्यालु
स्था था।।

आप मुझे निरन्तर उपदेश देते थे कि इतना आडम्बर मत कर। एक वारकी बात है—मैंने कहा बाबाजी! आपके सहरा इस भी दो चहर और दो छंगोट रख सकते हैं इसमें कौन सी प्रशंसाकी वात है ? वावाजी महाराज वोले-रख क्यों नहीं लेते ? में वोला—रखना तो कठिन नहीं है परन्तु जब बाजारमेंसे निकल् गा तव छोग क्या कहेंगे ? इससे छजा आती है। वावा-जीने हॅसकर कहा-चश, इसी वलपर त्यागी वनना चाहते हो, श्ररे ! त्याग करना सामान्य मनुष्यांका कार्य नहीं है। एक दिन घोड़ीको नाल बँध रहे थे उन्हें देखकर मेंडकी बोली—हमको भी नाल बाँध दो । विचारो, यदि मेंडकीको नाल वाँध दिये जावें तो क्या वह चल फिर सकेगी ? अतः अभी तुम इसके पात्र नहीं । हां, यह में श्रवङ्य कहूँगा कि एक दिन तू भी त्यागी वन जायगा । तूं सीधा है अच्छा है अव इसी रूप रहना। तूं इतना सरल है कि तुमे पाँचवपका वालक भी बाजारमें वेंच सकता है। तैरा भाग्य अच्छा था कि तुमे बाईजी मिल गई उन्होंने तेरेको पुत्रवत् पाला उनकी वैयावृत्य करना ।

श्री वावा भागीरथजीका समाधि मर्गा

वह एक बातका निरन्तर उपदेश देते थे कि 'जो नहिं लीना काऊका तो दीना कोटि इजार' और भी बहुतसे उपदेश उनके थे।

463

कहनेका तात्पर्य यह है कि जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास है वह उनहीं के समागमका फल है ...इस प्रकार च वा जीके गुण गाते हुए रात्रि पूर्णकी।

# ईसरीसे गया, फिर पावापुर

सागर वालोंका तीन्न आग्रह था कि सागर आओ इसिलये सागरके लिये प्रस्थान कर दिया। १२ मील वगोदर तक ही पहुंच पाये कि बढ़े वेगसे ज्वर छा गया, छः घण्टा बाद ज्वरका येग कम हुछा बगोदराके बंगलामें रात्रि व्यतीतकी। बहांसे चल कर हजारीबाग रोड आ गये। यहांपर श्री मोरीलालजीके घर दो दिन टहरे। छापने अच्छी तरह उपचार किया स्वास्थ्य छन्छा हो गया। बहींपर श्री रामचन्द्र सेठी गिरेटी बालोंका छुटुम्ब छा गया बहुत ही छाप्रह पूर्वक आपने कहा कि क्यों इस पवित्र स्थानको छोडते हो १ परन्तु मेंने एक न सुनी। चल दिया, मागमें छानेक उत्तम दृश्य देखनेके लिये मिले। छाठ दिन बाद गया पहुंच गया।

यहां पर वावृ कन्हें यालालजी तथा चम्पालालजी सेठी खादिने गया रोकनेका बहुत आग्रह किया मेंने कहा कि एक वार सागर जानेका हद निश्चय है। लोगोंने कहा— खापकी इच्छा। मैंने कहा—तीन दिन बाद चला जाऊंगा। तीन दिनके वाद एकदम पैरके खंगूंठामें दद हो गया इतना दर्द हुआ कि चलनेमें असमर्थ हो गया अतः लाचार होकर में स्वयं रह गया। सागरसे जो लेनेके लिये आये थे वे खगत्या लोटकर सागर चले गये।

पैरके अंग्ठाका इलाज होने लगा सत्तर रूपयामें एक बोतल तेल बनवाया तथा एक बेचराजने बहुत ही प्रेमके साथ आपिष की। एक मासके उपचारसे अंग्ठामें आराम हो गया ध्यनन्तर गया रहनेका हो विचार हो गया।

चर्पा काल गयामें सानन्द बीता सब छोंगोंकी रुचि धर्ममें अत्यन्त निर्मल हो गई। मैं तो विशेष त्यागी छोर पण्डित नहीं परन्तु मेरा छात्म विश्वास है कि जो मनुष्य स्वयं पवित्र है उसके द्वारा जगत् का हित हो सकता है।

यहांसे मेंने कार्तिक वदी दोजको लोगोंसे सम्मति लेकर श्री वीरप्रभुकी निर्वाण भूमिके लिये प्रस्थान किया, दस मील तक जनता गई। वहीं पर श्रोमान् जानको दास कन्हें यालालजीकी छोरसे प्रीतिभोज हुआ। वहांसे चलकर कई दिन बाद नवादा पहुंच गये। यहां पर श्री लक्ष्मोनारायणजी साह्य बहुत धर्मात्मा सज्जन हैं उनके आप्रहसे दो दिन रहा, आपके दो सुपुत्र हैं यहुत ही सुयोग्य हैं, एक पुत्र सुगुणचन्द्र प्रान्तीय खण्डेल्याल सभाके मन्त्री हैं, आपके हदयमें जाति सुधारकी प्रयल भावना है। आप प्राचीन विचारों के नहीं, नवीन सुधार चाहते हैं साथमें धार्मिक रुचि भी आपको उत्तम है।

यहांसे श्री गुणावाजी गये, यहांपर एक मन्दिर बहुत ही सुन्दर है। चारों तरफ ताड़के बृक्षका वन है बीचमें बहुत सुन्दर कृष है। प्रातःकाल जब पंक्ति बद्ध ताड़ बृजोंके पत्रोंसे छनकर घाल दिनकरकी सुनहली किरणें मन्दिरकी सुधाधवलिन शिम्बर पर पड़ती हैं तब बड़ा सहावना नाल्म हाता है। मन्दिरमें एक शुभगाय विशाल मृति है मन्दिरसे थोड़ी दूरपर एक सरोवर है उसमें एक जन मन्दिर है, मन्दिरमें थो गीतम स्वामीका प्रतिविम्य है।

यहां थक गया, अतः यह भाव हुआ कि वहीं निर्वाण लाहुका उत्मय मनाना थाग्य है। मार्यकाँछ सड़कवर भ्रमण करनेके लिये गया इतनेमें दो भिखमंगे मांगनेके लिये आये में छन्दर जाकर छातृ लाया और दोनोंको दे दिये । मैंने उनसे पूछा— कि 'कहां जोते हो ?' उन्होंने कहा—'शी महाबीर स्वामीके निर्वाणे रसवके लिये. पावापुर जाते हैं ।' मैंने कहा—तुस्हारे पेर तो कुष्टमे गलित हैं कैसे पहुँचोगे ? उन्होंने कहा—'श्री बीर प्रभुकी कृपासे पहुँच जावेंगे उनकी महिमा अचिन्त्य है उन्हींके प्रतापसे हमें वड़ाँ एक वर्षका भोजन मिल जाता है, उन्हींके प्रतापसे हमारा क्या; प्रान्त भरके छोगोंका कल्याण होता है, महावीरस्वामीका अचिन्स्य और श्रनुपम प्रताप है, अहिंसाका प्रचार आपके हो। प्रभावका फल हैं। यदि इस युगके छादिमें श्री चीर प्रभुका अवनार न होना तो सहस्रों पशुओंके चलिदानकी प्रथा न करती । संसार महाभयानक है इसमें नानामतींकी सृष्टि हुई जिनसे परस्परमें अनेक प्रकारकी विचार विभिन्नता हो गई, धर्मका यथार्थ स्वरूप कहनेवाला तो वीतराग सर्वज्ञ ही है, वीतरागता श्रीर सर्वज्ञता कोई श्रलोकिक वस्तु नहीं, मोहका तथा ज्ञानावरण दशेनावरण और श्रन्तरायका अभाव होते ही ष्यात्मामें यीतरागता और सर्वज्ञता दोनों ही प्रकट हो जाते हैं अतः ऐसी आत्माके द्वारा जो कुछ कहा जाता है वही धर्म है।

भिख मंगोंके मुँहसे इतनी ज्ञानपूर्ण वात सुनकर मुझे आश्चर्य हुत्या मैंने कहा—'भाई! तुम्हें इतना योध कहांसे आया ?' वे बोले—'आप जेन होकर इतना आश्चर्य क्यों करते हो ? सममो तो सही, जो आपकी ख्रात्मा है वही तो मेरी है केवल हगारे और आपके शरीरमें अन्तर है, मेरा शरीर कुष्ट

रोग्से प्राक्रान्त है आपका शरीर मेरे श्रीरकी अपेक्षा निर्मल है वैसे इस विपयमें विशेष रीतिसे मीमांसाकी जावे तो जैसा आपका शरीर हाड़ मांसादिका पिण्ड है वसा ही मेरा भी है। एतावता हम बुरे छोर आप छक्छे हैं यह कोई नहीं ऋह सक्ता। इम भिखमंगे हैं छीर छाप देने वाले हैं इससे आप महान् श्रीर हम जघन्य है, यह भी कोई श्रविनाभावी नियम नहीं क्यों कि हमने श्रपनी कपाय भिक्षा मांग कर शान्तकी और श्चापने भिक्षा देकर श्रपनी कपायका शमन किया। आप श्री पावा-पुरजी जाकर महावीर स्वामीका पृजन विधान कर उत्सव करेंगे और हम भिखमंगे उनका नामस्परेण करते हुए उत्सव मनावेंगे एतावता आप उत्कृष्ट आंर हम जवन्य रहे यह भी कोई नियम नहीं। उत्सव द्वारा श्रापकी यही तो भावना है कि हम संसार चन्धनसे छूटें, नामस्मरणसे हमारी भी यही मनोऽभिलापा है कि हे प्रभो ! इस वर्ष भोजनके संकटसे वर्षे । आखिर दुःखका मृल जननी श्राकांचा जिस प्रकार मेरे भीतर है उसी प्रकार आपके भीतर भी हैं। वह निरपेक्षता जो कि वास्तवमें छात्माको वन्धनसे छुटानेवाली हैं न आपके हैं और न हमारे। वचनकी कुशलतासे चादे श्राप भले ही मनुष्योंमें निरपेत्त वननेका प्रयस्त करें परन्तु भीतरसे डीसे ही छाप स्वयं जानते हो। आप लीन प्रतिष्टाके लोलुपी हो भला यथाथ पदार्थ कहां तक क्होंने ? इस लोकेपणाने जगन्मात्रको व्यामोहके जालमें फँसा दिया ।'...इतना कह कर वह फिर बोला—'यदि और कोई प्रश्न शेप रह गया हो तो प्रंछिये में यथा शक्ति उत्तर हंगा।'

भेंने फिर प्रश्न फिया—'भाई! जापकी यह अवस्था वर्षों हो गई ?'

वह बोला—'मेरी यह खबस्या मेरे ही हुराचारका परिणाम है में एक उत्तम कुलका बालक था, मेरा विवाह बढ़े ठाट बाटने हुआ था, स्त्री बहुत सुन्दर और सुशील थी परन्तु मेरी प्रकृति हुराचार मयी हो गई। फल यह हुआ कि मेरी धर्मपत्ती प्राप्यात करके मर गई। कुछ हो दिनों में मेरे माता पिताका स्वर्गवास हो गया श्रोर जो सम्पत्ति पास में थी वह वेश्या व्यस्त में समाप्त हो गई। गर्मी आदिका रोग हुआ अन्त में यह दशा हुई जो आपके समझ है परन्तु क्षेत्र पर जाने से अब मेरी श्रद्धा जन धर्मके प्रवर्तक श्रम्तिम तीर्थंकर में हो गई उन्हों के स्मरण से में सानन्द जीवन व्यतीत करता हूं श्रतः श्राप आनन्द से यात्राको जाइये और निरपेस प्रभुका निर्वाणोत्सव करिये, जिससे हम लोगों की अपेसा कुछ विद्यपता हो। यद्यपि हमभी निरपेक्ष ही प्रभुका स्मरण करते हैं तो भी हमारी बात कौन माननेवाला है। मत मानों, फल तो परिणामों की जातिका होगा। कुछादि हाने से हमारे परिणाम निर्मल न हों श्रीर आप लोगों के हैं, यह कोई राजाहा नहीं। अब में श्रापको शाशीबीद देता हूँ कि बीर- श्रमु श्रापका कल्याण करें।'

इतना कह कर उन दोनोंने श्री पावापुरका मार्ग लिया।

# वीरनिर्वाणोत्सव

उन लोगोंके 'वीरप्रभुकी कृपासे पहुँच जावेंगे' यचन कानों में गूंजते रहे। ज़न कि अपाङ्गलोग भी वीरप्रभुके निर्वाणोत्सव में सम्मिलत होनेके लिये उत्सुकताके साथ जा रहे हैं तन में नो खपाङ्ग नहीं हूं, रही थकावटको बात सो वीरप्रभुकी कृपासे वह दूर हो जायगी...इत्यादि विचारों से मेरा उत्साह पुनः जागृत हो गया खोर मेंने निश्चय कर लिया कि पावापुर अवश्य पहुंचूंगा।

रात्रि गुणावा ही में विताई प्रातः काल होते ही श्री वीरप्रभुका स्मरण कर चल दिया और नव वजे श्री पावापुर पहुंच गया। भोजनादि कर धर्मशालामें सो गया, दोपहरके दो वजे वाद श्रागत महाशयों के समक्ष श्री वीरप्रभुका गुणगान घरने लगा।

'यह वही भूमि हैं जहां पर श्री वीरत्रभुका निर्वाणीत्सव इन्द्रादि देवोंके द्वारा किया गया था। हम सब लोग भी इसी उद्देश्यसे आये हैं कि उन महात्रभुका निर्वाणीत्सव मनावें! यद्यित श्री वीरत्रभु मोधा पथार चुके हैं—संसारसे सम्बन्ध विन्द्रेड़ हुए उन्हें अड़ाई हजार वर्षके लग-भग हो चुका किर भी इस भूमि पर आनेसे उनके अनन्तगुणोंका स्मरण हो आता है जिससे परिणामोंकी निर्मेटतावा प्रयद्य अनायास सम्बन्न हो जाना है।

परमार्थसे वीरप्रभुका यही उपदेश था कि यदि संसारके दुःखोंसे मुक्त होनेकी अभिलापा है तो जिस प्रकार मेंने परिप्रहसे ममता त्यागी, ब्रह्मचर्य ब्रतका ही अपना सर्वस्व समझा, राज्याहि वाससामशीको तिलाञ्जिल दी, माना विता आदि कुटुम्बसे स्तेह त्यागा, देगम्बरी दीक्षाका अवलम्बन हिया, बारह वर्ष तक अन-वरत हादश प्रकारका तप तपा, दश धर्म-धारण किये, द्वाविंशति परीपहों पर विजय प्राप्तकी, चपक श्रेणीका श्रारोहण कर मोहका नाश किया, श्रीर अन्तमुहूर्व पर्यन्त श्रीणकपाय गुणस्थानमें रह कर इसीके हिचरमें समयमें दो ऑर चरम समयमें चौदह प्रकृतियोंका नाश किया एव केवल ज्ञान प्राप्त किया, इसी प्रकार सबको करना चाहिये। यदि मैं केवल सिद्ध परमेष्टीका ही म्मरण करता रहता तो यह अवस्था न हाती, वह स्मरण तो प्रमत्तगुण स्थानकी ही चर्या थी। मैंने परिणामोंकी उत्तरोत्तर निर्मखनासे ही स्पर्हन्त पद पाया है अतः जिन्हें इस पदकी इच्छा हो वे भी इसी उपायका अवलम्बन करें। यदि देगम्बरी दीक्षाकी योग्यता न हो तो देशविरत ही खंगीकार करो तथा देश विरतकी भी योग्यता न हो तो श्रद्धा तो रक्खो जिस किसी भी तरह बने इस परित्रह पापसे अवस्य ही श्रात्माको सुरित्त्व रक्खो । परित्रह सबसे महान् पाप है। मोक्षमार्गमें सबसे अधिक मुख्यता हड़ श्रद्धाकी है इसके होने पर ही देशवत तथा महावत हो सक्ते हैं इसके विना उनका कुछ भी महत्त्व नहीं होता। प्रजीके विना व्यापार नहीं होता दलाली भले ही करी अतः आज हम सबकी श्रात्मा की सत्य श्रद्धा करना चाहिये।'

सुनकर कई महाशयोंने कहा कि हमको वीर प्रभुके परम्परा उपदेशमें वास्तविक श्रद्धा है परन्तु शक्तिकी विकलतासे व्रतादि धारण नहीं कर सकते हां, यह नियम करते हैं कि अन्यायादि कार्यासे वचेंगे। एक श्रादमी बोला कि—

श्रव ऐसा समय श्रा गया है कि न्यायसे मोजन सिटना भी कठिन हो गया है, जैसे-मैं अपनी कहानी सुनाता हूं-"मेरे अभस्यका त्याग हैं बाजारमें अनाज मिलता नहीं; कंट्रोलकी दूकानसे मिलता है सो वहां यद्वा तद्वा चांवल और गेहूँ मिलते हैं जो कि चरणानुयोग शास्त्रके श्रनुकूल नहीं। गेहूं वींघा आंर चांवल जीव राशिसे भरे रहते हैं। यदि उन्हें खाता हूँ तो अभक्ष भोजन करना पड़ता है और नहीं खाता हूं तो उतनी शक्ति नहीं कि जिससे निराहार रह सकूं। घ्रन्तमें लाचार होकर व्लेक मार्केटसे वहुकीमतमें अनाज लाकर भोजन करना पड़ता है जो कि राजाज्ञाके विरुद्ध है...ऐसी श्रवस्थामें क्या किया जावे ? अन्तमें यही संतोप करना पड़ता है कि यह पञ्चम काल है इसमें जब तक यह विदेशीलोग राजा रहेंगे तब तक प्रजाके धनको चूसेंगे और राज्यके जो प्रान्य कार्यकर्तागण होंगे वे भी कुटिल हृद्यवाले होंगे, प्रजाकी नहीं सुनंगे केवल स्वोदर पोपण करना ही उनका लक्ष्य रहेगा, प्रजा चाहे जहनुममें जावे। श्रथवा इन्हें क्यों दोप दिया जावे ? सबसे महान् अपराध तो राजाका ही है क्योंकि प्रजा हमेशा राजाका अनुक-रण करती है। किसी नीति कारने अचरशः सत्य कहा है—

> 'राशि धर्मिणि धर्मिष्टाः पापे पापाः समे समाः। राज्ञानमनुवर्तन्ते यथा राज्ञा तथा अशां॥

अर्थात् राजा यदि धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है, राजा पापी होता है तो प्रजा भी पापी होती है और राजा सम होता है तो प्रजा भी सम रहती है।

यह कालिकाल है इसमें राजा विषयी खाँर प्रविवेकी हो गये। राजा लोग अपनी विषयाभिलापाकी पूर्तिके लिये प्रजाका कष्ट नहीं देखते और न अविवेकके कारण वे अच्छे बुरेकी पिह्यान ही रखते हैं। ग्वल मनुष्य अपनी चापल्सी द्वारा राज बहाम बन जाते हैं पर न्यायनीतिसे चलनेवांत सज्जन सदा स्त्रिय बने रहते हैं। एक किवने इन अविवेकी राजाओं स्त्रीर उनके फर्मचारियोंकी धन्तव्यवस्था एक अन्योक्ति द्वारा बहुत सुन्दर रीतिसे कहीं है—

'रे रे रामभ भूरिभार वहनात् कुषासमस्नाति किन्, राजाश्वावसति प्रयाधि चगणकाभूमान् सुखं भन्नय । वे ये पुन्छभूतौ हया इति वदम् तत्राधिकारे स्थितः, राजा तैहपदिष्ट भेव मनुते मह्यं तदस्था परेः॥'

एक आइमी गर्दभसे कदता है कि हे गर्दभ ! तुम इतना भारा बोका ढोकर भी खराब खाना क्यों खाते हो ? गर्दभ पृछता है तो क्या खाऊ ? अच्छा कहांसे पाऊ ? आदमी करता है कि तुम राजाके घोड़ोंकी शालामें चले जास्रो वहां आनन्द्रसे चनेका भूसा खाना । गर्दभ बोला—घोड़ॉकी शालामें प्रवेश केंसे पा सकेंगे ? ख्रादमोने कहा—वहांका जो अधिकारी है उसने घोड़ेको परिभाषा बना रक्खो है कि जिस जिसके पूंछ हो वह वह घोड़ा है, तुम्हारे पूंछ है ही क्यों डरते हो ? गईभने कहा—अधिकारी वेचकृष है पर राजा तो नहीं ? जब राजा मुक्ते देखेगा तो पीटकर निकाल देगा। आदमीने कहा-नहीं, राजा स्वयं कुछ नहीं देखता, श्रिधकारी लोग जो कुछ कह देते है वह उसे ही मान लेता है। गर्भने कहा-अच्छा, राज दरवारमें श्रीर भी तो लोग रहते हैं सभी तो मूर्ख नहीं होंगे। श्रादमीने कहा—सबको क्या छेना देना? सब लोग तटस्थ हें......कहनेका तात्पर्य यह है कि उस राजाके यहां श्रच्छे बुरेको कुछ भी रीझ वूम नहीं हैं।

अतः जहां तक वने श्रद्धा तो निर्मल ही रक्त्वो अन्य कार्य यथा शक्ति करो । प्राण जावें तो भले ही जावें परन्तु श्रद्धा को न विगाड़ो। आप लोग यह न समभें कि में देशव्रतकी उपयोगिता नहीं सममता हूँ, खूव समझता हूं श्रीर मेरे पञ्च पापका त्याग भी है व्रतरूपसे भले ही न हो, परन्तु मेरी प्रवृत्ति कभी भी पाप मयी नहीं होती । मेरी स्त्री भी व्रतोंका पाउन करती है। वह भी कुछ-कुछ स्वाध्याय करती है। जब हम दोनोंका सम्बन्ध हुआ था तब हम दोनोंने यह नियम किया था कि चूं कि विवाहका सम्बन्ध केवल विषयाभिलापाकी पूर्तिके लिये नहीं है किन्तु धर्मकी परिपाटी चलानेवाली योग्य सन्तानकी उत्पत्तिके छिये है श्रतः ऋतु कालके श्रनन्तर ही विषय सेवन करेंगे श्रीर वह भी पर्वके दिन छोड़ कर। साथ ही यह भी नियम किया था कि जब हमारे दो सन्तानें हो जावेंगी तवसे विषय वासनाका विलक्ष्य स्याग कर देवेंगे। देवयोगसे हमारे एक सन्तान चार्यास वर्षमें हुई हे छोर दूसरी वत्तीस वर्षमें। छव आठ वर्ष हो गये तबसे में छोर मेरी धर्मपत्नी दोनों ही ब्रह्मचर्यसे रहते हैं। इस समय मेरी आयु चालिस वर्षकी फ्यार मेरी धर्मपत्नीकी छत्तिस वर्षकी है। ये मेरे दोनों वालक वेठे हैं तथा यह जो पासमें वंठी है धर्मपत्नी है। ख्रब हम दोनोंका सम्बन्ध भाई-बहिनके सहश है, आप लोग हम दोनोंको देख फर यह नहीं छह सकेंगे कि ये दोनों स्त्री पुरुष हैं। यदि आप लोग अपना कल्याण पाहते हो तो इस व्रतकी रत्ता फरो। मेरी वात मानां—जब सन्तान गर्भमं ष्णाजावे तबसे हेकर जब तक बालक माँ का दुरुपपान न छोट् देवे तबतक भूलकर भी विषय सेयन न करो। वालकके समज रत्रीसे रागादिमिधित हास्य मत करो, यालकोंके सामने कटावि स्त्रीसे कुचेष्टा मत करो क्योंकि बालकोंकी प्रवृत्ति माता विनाक

अनुह्प होती है, अतः ऐसा निर्मल आचरण करो कि तुम्हारी सन्तान बीर वने मेरी समक्तसे बीरप्रभुके निर्वाणोत्सव देखनेका यही फल है।'

इस तरह आपकी रामकहानी सुनकर कई लोग गट्नाट् हो गये और कहने लगे कि हम भी यही अभ्यास करेंगे।

वास्तवमें देखा जाय तो बहुत श्रयोग्य सन्तान की अपेचा श्रलप ही योग्य सन्तान उत्तम होती हैं। श्राज भारतवर्षमें ४० करोड़ आदमी हैं यदि उनमें ४० ही निरपेच होते तो भारत का कभी का उत्थान हो जाता, मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं, कि भारतमें विज्ञानी नहीं, पण्डित नहीं, वैरिष्टर नहीं, धनिक नहीं, राजा नहीं, शूर नहीं; हजारों की संख्यामें होंगे, परन्तु जिन्हें निरपेच कहते हैं, उनकी गिनती श्रलप ही होगी।

इस समय सबसे प्रमुख तथा चालीस कोटि ही जनता का नहीं अपितु समस्त विश्व का हित चाहनेवाले गांधी महात्माके सहश यदि छ्छ नर रत्न यहां और होते, तो क्या भारत का जत्यान असंभव था १ श्रीयुत पं जवाहरलाल नेहरू, देशरत्न हा॰ राजेन्द्र प्रसाद,सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा आचार्य छपलानी आदि बहुतसे नररत्न भारतवर्षमें हैं। जिनके पुरुपार्थसे ही आज हम भारतवर्ष को आत्मीय सममन्ते लगे हैं, स्वराज्यके दर्शन हमें इन्हीं लोगोंके प्रयत्नसे हुए हैं। अस्तु, यह तो लोकिक स्वराज्य की वात रही, इससे भी अधिक आवश्यकता हमें वास्ति विक स्वराज्य की है। उसके लिये हमें विपय कपायों को त्यागने की आवश्यकता है। जिस प्रकार भारत को स्वतन्त्र करनेके लिये महात्मा गांधी आदि महापुरुप कटिवद्ध रहे और पं॰ नेहरु आदि कटिवद्ध हैं, उसी प्रकार आत्मा को स्वतन्त्र करनेके लिए श्री

शान्तिसागर जी महाराज दिगम्बराचार्य दिच्या देशवासी तथा श्री स्रिसागर जी महाराज दिगम्बराचार्य उत्तर प्रान्तवासी कटिवद्ध हैं। वास्तविक स्वराज्यके मार्गदर्शक आप ही हैं, आप के उपदेशसे हजारों मनुष्य धर्म मार्गमें दृढ़ हुए हैं।

आचार्य युगल तो अपने कर्तन्यमं निरत हैं, परन्तु गृहस्थों का लक्ष्य अपने कर्तन्य की पृतिमं जैसा चाहिये, यसा नहीं है— अभी बहुत त्रुटि है। प्राचीन संस्कृति की रज्ञा करनेवाला ऐसा एक भी आयतन अवतक नहीं वन सका है कि जिसमें प्रतिवर्ष कमसे कम बीस तो दिग्गज विद्वान् निकलें। एक भी ऐसा विद्यालय नहीं जहां सभी विपयों को शिज्ञा ही जाती हो। जैनियों में एक स्याह्म विद्यालय ही ऐसा है जो सर्व विद्याओं के केन्द्र स्थानमें है परन्तु उसमें आज तक एक लाख रुपये का काप नहीं हो सका! अतः यही कहना पड़ता है कि पञ्चमकाल है इसमें ऐसे उत्कृष्ट धर्म की वृद्धि होना कठिन है।

इत्यादि ऊहापोह हम छोगोंमें होता रहा निर्वाणोत्सवक दिन यां बहुत भीड़ हो जाती है। जलमन्दिरमें ठीक स्थान पानके लिये छोग बहुत पहलेसे जा पहुँचते हैं और इस तरह सारी सन मन्दिरमें चहल-पहल बनी रहती है। हम छोगोंने भी थी महाबीर स्वामी का निर्वाणोत्सव आनन्दसे किया।

# राजगृहीमें घर्मगोष्टी

पावापुरसे चलकर राजगृही आये। पत्रच पहाड़ीकी वन्द्रना की। यहाँका चमत्कार चिलक्षण है पर्वतकी नलहर्टीमें कुण्ड हैं, पानी गरम हैं, और जिनमें एकही बार स्नान करनेसे सब थकाबट निकल जाती है। अधिकांश लोग पहले दिन तीन पहाड़ियोंकी और दूसरे दिन अवशिष्ट दो पहाड़ियोंकी वन्द्रना करते हैं। विरक्षे मनुष्य पांचों पहाड़ियोंकी भी वन्द्रना एक ही दिनमें कर लेते हैं। पहाड़ियोंक ऊपर सुन्दर स्थान हैं परन्तु हम लोग उनका उपयोग नहीं करते केवल दर्शन कर ही चले आते हैं।

में तीन मास यहां रहा, प्रातःकाल सामायिक करनेके वाद कुण्डों पर जाता था और वहीं आधा घंटा स्नान करता था। वहीं पर बहुतसे उत्तम पुरूप आते थे, उनके साथ धर्मके ऊपर विचार करता था। अन्तमें सबके परामर्शसे यही सच निकला कि धर्म तो आत्माकी निर्मल परिणतिका नाम है। यह जो हम प्रवृत्तिमें कर रहे हैं धर्म नहीं है। मन वचन कायके शुभ व्यापार हैं। जहां मनमें शुभ चिन्तन होता है, कायकी चेष्टा सरल होती है, वचनोंका व्यापार स्वपरको अनिष्ट नहीं होता वह सब मन्द कपायके कार्य हैं। धर्म तो वह वक्त है जहां न कपाय है और न मन वचन कायके व्यापार हैं । वास्तवमें वह वस्तु वर्णनातीत है, उसके होते ही जीव मुक्ति का पात्र हो जाता है ।

मुक्तिं कोई श्राछोकिक पदार्थ नहीं, जहां दुःखोंकी आत्य-न्तिक निवृत्ति हो जाती हैं वहीं मुक्ति का न्यवहार होने लगता है। किसीने कहा है—

> 'मुख मात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्रात्व मतीन्द्रियम्। तं वै मोत्तं विजानीयाद् दुष्प्राप्यमकृतात्मभिः'।।

हम लोगों के जो प्रयास हैं वे दुःख निष्टित्ति के लिये हैं। दुःख किसीको इप्ट नहीं, जब दुःख होता है तब आत्मा वेचन हो उठती है उसे दूर करने के लिए जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे प्रायः हम सबको अनुभूत हैं। यहां तक देखा गया है कि जब अत्यन्त दुःखका अनुभव होता है और जीव उसे सहने में असमर्थ हो जाता है तब विप खाकर मर जाता है। लोकमें यहां तक देखा गया है कि मनुष्य काम वेदनाकी पीड़ा में पुत्री माता और भिगनीसे भी सम्पर्क कर लेता है। यहां तक देखा गया है कि उच्च कुलके मनुष्य भंगिन के संसर्गसे भंगी तक हो जाते हैं।

एक ब्राम भदनपुर हैं जो मेरी जन्म भूमिसे पार मीछ हैं वहां एक भंगिन थी उसका सम्पर्क किसी उच्च गुलके मनुष्यसे हो गया। पुल्सि वालेनि उस पर गुकरमा पलाया जब वह खदालतमें पहुंची तब मिलप्ट्रेटसे वोली कि इसे पया फँसाते हो १ मेरे पास एक घड़े भर जनेक रखे हैं किन किसकी फँसाओंगे १ मेरा सौन्दर्य देखकर अच्छे अच्छे जनेकधारी पैरी की धृलि पाटते थे और में भी ऐसी पापन निकड़ा कि जिसने अपना नाश तो किया ही साथमें सहस्त्रोंको भी नष्ट कर दिया।

इससे सिद्ध होता है कि आत्मा दुःखकर वेदनामें सदसत् के विवेकसे श्रन्य हो जाता है अतः दुःख निवृत्ति ही पुरुपार्थ है। दुःखोंका मूल कारण इच्छा है, इसका त्याग ही सुखका जनक है, इच्छाकी उत्पत्ति मोहाधीन है। मोहमें यह आत्मा अनात्मीय पदार्थोमें आत्मीयत्वकी कल्पना करता है जब अना-त्मीय पदार्थको अपना मान लिया तम उसके अनुकृत पदार्थोमें राग और प्रतिकृत पदार्थों में द्वेष स्वयं होने लगता है अतः हमारी गोछीमें यही चर्चाका विषय रहता था कि इस शरीरमें निजत्व युद्धिको सबसे पहले हटाना चाहिये यदि यह हट गई तो शरीरके जो सम्बन्धी हैं उनते मुतरां ममता युद्धि हट आवेगी।

इस शर्रारके जनक मुख्यतया माता और पिता हैं। पिताकी अपेक्षा माताका विशेष सम्बन्ध रहता है क्योंकि वह ही इसके पोपण करनेमें मुख्य कारण है। जब यह निश्चय है कि यह शरीर हमारा नहीं क्योंकि इसकी रचना पुद्गलोंसे है माताका रज श्रीर पिताका वीर्य जो कि इसकी उत्पत्तिमें कारण है पोद्गलिक हैं, श्राहारादि जिनसे कि इसका पोपण होता है पोद्गलिक हैं, जिस कमके उदयसे इसकी रचना हुई वह भी पोद्गलिक हैं, तथा इसकी वृद्धिमें जो सहायक हैं वे सब पोद्गलिक हैं... तब इसे जो हम अपना मानते थे वह हमारी श्रज्ञानता थी श्राज आगमाभ्यास, सत्समागम. और कर्म लाघवसे हमारी बुद्धिमें यह आगया कि हमारी पिछली मान्यता मिथ्या थी। हम लोगोंको इससे ममता भाव छोड़ देना ही कल्याणका पथ हैं।

कोई यह कहता था कि इस न्यर्थके चितण्डावादसे कुछ

सार नहीं निकलता। जब यह निश्चय हो गया कि यह शरीर पर हे, पोद्गलिक है और हम चेतन हैं हमारा इसके साथ कोई भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं। जो सम्बन्ध श्रोपचारिक हैं वे वने ही रहेंगे, उनसे हमारी क्या हानि ? अतः हमें उचित हैं कि हम अपनी श्रात्मामें जो राग द्वेप होते हैं उनसे तटस्य रहें उन्हें अपनानेका श्रभिप्राय त्याग दें।

इस प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ आगन्तुक महानुभावोंकी चर्चा हीती रहती थी । यहांसे श्राकर मन्दिरजीमें भी शास्त्र-प्रवचन करता था।

श्रीयुत महाशय नन्द्रलालजी सरावगीजो कि बहुत सज्जन हैं और जिन्होंने यहां एक वंगला बनवाया है तथा कभी-कभी वहाँ आकर धर्मसाधनमें अपना समय विताते हैं। आपका घराना बहुत ही धार्मिक है, श्रापके स्वर्गीय पिताजीने स्वाहाद विद्यालय बनारसको ५०००) एकवार कलकत्तामें दान दिया था। श्रापकी कोठी कलकत्तामें हैं आप बड़े-बड़े श्राफिसोंमें दलालीका काम करते हैं। यहां पर और भी अनेक कोठियां है। एक कोठी श्रीयुत कालुरामजी मोदी गिरेटी वालोंने भी बनवाई है।

इस प्रकार तीन मास में यहां रहा। यहांका जलवायु 
इत्यन्त स्वच्छ है। हरी-भरी पहाड़ियोंके हस्य, विलक्षण हुण्ड
और प्राकृतिक कन्द्रराएं सहसा मनको आकर्षित कर लेती हैं।
विपुताचलका हस्य धमंशालासे ही दिखाई देता है। यहां पहुँचते
ही यह भाव हो जाता है कि यहां श्री वीरभगवान्का समयसरण
जव आकाशमें भरता होगा और पारों श्रीरसे जय मनुष्य,
विवाधर तथा देव गण उसमें प्रवेश करते होंगे नय किनना
ह्यानन्द न होता होगा १ भगवान्की जगन् कन्याण कारिणी दिव्य-

ध्वनिसे यहांकी यावा पृथियो गुन्तित रही होगी। यह वहीं स्थान है जहां महाराज श्रेणिक जैसे विवेकी राजा ऑर महारानी चेलना जैसी पित्रता रानीने आवास किया था। विपुलाचल पर दृष्टि जाते ही यह भाव सामने ध्वाजाता है कि भगवान महायीर स्वामीका समवसरण भरा हुआ है, गीतम गणवर विराजमान हैं ध्वार महाराज श्रेणिक नतमस्तक होकर उनसे विविध प्रश्नांका उत्तर सुन रहे हैं। अन्तु यहांसे पेंदल यात्रा करते हुए हम ईसरी ध्वागये, मार्गमें उत्तम-उत्तम दृश्य मिले।

ले.हैंदिएंड

# गिरीडीहका चातुर्मास

जब हजारीवाग श्राया तब त्रामसे बाहर चार मील पर रात्रि हो गई। सड़क पर ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं था केवल एक धर्मशाला थी जो कि कलकत्तामें रहनेवाले एक मेहतरने बनवाई थी। चृ'िक वह मेहतरकी बनवाई थी इससे साथके लोगोंने उसमें ठहरनेमें एतराज किया।

मेंने कहा—'भाईयो! धर्मशाला तो ईट चृताकी है इसमें ठहरने से क्या हानि है ? इतनी घृणा क्यों ? फ्रास्विर वह भी तो मनुष्य है और उसने परोपकारकी दृष्टिसे वनवाई है क्या उसकी पुण्य वन्ध नहीं होगा ? वनवाते समय उसके तो यही भाव रहे होंगे कि अगुक जातिका शुभपरिणाम करे तभी पुण्यवन्ध हो। जिसके शुभपरिणाम होंगे वही पुण्यका पात्र होगा। जब कि चारों गतियोंमें सम्यग्दर्शन हो सकता है तब पण्यल्यियां होने पर यदि भंगीको सम्यग्दर्शन हो जाये तो कीन रोकनेवाला है ? जरा विवेकसे काम लो, जिसके अनन्त संसारका नाश करनेवाला सम्यग्दर्शन हो जावे और पुण्य जनक शुभ परिणाम न हो...यह बुद्धिमें नहीं आता।

एक बोला—हम यह कुछ नहीं जानते किन्तु लोक न्यवहार ऐसा नहीं कि भंगीकी पर्मशालामें टहरा जावे। मैंने कहा—िकसी भंगीने चार छामके पेड़ मार्गमें छगा दिये, हम छोग चामसे पीड़ित होते हुए उस मार्गसे निकर्छे और छायामें बेठना ही चाहते हों कि इतनेमें कोई कह उठे कि ए गुसाफिर ! ये पेड़ भंगीने छगाये हैं तक क्या हम उनकी छायाको स्याग देंगे ?

हमारे साथके श्रादमी बोले—वर्णी जी ! लोक मर्यादा का लोप मत करो । मेंने कहा—भेया ! लोक मर्यादा इसी को कहते हैं, कि हम श्रम्पताल की द्वाईयां खावें जहां की प्रत्येक कार्य की सफाई करनेवाले यही भंगी होते हैं, जहां की आपिंधयां गांस और मिद्रासे भरी रहती हैं, जहां ताकत वर श्रीपधमें प्रायः मछली का तेल दिया जाता है श्रोर जहां श्रप्टोंके स्वरस का योग औपिंधयोंके साथ किया जाता है । श्रापके सामने तो बनी हुई स्वच्छ द्वाई श्राती है इससे कुछ पता नहीं चलता पर किसी डाक्टरसे उसके उपादान और बनाने की प्रक्रिया को पृछो और वह सच सच बतलावे तो रोमाख्य उठश्रावें शरीर सिहर जावे । होटलोंमें खावें जहां कि उच्छिष्ट का कोइ विचार नहीं रहता....इन सब कायोंमें लोक मर्यादा बनी रहती है, पर एक भंगीके पंसेसे बनी हुई धर्मशालामें ठहरनेसे लोक मर्यादा नष्ट हुई जाती है, याने यहां की पृथिवी ही अशुद्ध हो गई!

वहुत कहां तक कहें उस धर्मशालामें ठहरना किसीने स्वी-कार नहीं किया अन्तमें एक प्राममें जाकर एक कृपकके मकानमें ठहर गये। कृपक वहुत ही उत्तम प्रकृति का था उसने अंगन खाली कर दिया तथा एक मकान भी। हम लोगोंने प्रानन्द्से रात्रि त्रिताई। प्रातः काल सरिया (हजारीवाग रोड) त्रा गये, यहां पर अपने परिचित भोरीलाल जी सेठीके यहां ठहरे, वहुत ही प्रेमसे रहे। यहांसे दो दिनमें फिर ईसरी पहुंच गये। सेठ कमलापित तपसी स्वामी दामोदर सोहनलाल जी तथा वावृ गोविन्द लालजी जो पुराने साथी थे, ज्ञानन्द्से मिल गये। श्रीयुत वावृ धन्य हुमारजी आरावाले भी मिल गये। ज्ञापकी धर्मपत्नी का हमसे वहुत ही स्नेह रहता है। श्री मक्खनलालजी सिंघई छपारा वाले भी यहां धर्म साधनके लिये आये। ज्ञापकी तीन सुपुत्र हैं, घरके सम्पन्न हैं, शास्त्र मुनने का आपको वहुत ही प्रेम है सुवोध भी हैं।

इस प्रकार यहां आनन्द्से दिन बीतने छगे चार मासके वाद गिरेटीमें चातुर्मासके लिए चले गये। मदन वायू बड़े प्रेमसे ले गये। पहले दिन चिरकी रहे, यहांसे गिरिराज कि यात्रा कर फिर यहीं छा गये। यहांसे बराकट गये, यहां पर श्वेताम्बर धर्मशाला बहुत सुन्दर हैं, बीचमें मन्दिर हैं च्सीमें सानन्द रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल चलकर गिरेटी पहुँच गये। यहां पर सुखसे काल बीतने लगा। बाबा राधाकुण्णके बँगला में ठहरे। यहां पर दो मन्दिर हैं, एक तेरा पंथी आम्नाय का है, उसमें श्री ब्रह्मचारी खेचरीदासजी पूजन करते हैं। दूसरा मन्दिर बायू रामचन्द्र मदनचन्द्रजी का है, यह मन्दिर बहुत ही सुन्दर है, मन्दिरके नीचे एक महती धमेशाला है, दो कृप हैं बहुत ही निर्मल स्थान है। यहांके प्रत्येक गृहस्थ स्नेही हैं।

जहां में ठहरा था उनके भाई काल्रामजी नोर्ज़ थे जो बहुत ही सम्पन्न थे उनसे मेरा विशेष प्रेम हो गया, यह निरन्तर मेरे पास आने लगे। यहां पर दावृ रामचन्द्रजी बहुत ही सुयोग्य हैं मन्दिर का हिसाब आप ही के पास रहता है लोगों की बढ़ी शक थी।

मैंने उनसे परा कि मन्दिर का रिसाय कर देना आवर्ता

सन्तान को लाभ दायक होगा । आपने एक मासके श्रन्स हिसान दे दिया। छोगों की शंका दूर हो गई श्रापकी कीर्त उन्नछ हो गई गदन बान् वहुत प्रसन्न हुए, श्री रामचन्द्र बान् भी बहुत ही प्रसन्न हुए। आपके भतीने जग्ग् भाई बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, पर अब न गदन बान् हैं और न जग्ग् बान् दोनों ही स्वर्त-धाग सिधार चुके हैं। आपके वियोगसे श्री रामचन्द्र बान् को बहुत कुछ वेदना हुई, परन्तु मंसार का यही स्वभाव है।

यहां श्री मोदी काल्रामजीके भ्राता वाळचन्द्रजी बहुत सुयोग्य तथा विचारक व्यक्ति हैं। आप हिन्दी भाषाके उत्तम लखक हैं। आपने एक मारवाड़ी इतिहास वड़े प्रयत्नसे लिखा है उसमें मार-वाड़ियोंके उत्थान और पतन का अच्छा दिग्दर्शन कराया है।

यहां पर स्याद्वाद विद्यालय को श्रन्छी सहायता प्राप्त हुई। यहांसे चलकर वराकटमें रहने का मेरा विचार था, परन्तु भावी वात वड़ी प्रवत्त होती है।

#### 558

## सागर की ओर

होणगिरिसे सिंघई बृन्दायनजी ने हीरालाल. पुजारी को भेजा। उसने जो जो प्रयत्न किये वे हमारे थुन्देल-खण्ड प्रान्तमें आनेके लिए सफल हुए। हीरालालने फहा कि अय तो देशका मार्ग लेना चाहिये। मैंने कहा—'यह देश अय कुछ करता धरता है नहीं क्या करें ?' उसने कहा—'सिंघई वृन्दायनने कहा है कि वर्णीजी जो कुछ कहेंगे हम करेंगे।' मेंने कहा—'अन्छा' मनमें यह विकल्प तो था ही कि एक बार अवश्य सागर जाकर पाठशालाको चिरस्थायी किया जाय। यही बीज ऐसे पवित्र स्थानसे मेरे पृथक होनेका हुआ। वान्तवमें शिद्या प्रचारकी हिप्ते थुन्देलखण्डकी स्थित सोचनीय है। लोग रथ आदि महोत्सवोंमें तो खर्च करते हैं पर इस और जरा भी ध्यान नहीं देते। शिद्या प्रचारकी हिप्ते अनेक प्रयत्न हुए पर अभी तक चाहिये उतनी सकलवा नहीं निली है। यणपि इस हिप्तने हमने थुन्देलखण्डमें जाकर दहांकी स्थित सुधारनेका विचार किया पर परमार्थसे देशा जाय तो हमसे दही करती हुई कि

पार्श्व प्रसुके पादमूल का त्याग कर 'पुनर्म्'पको भव' का उपा-ख्यान चरितार्थ किया।

## उपाख्यान इस प्रकार है--

एक साधुके पास एक चूहा था। एक दिन एक विल्ली आई चृहा इर गया । इरकर साधु महाराजसे बोळा-भगवन ! भाजाराद विभेषि', साधु महाराजने आशीर्वाद दिया भाजारी भव', इस आशीर्वोद्मे चूहा विलाव हो गया । एक दिन वड़ा कुत्ता आया, मार्जीर डर गया और साधु महाराजसे बोला--'प्रभो ! शुनो विभेमि', साधु महाराजने आर्शाबीद दिया 'श्वा भव' अव वह मार्जार कुत्ता हैं। गया । एक दिन वनमें महाराजके साथ कुत्ता जा रहा था अचानक मार्गमं व्याव्य मिल गया, कुत्ता महाराजसे बोळा— व्याबाद् विभेमि' महाराजने आर्शार्वाद् दिया 'ब्याघी भव', अब वह ब्याब्र हो गया । जब ब्याब्र तपीवनके सब हरिए। आदि: पशुओंको खा चुका तब एक दिन साधु महाराजके ही ऊपर झपटने लगा। साधु महाराजने पुनः आशीर्वीद दे दिया 'पुनरिप नूपको भव'।

यही अवस्था हमारी हुई, शिखरजीमें (ईसरी में ) सानन्द धर्म साधन करते थे किन्तु छोगोंके कहनेमें आकर फिरसे सागर जानेका निश्चय कर लिया । इस पर्यायमें इमसे यह महती भूल हुई निसका प्रायश्चित फिरसे वहीं जानेके सिवाय ग्रन्य कुछ नहीं। चक्रमें आ गया।

हीरालालने बहुत कुछ कहा कि बुन्देलखण्डी मनुष्योंका स्थान स्थान पर अपमान होता है। इससे मुझे कुछ स्वदेशाभिमान जागृत हो गया और वहांके छोगोंका कुछ उत्थान करनेकी मानता उठ खड़ी हुई। जब मैं चलने-लगा तब गिरीडीहकी सागर की श्रोर

समाजको वहुत ही खेद हुआ। खेदका कारण स्नेह ही था। श्री काल्रामजी मोदी श्रीर वावू रामचन्द्रजीका कहना था कि ये सब संसारके कार्य हैं होते ही रहते हैं मानापमान पुण्य पापोदय में होते हैं, दूसरेके पीछे आप अपना अकल्याण क्यों करते हैं ? पर मनमें एक बार सागर श्रानेकी प्रवल भावना उत्पन्न हो चुकी थी अतः मेंने एक न सुनी।



#### ११६

### मार्गमं

ईसरीसे प्रस्थान करनेके समय सम्पूर्ण त्यागी वर्ग एक मील तक आया। सबने बहुत ही मनेह जनाया तथा यहां तक कहा पछताओंगे। परन्तु सुक मृद्ने एक न सुनी। वावू धन्यकुमार जी वाड्वार्टीने भी बहुत समकाया परन्तु मैंने एक की न सुनी और वहांसे चलकर दो दिन बाद हजारीबाग रोड आ गया। यहां पर दो दिन रहा बाद कोट्रमा पहुंच गया। यहां पर चार दिन तक नहीं जाने दिया। यहां पण्डित गोविन्दरायजी हैं जो बहुत ही सज्जन हैं सुबोध हैं। ख्रापकी धर्मपत्नी सागर की लड़की हैं आपके सुपुत्र भी पढ़नेमें बहुत योग्य हैं। यहां श्री जगन्नाथ प्रसादजीने पच्चीस सी रुपया दान देवर एक छोप-थालय खुलवाया है। यहांसे घलकर रफीगञ्ज आये। दो दिन ठहरे यहाँ पर मन्दिर वन रहा था उसके लिये पांच हजार रुपया का चन्दा हो गया। यहांसे चलकर औरंगावाद श्राया। यहां पर गया वाले श्री द।नृलालजी सेठीका वड़ा मकान है उसीमें टहरे। आनन्दसे दिन वीता रात्रिको रामधुन सुनी। रामधुन वाले ऐसे मग्न हो जाते हैं कि उनको अपने शर्रारकी भी सुध विसर जाती है। यहांसे चलकर कुछ दिन वाद डालिमया नगर आ गये। यहीं पर श्रीमान् साहु शान्ति प्रसाद्जी साहव रहते

हैं। आप बहुत ही सुयोग्य और धार्मिक व्यक्ति हैं। यहां पर श्रापके कई कारखानें हैं-शक्कर मिल, सीमेन्ट मिल कागज मिल श्रादि । आपके विषयमें पहले लिख आया हूँ। आपने छः लाख रुपयेसे अपनी स्वर्गीय माताकी समृतिमें भारतीय ज्ञान पीठ संस्था खोली है जिसका कार्यालय वनारसमें हैं और उसके प्रवन्ध कर्ता पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचाये हैं। आपके द्वारा श्रनेकों छात्रोंको मासिक छात्रवृत्ति मिलती है। भारतवर्षीय जैन परिपद्की जो विशेष उन्नति हुई है वह आपकी ही उदारताका फल है। श्रापके प्राइवेट सेकेटरी वायू रुक्सीचन्द्रजी हैं जो इंग्लिश तथा अन्य विषयके भी एम ए हैं। आपकी धर्म पत्नी मेजुएट हैं आपका स्वभाव अत्यन्त सरल खीर द्याछ है। श्री शान्ति प्रसाद्जीके धार्मिक कार्यों में सुभ सम्मति दाता वावू श्रयोध्या प्रसादजी गोयलीय हैं जो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। श्रापकी सम्मतिसे श्रनेक धर्म कार्यों में प्रगति हो रही है। आप अनेकान्त पत्रके कितने ही वर्ष प्रवन्धक रह चुके हैं। अब पुनः आपने उस पत्रको अपने हाथमें अपनाया है इसिट्ये संभव है पत्रकी विशेष उन्नति होगी । पत्रके सम्यादक श्री पं० जुगल किशोरजी मुख्तार हैं। यदि कोई शीमान इनके संक-लित साहित्यको प्रकाशित करता तो घटत नवीन चरतु देखने में आती परन्तु श्रीमानोंकी दृष्टि श्रभी इस ओर भुकी नहीं। शी मुख्तार साहवको दो कार्य कर्ता प्रत्यन्त हुशल मिले हैं जिनमें एक तो शीपण्डित द्रवारीहालजी न्यायाचार्य हैं जिन्होंने न्यायदीपिका छादि कई प्रन्योंको नवीन पद्धतिसे रुद्धित कराया है। दूसरे पण्डित श्री परमान्दजी शास्त्री है जो अतीव फर्मट व्यक्ति हैं। यदि व्यापका कार्योलय बनारस जैसे स्थानमें होता नो जनता का बहुत ही उपकार होता।

साह शान्ति प्रसादजी अत्यन्त सादी वेपभृपामें रहते हैं। में जिस दिन वहांसे चलनेवाला था उस दिन विहारके गवर्नर छा।पके यहां आये थे बहुत ही धृमधाम थी परन्तु छाप उसी वेपमें रहे जिसमें कि प्रति दिन रहते थे। जो जो वस्तुएं आपके यहां घनती थीं उनकी एक प्रदर्शनी बनाई गई थी। आपके छोटे पुत्रने मुझसे कहा—चलो आपको प्रदर्शनी दिखावें। मैं साथ ही गया, सर्व प्रथम कागज्की वात आई वहां कुछ वांस पहे थे। वह बोला,—समभे, यह धांस है इसके छोटे छोटे हुकड़े कर बुरादा तैयार किया जाता है फिर लुगदी तैयारकी जाती है फिर उसमें सफेदी डाडकर उसे सफेट बनाया जाता है। तालर्य यह कि उसने वड़ी सरलतासे कागज वननेकी पूरी प्रक्रिया शुरूसे श्रन्त तक समभा दी। इसी प्रकार सीमेन्ट तथा शक्त श्रादि वननेकी व्यवस्था अच्छी तरह समझा दी । मैं वालककी बुद्धिकी तीवता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। ऐसे होनहार बालक श्रन्यत्र भी सुरक्षित रहते हैं। एसी ही बुद्धि उनकी होती है विक किन्हीं किन्हींकी इनसे भी अधिक होती है परन्तु उन्हें कोई निमित्त नहीं मिलता। में चार दिन वहां रहा श्रानन्दसे समय वीता। आपने एक गाड़ी और एक मुनीम साथ कर दिया जो सागर तक पहुंचा गया था। आपने वहुत कहा—सागर मत जाछो परन्तु उद्यके समन् कुछ न चली। वहांसे चलकर दस दिन वाद वनारस आ गया।

चालीस मील पहलेसे वावू रामस्वरूपजी वरुआ सागरसे श्रा गये। वनारस सानन्द पहूंच गये। वहां पर स्याद्वाद विद्यालय है। उसका उत्सव हुआ चार हजार रुपयाका चन्दा हो गया। पं० केलाश चन्द्रजी प्रधानाध्पापक हैं जो बहुत योग्य व्यक्ति हैं। पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री भी यहीं रहते हैं। कटनीसे पं० जगन्मोहनलाल जी शास्त्री श्रोर सागर से पं० मुत्रालाल जी रांथेलीय तथा श्री पूर्णचन्द्रजी वजाज भी आ गये। हात्रोंक व्याख्यान श्रत्यन्त रोचक हुए। यहां पर श्री गर्णेशदासजी व श्री मधुसुद्रनजी वड़े सज्जन हैं। वावू हपंचन्द्रजी स्गद्वाद्विधालयके श्रिधिष्ठाता हैं और वावू सुमतिलालजी मंत्री। होनों ही व्यक्ति वहुत योग्य तथा उत्साही हैं। परन्तु हम एक दम ही श्रयोग्य निकलं कि संस्कृत विद्याका केन्द्र त्यागकर पुनर्मूपको भवकी कथा चरितार्थ करनेके लिये सागरको प्रत्यान कर दिया श्रीर वनारसकी हद छोड़नेके वाद इसमी प्रतिमाका व्रत पालने लगे।

चार दिनके वाद मिर्जापुर पहुंच गये। वहां पर दो दिन रहे पश्चात् दस दिनमें रीवां पहुंच गये। यहां पर श्री शान्तिनाथ स्वामीकी मूर्ति दर्शनीय है। यहांसे चलकर तीन दिनमें सतना पहुंचे वहां पर श्रीमान् धर्मदासजी के आग्रह विशेषसे चार दिन रहना पड़ा। आपने एक हजार एक रूपया यह कह कर दिया कि आपकी जहां इच्छा हो वहांके लिये दे देना। यहांसे चलगर पड़िया आये। यहां पर चार दिन ठहरे पश्चात् यहांसे चलगर पन्ना आगये। तीन दिन रहे, यहांसे चन्दन नगर आये। यहां पर पानीका प्रकोप रहा अतः वड़ी कठिनतासे खजराहा पढुंचे। यह अतिशयक्तेत्र प्राचीन एवं कलापूर्ण मन्दिरोंके समुदायसे प्रानित है, यहां शान्तिनाथ स्वामीकी मूर्ति वहुत ही मनोहा है वीस पुटसे कम न होगी यहांके विषयमें पहले लिख चुके हैं।

यहांसे चलकर चार दिन बाद छतरपुर छागये। यहां पर संस्कृत जैन साहित्य भण्डार छोर प्राचीन प्रतिनारं बहुत हैं परन्तु वर्तमानमें उनकी ज्यवस्था सुन्दर नहीं। यहां पर चीधरी हीरालालजी राजमान्य हैं प्रतिष्ठित भी हैं तथा समाजमें उनका

3

आदर भी है। उनका लक्ष्य क्या है १ वे जाने परन्तु वह पुरुपार्थ करें तो इस प्रान्तका बहुत कुछ सुधार हो मकता है। बहांसे कई मंजल तयकर देवरान पहुंचे। यहां पर तम्पू सिंवर्ट बड़े सजान थे ह्यातिभ्य सत्कार अच्छा किया। प्रायः उनके यहां दो या चार जेनी आते ही रहते हैं। ह्यवहारपट्ट भी हैं। इमें खाशा थी कि दोणगिरि वाठशालाको विशेष सहायता करेंगे परन्त कुछ भी न किया। विद्याका रिसक होना कठिन है। यहाँसे चलकर मलहरा आये । यहांपर बृंदावन सिंवई श्रत्यनत उदार और इज्ञल व्यापारी हैं। बड़े खादरसे रक्या एकदिन मोदी वालचन्द्रजीने भी रक्या ! यहाँ पर स० सि० सानेलालजी बेंच, वैद्यक और शिष्टाचारमें निषुण हैं । यहांसे चार मील श्री द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र है वहां पहुंच गर्ये । मेलाका अवसर था इससे भीड़ प्रायः अच्छी थी । गुरुद्त्त पाठशालाका उत्सव हुन्ना । सिंघईजी सभापति हुए, मन्त्री बालचन्द्रजी बी० एस० सी० ने बहुत ही मार्मिक व्याख्यान दिया। उसे अवण कर दस हजार एक रुपया सिंघई वृन्दावनने ५००१) सिंघई कुन्दन लालजीने श्रोर ३०००) के अन्दाज अन्य लोगोंने चन्दा दिया। १०००१) स्वयं मलेया बाछचन्द्रजीने भी विये। मेला सानन्द हुआ। इसके बाद आगन्तुक महाराय तो चले गये हमने सानन्द चेत्रकी बन्दना की । चेत्र बड़ा ही निर्मल और रम्य है पहाड़से नीचेकी श्रोर देखने पर शिखरजीका दृश्य श्रांखोंके संमुख आ जाता है। पर्वतके सामने एक विपुल नही वह रही है तो एक पूर्वकी छोर भी वह रही है। दक्षिणकी ओर एक वृहत्कुण्ड भरा हुआ है जो पहाड़की तलह़टीसे निकसा है। यदि कोई पर्वतकी परिक्रमा करना चाहे तो दो घण्टामें कर सकता है और डेढ घण्टामें वन्दना कर सकता है। पहाड़ पर श्री प्यारकुँवरजी सेठानीने ( धर्म पत्नी सेठ कल्याणमलजी इन्दोरने ) एक उत्तम कुटी बनवा दी है जिसके अन्दर एक देशी

पत्थरका बड़ा भारी चत्रृतरा वनवाया है जिसमें तप करते हुए ऋषियों के चित्र श्रद्धित है जिन्हें देखकर चित्तमें शान्ति आ जाती है। क्षेत्रके चिपयमें विशेष वर्णन पीछे लिखा जा चुका है। इसो द्रोणगिरिमें एक रामवगस की बदार थ। श्रापका प्राकृत और संस्कृतमें अच्छा अभ्यास था। आत्र वंद्य भी थे आपके बनावे पञ्चीसों भजन हैं। प्रापके द्वारा चेत्रकी शोभा थी आपका प्रवचन भी अच्छा होता था। आपके स्वर्गारोहणके वाद आपके सुपुत्र कमलापति भी चेत्रका कार्य संभालते रहे, आपका भी स्वर्गवास हो गया। वर्तमानमें घ्यापके दो सुपुत्र हैं एकका नाम मोतीहाह और दूसरेका नाम पनालाल है। आप छोग भी गृहस्थीका भार संभालते हुए जाति सुधारमें बहुत भाग छेते हैं परन्तु यह ऐसा प्रान्त है कि विधाता भी साक्षात् आ जावे तो यहांके लोग उसे भी चक्रमें डाल देवें। संसारमें वाल विवाहकी प्रधाका अन्त हो गया परन्तु यहां पर यह रूढ़ि अपवाद रूपसे हैं। यहां श्री पं० गोरेलालजी शास्त्री और इन दोनों महानुभावोंने इस प्रथाका खन्त करनेके लिए अत्यन्त प्रयत्न किया परन्तु कर नहीं सके। जल विहारोंमें ५००) तक लगा देवेंगे परन्तु प्रसन्नतासे विद्यादानमें पांच रुपया न देवेंगे !

यहां अधिकतर लोग जैनधमं के श्रद्धालु हैं परन्तु लोग उन्हें अपनाते नहीं। न जानें लोगोंने जैन धर्म को क्या ममफ रक्या है। पहले तो वह किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं। जो त्यारमा मोहादिने कृष जावे उसीमें उसका विकाश हो जाता है। जैसे मूर्य का किया किसी जाति की प्रपेदा प्रकाश नहीं करता। एवं धर्म किसी जाति विशेष की पैतृक सम्पत्ति नहीं। लो भी ध्यायमा विवसीत प्रक्रियाय हो मिलिकता से कलिति न हो उसी प्रारमामें इस धर्म की उत्यक्ति हो जाती है। हम लोगोंने जैनधर्म की व्यापनता ना धात पर रक्षण है। यह भी एक क्षयन

शैली है कि धर्म तो प्रत्येक श्रात्माम शिक रूपते विद्यमान रहता है, जब जिलके विकाशमें श्रा जाने वह तभी धर्मात्मा बन जाता है। कहने का तालमं यह है कि यदि कोई जैनधर्मक श्रानुक श्रुत्ति करे तो उसे हड़ करना चाहिये। इस प्रान्तमें ब्रह्मचारी चिदानन्द्रजीने श्रिथिक जागृति की है। यहांसे चलकर हम गोरखपुर होते हुए, घुवारा आये यह श्राम बहुत बढ़ा है। पाँच जिनालय है पचास घर जैनियों के हैं, जिनमें पण्डित दामोद्र बहुत ही सुयोग्य हैं धनाल्य भी साथ ही प्रभाव झाली भी हैं। श्रापकी प्राममें अच्छी मान्यता है। यहां पर स्वर्गीय छतारे सिंघईके दो पुत्र थे उनमें एक का तो स्वर्गवास हो गया। उनके तीन सुपुत्र हैं तीनों ही व्यापरमें छशल हैं। दूसरे पुत्र प्यारेलालजी है बहुत योग्य हैं। एक सेठ भी बाममें हैं जो बहुत योग्य हैं। इसी तरह अन्य महानुभाव भी श्राच्छी स्थितिमें हैं। यदि यह लाग पूर्ण झिक्त काम लेवें तो एक विद्यालय यहां चल सकता है। परन्तु इस ओर अभी हिं नहीं है।

यहांसे चलकर वारात्राम आये। त्राममं तीन घर जैनियोंके हें। मन्दिर वनवा रहे हें परन्तु उत्साह नहीं। यहांसे चलकर नीम-टोरिया आये। यहांपर पांच जिनालय और जैनियोंके पचीस घर हैं। कई सम्पन्न हें। तीन दिन ठहरा। एक पाठशाला भी स्थापित हो गई है। यहांसे चलकर अदावन आये, यहांपर एक मन्दिर वन रहा है—अधूरा पड़ा है। यहांके ठाकुर वड़े सज्जन हें। उन्होंने सब पज्जायतको डांटा और मन्दिरके लिये पर्याप्त चन्दा करवा दिया। यहांसे चलकर किमुनपुरा वसे, वहांसे चलकर जासोडेमें भोजन किया और शामको वरायठा पहुंच गये।

सेठ कमलापतिजी यहींके हैं। उन्हींके मकानपर ठहरे। श्रापके सुपुत्रोंने श्रच्छा स्वागत किया। यहांपर सेठ दौलतरामजी

श्राच्छे धनाट्य हैं। इनकी त्यागियोंके प्रति निरन्तर सहानु-भूति रहती है, इन्हींके यहां भोजन हुआ। इनके ख्वानसे एक पाठशाला हो गई है। पं० पद्मचन्द्रजी उसमें पेंतीस रूपया माहवारपर अध्यापक हुए हैं। ये सेठ कमलापतिके द्विनीय पुत्र हैं। विशारद द्वितीय खण्ड तक इन्होंने श्रध्ययन किया है। सुर्शेध हैं, विशेप विद्वान् हो जाते परन्तु सेठजोकी वड़ी अनुकन्पा हुई कि विवाह कर दिया श्रतः ये अगाड़ो न बढ़ सके। इसी तरह इस प्रान्तके मां चाप आत्मीय बालकोंकी उन्नतिके शत्रु वनते हैं। उनके पढ़ानेमें एक पैसा व्यय करना पाप समऋते हैं। भाग्यसे स्कूल हुआ तो वालक किसी तरह चार क्लास हिन्दी पढ़ लेते हैं। बारह वर्षमें गृहस्थ वन जाते हैं, छोटीसी वहू घरमें ष्या जाती है, सासू आनन्दमें इव जाती है पश्चात् जब वह कुछ काल पाकर बड़ी हो जाती है तब उससे सब कराना चाहती हैं। वाल्य विवाहके दोपसे वह कमजोर हो जाती है। जब काममें आलस्य करती है तव वहीं सास उसे नाना अवाच्योंसे कोसती हे, ताना मारती है तथा शारीरिक वेदना देती हैं। फल यहांतक देखा गया है कि कई अवलाएं चेदना खाँर वचनोंकी यातना न सह सकनेके कारण कृपमें ह्यकर मर जाती हैं। इन रूढ़ियांका मूल कारण स्त्री समाजमें योग्य शित्ताकी न्यूनता है।

यहांसे चलकर दो मील एक छाहीरोंकी पल्ली थी वहीं ठहर गये। यहां थोड़ी दूरपर एक सुन्दर नदी घहती है वहां सायं-कालके समय शीच किया करनेके लिये गये। घाटके उपर उन्नत मुख्य समुदाय था वहीं पर आनन्दसे घठ गये और मनमें यही भावना उत्पन्न हुई कि ऐसा हो स्थान प्यानंक योग्य होता है। एक घण्टा सामायिक किया कर स्थानपर चा गये। इतनेमें गाड़ी-वान कहता है कि पकाकी होल उत्तर गई है छतः में प्रशास्त्र जाता हूँ और वहांसे दूसरी गार्ना छाता हूँ श्राप निश्चिन्त होकर साइये। इसी बीच जिसके बरपर ठहरे थे बह गृहपित आ गया श्रीर हमसे बाला—'बर्गाजी इस गार्नीवानको जाने दीजिये जिसने गाड़ी भेजी उसने जान बूहकर रही गाड़ी भेजी। यह लोग बड़े छुराछ होते हैं, इनकी मायाचारी आप क्या जानें? हम इनके िसान हैं, इनके हथकंडोंसे परिचित हैं, आज इनकी बर्दालत हम छोगोंकी यह दशा हो गई है कि तनपर कपड़ा नहीं घरमें दाना नहीं। पर परमात्मा सबकी फिक रखता है ऐसा कानून बना कि इनकी साहुकारी मिट्टीमें मिल गई कर्जाकी वीसों वर्षकी किइते हो गई। खेर इस चर्चासे क्या छाम १ मेरी घरकी गाड़ी है वह आपको सागरतक पहुंचा श्रावेगी। क्या आप मेरी इस नम्र प्रार्थनाको स्वीकार न करेंगे १ इन छोगोंके द्वारा तो आप ६०० मील आ गये, बीस मील यदि मेरे द्वारा भी सेवा हो जावे तो में भी अपने जनमको सुफल समभूं १'

मेंने कहा—'आप छोग किसान हैं खेतोंका काम अधिक रहता है।' इस पर वह बोला—'श्रच्छा, श्राप इसी गाड़ीसे जाईये।' इसके अनन्तर उसने कहा—'कुछ उपदेश दीजिये।' मेंने कहा—'अच्छा, श्राप कृड़ा वगैरहमें आग न लगाइये तथा पर स्त्रीका त्याग किये।' वह बोला—'न लगावेंगे न लगते देख खुश होनेंगे। पर स्त्रीका त्याग वगैरह शब्द तो हम नहीं जानते पर यह श्रवद्य जानते हैं कि जो हमारी स्त्री ह वही भोगने थोग्य है। जब हम अत्यन्त व्याकुल होते हैं तब उसके साथ विषय सेवन करते हैं। इसीसे श्राजतक हमारा शरीर नीरोग है।' उसने अपने पुत्रको बुलाकर उससे भी कहा कि वेटा! वर्णीजी जो इत देते हैं उसका पालन करना तथा कभी वेदया स्त्रीके नाचमें न जाना और वर्णीजीका कहना है

कि रोज राम नामकी माला जपना। अन्तमं वह वोला—'कुछ दुग्ध पान करेंगे ?' मैंने कहा—'मैं एक बार ही भोजन और पानी लेता हूँ।' वह आश्चर्यके साथ चुप रह गया।

श्रमन्तर हम सो गये। प्राहःकाल चलकर पाटन श्राये। यहांपर इस घर जैनियोंके होंगे। यह प्राम पं० मुन्नालालजी रांथेलीयका है। आपका मन्दिर भी यहीं है। यहांपर वण्हासे पन्नीस जैनी श्रा गये। यहांके जैनियोंने सबके भोजनका प्रवन्ध किया। विनेकावाले सिंघई भी श्राये तथा विनेका चलनेके लिये बहुत श्राप्रह किया परन्तु हम लोग दण्डाको प्रस्थान कर गये। दूसरे दिन वण्डा पहुंचे, सादर स्वागत हुआ, दो दिन रहे।



#### ११७

#### सागरका समारोह

यहांसे सागरके लिये प्रस्थान कर दिया। बीचमें कर्रापुर भोजन हुन्त्रा । यहां सागरसे गर्छया शिवप्रसादजी साहव तथा सिंघई राजारामजी, सिंघई होतीलालजी आदि मिलनेके लिये आये । यहांसे चलकर वहेरिया श्राममें रात्रि वितावी । यहां भी बहुतसे मनुष्य मिलने आये। प्रातःकाल होते होते गमिरिया नाफेपर पचास मनुण्य आ गये और कचहरीतक पहुंचते पहुंचते हजारों नर नारी आ पहुंचे। वेण्ड वाजा तथा जुल्सका सव सामान साथ था। छावनीमेंसे घूमते हुए जुल्सके साथ श्री मलेयाजीके हीरा आइल मिल्स पहुंचे। इन्होंने वड़ा ही स्वागत किया । श्रनन्तर कटरा वाजार आये । यहांपर गजाधरप्रसादजी ने जो कि खजानेमें क्लके हैं घरके द्रवाजेके समीप पहुंचनेपर मंगल श्रारतीसे स्वागत किया। श्रनन्तर सिंघई राजाराम मुन्ना-लालजीने वड़े ही प्रेमके साथ स्वागत किया। पश्चात् श्री गौराबई जैन मन्दिरकी वन्दना की। यहांपर मृतियां वहुत मनोज्ञ हैं तथा सरस्वती भवन भी विशाल है जिसमें पांच सौ ज्ञादमी सानन्द शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। यहांपर जन समुदाय अच्छा है। इतना स्थान होनेपर भी संकीर्णता रहती है। इस मन्दिरमें अवसर आने पर धर्म प्रभावनाके कार्य वड़े उत्साहके साथ सम्पन्न होते रहते हैं । यहांसे जुल्सके साथ वड़ा वाजार होते हुए मोराजी भवनमें पहुंच गये।

मार्गमें पत्तीसों स्थानोंपर तोरण द्वार तथा वन्दनवारे थे। मोराजीकी सजावट भी अट्भुत थी, वहां चार हजार मनुष्यांका समुदाय था। वड़े ही भावसे स्वागत किया। श्रागत जनताको अत्यन्त हर्प हुआ। वाहरसे अच्छे अच्छे महाशयोंका शुभागमन हुआथा। श्रीमान् पं०देवकीनन्दनजी साह्य कारञ्जा, श्रीमान् पण्डित जीवन्धरजी साहव इन्दौर, श्रीमान् वाणीभूपणपं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थ वड़ोत, श्रीमान् पं० कस्तूरचन्द्रजी ईसरी, श्रीमान् त्र० पं० कस्तृरंचन्द्रजी नायक जवलपुर तथा स्थानीय शीमान् पण्डित द्याचन्द्रजी प्रधानाध्यापक, श्रीमान् साहित्याचार्य पं० पन्नालानी साह्य साहित्याध्यापक, श्रीमान् पं० माणिक-चन्द्रजी साह्य शास्त्री, श्रीमान् पं० लक्ष्मणप्रसाद्जी "प्रशान्त" तथा श्रीमान् पं० चन्द्रमौछिजी शास्त्री सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि अनेक विद्वान् महानुभावोंका जमाव था। जवलपुर छादिसे छनेक धनिक वर्ग भी पधारे थे। जैसे श्रीमान् सेठ वेणीप्रसादजी तथा श्रीमान् सेठ रामदासजी आदि। यह सब सज्जन महाशय श्रानन्द्से धर्मशालामें रहकर उत्सवकी शोभा वहा रहे थे।

रात्रिको सभा हुई जिसमें आगत विद्वानों के उत्तमोत्तम भाषण हुए। पं० देवकीनन्द्नजीका भाषण बहुत हो मार्मिक हुआ। इसके वाद वाणीभूषणजीका ज्याख्यान हुआ। विद्यालयको अच्छी सहायता हो गई। साठ हजार संस्कृत विद्यालयको मिल गये। ग्यारह हजार रुपयों में मेरी माला मल्याजीने ली तथा यालीस हजार रुपये आपने हाईस्कृलकी विल्डिंगको दिये। इसी प्रकार महिलाशम का भी उत्सव हुआ। उसके लिये भी पन्द्रह हजार रुपयेकी सहायता मिल गई। खुरईसे श्रीमान् गणवित्तलालजी गुरहा जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इस उत्सव में प्रधार थे। क्रमशः मेलाका कार्यक्रम समाप्त हुआ। आगत लोग अपने

अपने घर घठ गये। सात वर्षके बाद आनेपर मैंने देखा कि सागर सनाजने अपने कार्योमें पर्याप्त प्रगति की है। मेरे अभायमें इन्होंने महिलाश्रम खोलकर बुन्देलस्वण्डकी विधवाओं का संरच्या तथा शिक्षा का कार्य शारम्भ किया है तथा जैन हाई स्कृल खोलकर सार्वजनिक सेवाका केन्द्र बढ़ाया है। संख्वत विद्यालय भी अधिक उन्नतिपर है। साथ ही छोर भी स्थानीय पाठशालाएं चालू की हैं। गुमे यह सन्न देख कर प्रसन्नता हुई। सात सो मीलकी लम्बी पेदल यात्राके बाद निश्चत मंजिलपर पहुंचनेसे मेंने आपकी भारहीनसा अनुभव किया।

-45 EEE H-



७८० मीलकी लम्बी पैटल बाजारे बार निश्चित संतिल पर फारेसे सैने अपने आपको सार्गानना अनुसव शिया ' [१०६२०]



### सागरके अश्वलमें

सागर ही नहीं इससे सम्बद्ध व्रामों में लोगों के हद्यमें शिक्ता के प्रति क्षेम जागृत होने लगा था। खुर होने भी वहां की समाजने श्री पाश्चनाथ जन गुरुकुल की स्थापना कर ली थी। उसका उत्सव था जिसमें श्रीमान् पं० देवकी नन्दनजी, सिद्धांत के मर्म इं पं० वंशीधरजी इन्दोर तथा मुन्नालाल समगोरया आदि विद्वान् पधारे थे। कारं जासे श्रीमान् समन्तभद्रजी धल का भी आगमन हुत्रा था। में भी पहुंचा, बहुत हो समारोह के साथ गुरुकुल का उद्घाटन हुआ। रुपया भी लोगोंने पुष्कल दिया। विशेष द्रव्य देनेवाले श्री स० सि० गण्य तिलाल जी गुरहा तथा श्रीमन्त सेठ ऋषभकुमार जी हैं। ऋषभकुमार जीने गुरुकुल को विलंड गवनवा देने का वचन दिया। इस अवसरपर भेट साफ प्रसिद्ध दानवीर श्रीमन्त सेठ लच्मीचन्द्रजी पथारे थे। आपने गुरुकुल को अन्छी सहायता दी। आजकल जो धवल छाहि प्रस्केत उद्घार हो रहा है उसका प्रथम वहा छाएको ही है।

खुरईसे चलकर ईसुरवाराके प्राचीन मन्दिरके दर्शन फरनेक लिये गया। एक दिन रहा, वहींपर हालाहल ब्दर आ गया। एक सौ पांच लियी ब्वर था, कुछ भी रमृति न थी। पता लगते ही सागरसे सिंघईजी आ गये। साथमें थी प्रहाचारी चिदानन्दजी भी थे। मुफे होलीमें रखकर सागर ले आये। सुफे

से ही पृथक् थे उसकी दुकान और मकान पर भटजा कर लिया ऑर हमसे बोले कि नालिश कर छो ! मेरे पास उसका जो कुछ था वह भने वहां की पाठशालाके मन्त्रीको दे दिया और कहा कि वह तो दान कर गईं पर इन्हें बळात्कार छीनना है ले लें परन्तु फल उत्तम न होगा। पापक परिणामों से कभी भी सुख नहीं होता । इस प्रकार व्यवस्था कर वहांसे नैनागिरिके मेळाको चला गया । मेला श्रक्ला हुआ पाठशालाको दस हजार रुपये के लमभग रुपया इकट्टा हो गया। यह क्षेत्र बहुत ही रम्य है। यहां पर छोटी सी पहाड़ी हैं उस पर अनेक जिन मन्दिर हैं। पन्द्रह मिनटमें धर्मशालासे पहाड़ पर पहुंच जाते हैं एक घण्टामें मन्दिरों के दर्शन हो जाते हैं । यहां एक पुराना मन्दिर है जिसमें प्राचीन कालकी बहुत सुन्दर मृर्ति है मन्दिरोंके दर्शन कर नीचे आइये तव एक सरोवर है जिसके मध्यमें सैठ जवाहरछाछ मामदावाछोंने एक मन्दिर बनवाया है जिसे देखकर पावापुरके जल मन्दिरका स्मरण हो आता है। उसके दर्शन करनेके बाद एक वड़ा भारी मकान मिलता है जो कि श्रीमान् मलैया शिवप्रसाद शोभाराम वालचन्द्रजी सागरका वनवाया हुआ है और जिसमें पचास छात्र सानन्द विद्याध्ययन कर सकते हैं। इस जेत्र पर श्री स्वर्गीय दोलतराम वर्णी पाठशाला है जिसमें वीस छात्र अध्ययन करते हैं। श्री स्वर्गीय दोलतरामजी वर्णी एक वहुत ही विद्वान् महात्मा थे आपके विपयमें पहले वहुत कुछ लिख श्राया हूँ। इनका समाधिमरण इसी चेत्र पर हुआ था। आपके गुरु श्री बाबा शिव-लालजी ये जो बड़े ही तपस्वी थे। आपके विपयमेंभी पहले बहुत कुछ लिख आया हूं, फिर भी पाठकोंको आपके तपश्चरणकी एक वात सुनाना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है—श्री मुरलीधर गोलापूर्व अमरमऊके रहनेवाले थे वादमें नागपुर चले गये।

चहांपर उन्होंने एक हजार रुपया पैदा कर लिया। वह पुराण छिखते थे और वड़ी विनयके साथ लिखते थे। एक बार उन्हें शरदी हो गई। उन्होंने नाक छिनकी तो नाकका कुछ पानी द्वातमें गिर गया। उन्होंने छोभवश वह स्याही नहीं फेंकी उसीसे लिखते रहे। अन्तमें उनके यह भाव हुए कि लिखनेमें वड़ा कष्ट होता है और वड़े परिश्रमसे एक दिनमें एक रूपयाका लिख सकते हैं। चलो सट्टामें रुपया लगा देवें कुछ दिनमें एक हजारके दस हजार रूपये हो जावेंगे। छाछचमें पड़कर उन्होंने एक हजार रुपया गँवा दिये। अन्तमें दुखी होकर सहारनपुर चले गये । वहां लाला जम्त्रृपसादजीके यहां रहे । श्रन्तमें खुरजा श्रा गये । वहांपर उनकी एक मां जो घ्यन्धी थी उनके साथ रह गई । खुरजामें उन्हें सब प्रकारकी सुविधा थी। वहांके प्रसिद्ध स्वर्गीय सेठ उनकी सब सहायता करते थे। में भी उन दिनों खरजामें ही अध्ययन करता था। श्री मुरलीधरजीको कुष्ठ हो गया। मेंने एक दिन कहा - 'भाई साहव! इसकी दवा नहीं करते।' श्राप बोले—'मेरे इसी जन्मका फल है।' मैंने पृद्धा—'क्या बात हैं ?' तव आपने सव कहानी सुनाई। वही सुरलोधर जब बमराना आये तत्र वावा शिवलालजीने पहा 'भया! अनर्थ ता बहुत हो गया परन्तु कुछ चिन्ताकी वात नहीं। इस मन्त्रका स्मरण करो श्रार परिणामोंकी निर्मछता रखो। यदि आपकी धर्ममें श्रद्धा है तो छः मासमें श्रापका रोग चला जावेगा। छ नमी भगवतेऽईते केविलने इत्यादि मन्त्रका जाप्य करो छीर हः माएको नमक त्यागो।' साथ ही सेठजीसे कहा कि इनकी वैवाष्ट्रय करनेमें ग्लानि न करना । दैवयोगसे श्री गुरलीधर वाधाका छट् मासमें कुष्ठ चला गया। यात्रा शिवलालजीकी तपस्याका पमस्कार -देखनेवाले अवतक हैं। आपका स्वर्गवास रतलागमें हुन्ना था।

यह एक अप्रासिक्षक चात आ गई। अस्तु । नैनागिरिके श्रासपास जैनियोंकी वसती श्रन्छी है तथा सम्पन्न घर बहुत हैं परन्तु इस ओर प्रनकी रुचि विशेष माल्म नहीं होती श्रन्यया यहां एक श्रन्छा विद्यालय चल सकता है।

मेंनागिरिसे चलकर शाहपुर खाया। वीचमें वंदा मिला यहां भी पाठशालांके लिये एक हजार पांच साँ क्षये हाँ गये। शाहपुरके आदमी उत्साही बहुत हैं। यहां पुष्पदन्त विद्यालयकों पूर्वका दृत्य मिलाकर वीस हजार क्षयेका फण्ड हो गया। विद्यालयके सिवा यहांपर एक चिरों जावाई कन्याशालाके नामसे महिला पाठ-शाला भी खुल गई। इसकी स्थापनका श्रेय श्री बतासीबाई गयाको है। ख्रापकी प्रवृत्ति इतनी निर्मल है कि देखनेसे प्रशम मूर्तिका दर्शन हो जाता है। ख्राप स्वयं दान देती हैं और अन्यसे घ्रेरणा कर दिलाती हैं। ख्रापने पांच सी मनुष्य एवं स्त्रियोंके वीच व्याख्यान देकर सबके मनको कोमल बना दिया जिससे कुछ ही समयमें पचास रुपया मासिकका चन्दा हो गया।

अनन्तर पटनागञ्जके मन्दिरों के दर्शनके लिए आये। जो कि रहली प्रामकी नदीके ऊपर हैं। यहां पर तीन दिन रहे फिर दमोहको चले गये वहांसे श्री कुण्डलपुर गये। यहांपर परवार सभाका उत्सव था जिसमें वड़ी वड़ी रपोचें हुई। कुछ लोग तो यहांतक जोशमें आये कि एक लाख रुपया इकट्टा कर एक चहत् शिचा संस्था स्थापित करना चाहिये। जोशमें आकर सबने इस वातकी प्रतिज्ञा की पर अन्तमें कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे सबका जोश ठण्डा हो गया।

## 399

# कटनीमें विद्वत्परिपद्

कुण्डलपुरसे चलकर कटनी आये । मार्ग विपम तथा जंगलका था अतः कुछ कप्ट हुआ। यहां एक मास रहे, विमानजी थे, जिससे अच्छा समारोह हुआ। भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिपट्का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें अनेक विद्वान् पधारे थे। अध्यक्त श्रीमान् पं० वंशीधरजी साहव थे जो कि छापूर्व प्रतिभाशाली हैं। आपको धर्मशास्त्रका अगाध बोध है। आपकी प्रवचनशैली श्रात्यन्त रोचक है। आपके न्याख्यानका जनतापर अपूर्व प्रभाव पड़ता है। विद्वानों में श्री पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्री प्रधाना-ध्यापक स्याद्वाद विद्यालय काशी भी थे आपका व्याख्यान यहुत ही मर्मस्पर्शी और इतिहासकी गवेपणापूर्ण होता है। ध्यापने अचेलक धर्मपर एक बहुत ही उत्तम पुस्तक लिखी है। श्रीमान् पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य भी पधारे थे जो आजकल साहु शान्तिप्रसाद्जी द्वारा बनारसमें स्थापित भारतीय ज्ञानपीठक प्रधान कार्यकर्ता हैं। मधुरासे पण्डित राजेन्द्रकुमारजी जो कि दिगम्बर भारतीय संघके मंत्री हैं आये थे। आपके हारा . जैनधर्मका कितना विकास हुआ यह जैनीमात्र जानते हैं। छाप बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। मधुरामें संघभवन सरस्वती सदन आदि आपके ही प्रयत्नसे निर्मित हुए हैं। धाप शाम्यार्थ करनेमें अत्यन्त कुशल हैं तथा संघ संघाटन करनेमें आपकी बहुत

ख्याति है। स्नापका संघ थारे ही समयमें दि० जैन महासभा फ्रीर दि० जैन पिपद्के समान प्रख्यात हो गया। सागरसे श्री पं० द्याचन्द्रजी साह्य जो कि जैन सिद्धांतके श्रच्छे वक्ता है छोर समस्त धर्म प्रन्थ जिन्हें प्रायः कण्ठस्थ हैं आये थे। तथा वनारससे पण्डित फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रा भी जो कि कर णानुयोगके निष्णात छोर ममझ पण्डित हैं आये थे। श्राप तो विह्तपरिपद्के प्राण ही हैं। यदि यह परिपद् परस्पर प्रेम पूर्वक कायं करती रही तो इसके द्वारा समाजका बहुत कुछ कल्याण हो सकता है और जो 'में' 'तृ' के चक्रमें पड़ गई तो क्या होगा सो भविष्यके गर्भमें है।

यहां पर तीन दिन परिपद्की बैठकें हुई धर्मकी बहुत प्रभा-वना हुई तथा एक वात नवीन हुई कि पण्डित महाशयोंने दिल खोलकर परिपद्के कोपको स्थायी सम्पत्ति इकट्ठी कर दी। आशा है कि यदि यह विद्वद्वर्ग इस तरह उदारता दिखाता रहा तो कुछ समयमें ही परिपद् वास्तवमें परिपद् हो जावेगी। परिपद्को ध्यच्छी सफलता मिली। यदि कोई दोप देखा तो यही कि अभी परस्परमें तिरेसठ पनाकी बुटि है। जिस दिन यह पूर्ण हो जावेगी उस दिन परिपद् जो चाहेगी कर सकेगी। ध्रसम्भव नहीं, परन्तु कालकी आवश्यकता है इस स्लोककी छोर ध्यान देने की भी आवश्यकता है—

> 'त्रयं परो निजो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥'

इसमें अर्थ रलोक तो हेय है और अर्थ याहा है। आशा हैं ये लोग स्वयं विवेचक हैं शीव्र ही इसे अपनावेंगे। जिस दिन इन महाशयोंने अपनी प्रवृत्तिमें इसे तन्मय वना लिया उस दिन जगत्का उद्घार करना कोई कठिन नहीं क्योंकि जगत्का उद्घार वही कर सकता है जो अपना उद्धार कर ले अन्यथा सहस्त्रों हुए हैं और होंगे। जैसे हुए चैसे न हुए। मेरी श्रद्धा है कि जिस महातु-भावने ज्ञान द्वारा श्रात्मीय कल्याण न किया उनका ज्ञान तो भार भृत ही है। श्रन्वेकी लालटेनके सदृश उस ज्ञानका उसे कोई लाभ नहीं। मेरा ऐसा कहना नहीं कि सब ही की यह प्रवृत्ति है। बहुतसे महानुभाव ऐसे भी हैं कि स्वपर कल्याणके लिये ही उनका ज्ञान है किन्तु जिनका न हो उन्हें इस ओर छत्त्य देना उचित है। अखु, जो हो वे लोग जानें या बीर प्रभु जानें किन्तु सुके तो पण्डितोंके समागमसे बहुत ही शान्ति मिछी और इतना विपुरू हर्प हुआ कि उसकीं सीमा नहीं। हे भगवन्! जिस प्रान्तमें सूत्र पाठके लिये दस या बीस प्राममें कोई एक व्यक्ति मिलता था वह भी शुद्ध पाठ करनेवाला नहीं मिलता था, आज उन्हीं यामों में राजवार्तिकादि यन्थोंके विद्वान् पाये जाते हैं। जहां गुणस्थानोंके नाम जाननेवाले कठिनतासे पाये जाते थे आज वहां जीवकाण्ड और कर्मकाण्ड के विद्वान् पाये जाते हैं। जहां पर पूजन पाठका शुद्ध उद्यारण करनेवाले न थे आज वहां पञ्च कल्याणकके करानेवाले विद्वान पाये जाते हैं। जहां पर लोगोंको 'जैनी नास्तिक हैं" यह शब्द सुननेको मिल्ना था प्राज वहीं पर यह शब्द लोगोंके द्वारा सुननेमें आता है कि जैनधर्म ही प्यहिंसा धर्मका प्रतिपादन करनेवाला है इसके विना जीवका फल्यास दुलंभ है। जहां पर जैनी पर से वाद करनेमं भवभीत होते थे ष्ट्राज वहीं पर जैनियांके वालक पण्डितांसे शास्त्रार्थ करनेके लिये तैयार हैं। इत्यादि न्यवस्था देखफर ऐसा कीन न्यक्ति होगा जो ष्यानन्दसागरमें मग्न न हो जावे। आज सब ही होन जैनधमंका अस्तित्व स्वीकार करने हमें हैं सभी मतावलन्वी इस धर्मका

गौरव स्वीकृत करने छगे हैं इसका श्रेय इन विद्वानों को ही तो है तथा साथ ही हमारे दानी महाशयों को भी है जिनके कि द्रव्य-दानसे यह मण्डली बन गई। कल्पना करो यदि श्री धन्यकुमार सिंघई और सकल पद्धा इस समारोहकी आयोजना न करते तो यह सीभाग्य जनताको प्राप्त न होता। हम तो जनताको भी धन्यवाद देते हैं कि उसने इस हश्यको देखा यदि जनता न खाती तो व्याख्यानों का अरण्यरोदन होता। श्रपने श्रपने श्रपिक कारोंका सबने उपयोग किया। धीरा बहुनूल्य वस्तु है परन्तु सुवर्ण यदि उसे श्रपने ह्रयमें स्थान न दे तो उसकी क्या महिमा? मोती उत्तम जातिके है यदि उनी स्तमें गुम्कित न किया जावे तो हार वंशा नहीं पा सकता। इत्यादि कहां तक कहा जावे ? कटनीका यह समारोह बहुत ही प्रभावना कारक हुआ। मेरी तो यह श्रद्धा है कि यदि ऐसे समारोह किये जावें तो जनधर्मका ध्यनायास प्रचार हो जावे क्योंकि स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि—

'श्रज्ञानतिमिरव्यातिमपाकृत्य यथायथम् । जिनशासन माहारम्य प्रकाशः स्यात्प्रभावना' ॥

विद्वानोंके साथ ही कई त्यागी महाशय भी पथारे थे अतः उनसे भी त्यागके महत्वकी प्रभावना हुई क्योंकि स्वामी अमृतचन्द्र सूरिने लिखा है कि—

'श्रात्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव । दानतपोजिनपृजा विद्यातिशयैश्च जिन घर्मः' ॥

व्याख्यनोंका खच्छा प्रभाव रहा। व्याख्यान दाताओंमें पं० राजेन्द्र कुमारजी मंत्री भारतीय जैन संघ मथुरा, पं० कैलाश चन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री काशी, पं० जगन्मोहनलालजी कटनी, श्रीयुत कर्मानन्द्रजी शास्त्री सहारनपुर जो कि पहले आर्यसमाज के दिगाज एवं शास्तार्थ केसरी थे तथा सागर विद्यालयकी पंडित मंडली छादि प्रमुख थे। हिन्दी साहित्यके प्रसिद्ध लेखक श्री जैनेन्द्रकुमारजीका भी अपूर्व भाषण हुआ। मधुरासे संघके सभी विद्वान् छाये थे उन महाशयों के द्वारा लोकोत्तर प्रभावना हुई। तथा देहली निवासी सर्व विदित पं० मक्खनलालजी का बहुत ही सफल व्याख्यान हुआ। छापने कन्या विद्यालयके लिये दिल हिलानेवाली अपील की जिससे चांतीस हजारका चन्दा हो गया। इस चन्दामें कटनी समाजने पूर्ण उदारताका परिचय दिया। पन्द्रह हजार रूपए तो अकेले सिं० धन्यकुमारजी ने दिये तथा शेप रूपये कटनी समाजके छान्य प्रमुख व्यक्तियोंने दिये एतदर्थ कटनी समाज धन्यवादका पात्र है।

इसी अवसरपर कुँवर नेमिचन्द्रजी पाटनी भी जो कि किसनगढ़ मिलके मैनेजर हैं पधारे थे। छाप चहुत हो सज्जन और विद्वान हैं विद्वान ही नहीं संसारसे विरक्त हैं। छापके पिताका नाम श्री सेठ मगनमल्लजी हैं जिनकी छागरामें प्रख्यात धार्मिक सेठ श्री भागचन्द्रजीके सामेमें चड़ी भारी दुकान है। श्री सेठ हीरालालजी पाटनी आपके चाचा हैं जिन्होंने किसनगढ़में छह लाख रुपयाका दान किया है और जिनके द्वारा वहांकी संस्थाए चल रही हैं। आप तीन दिन रहे। आपके समागमसे भी मेलाकी पूर्ण शोभा रही। सागर तथा जवलपुरसे गण्यमान व्यक्ति भी पधारे थे।

में श्री सिंघई धन्यकुमारजीके वंगलामें जो कि गांवसे लगभग एक मीलपर एक रमणीय डवानमें हैं ठहरा था। प्रापकी मां बहुत हो सडजन हैं, ख्रापके दो चचेरे भाई हैं परस्पर श्रेम बहुत है। मेरा तो इस कुटुम्बसे चार्लास वपसे सम्बन्ध है। इनके हारा सदा मेरे धम साधनमें कोई बाहा ग्रुटि नहीं हाने पाती। एक बार जब ये गिरिराजकी यात्राके लिये गये तब में ईसरीमें धर्म साधन करता था। श्रापकी मातेश्वरीने मेरा निमन्त्रण किया श्रोर श्रम्तमें जब भोजन कर में अपने स्थानपर आने लगा तब ध्यापने बड़े श्राश्रहके साथ कहा कि श्राजीवन मेरा निमन्त्रण है। मैंने बहुत कुछ निषेध किया परन्तु एक न चली। जब मैंने दशमी प्रतिमा लेली तभी श्रापका निमन्त्रण पूर्ण हुआ। श्राप तीन वर्षतक वराधर निमन्त्रणका व्यय भेजते रहे।

यहां एक बात और उल्लेखनीय है जिसे पढ़कर मनुष्य बहुत सी कल्पनाएं करेंगे। बहुतसे यह कहेंगे कि वर्णीजी को चरगानुचोगका कुछ मी चोष नहीं आर इसे में स्वी-कार भी करता हूं। बहुतसे कहेंगे द्याछ हैं श्रीर बहुतसे कहेंगे कि मानके लिख़ हैं कुछ भी कहो पर वात यह हैं मैं भोजनकर वागमें जा रहा था। वीचमें एक वृद्धा शिरके ऊपर घासका गट्टा लिये वेचने जा रही थी। एक आदमीने उस घासका साढ़े तीन श्राना देना कहा युढ़ियाने कहा चार श्राना लेवेंगे। यह साढ़े तीन आनासे श्राधक नहीं देता था। मुझसे न रहा गया, मेंने कहा-भाई घास अच्छी है चार आना ही दे दो वेचारी बुढ़िया कहां भटकेगी। उसने चार आना दे दिये बुढ़िया खुश होकर चली गई। उसके वाद स्टेशनके फाटककर ष्याया वहां एक बुड्ढा बाह्यण सत्तूका लोंदा बनाये वेठा था। मेंने कहा—'वावाजी सत्तू क्यों नहीं खाते ?' वह वोला— 'भेया पानी नहीं है।' मैंने कहा- 'नलसे ले आओ।' वह कहने लगा—'नल वन्द हो गया है।' मैंने कहा—'कृपसे लाओ।' वह वोला डोरी नहीं है। भेंने कहा—'उस तरफ नल खुला होगा वहांसे लाओ। वुड्ढेने कहा—'सत्तू को लोड़कर कैसे जाऊं ?' मेंने कहा—'में आपके सामानकी रेचा करूंगा छाप सानन्द

जाईये। वह उस पार गया परन्तु वापिस आकर वोला कि वहां भी पानी नहीं मिला। गैंने कहा—'मेरे कमण्डलुमें पानी हें जो स्वच्छ हैं और आपके पीनेके योग्य है। उसने प्रसन्नता पूर्वक जल ले लिया और आशीर्वाद देकर कहने लगा कि यदि भारत वर्षमें यह भाव हो जावें तो इसका उत्थान अनायास ही हो जावे।

जब मेला पूर्ण होनेको आया छोर जब में जवलपुर वालोंके आग्रह वरा कटनीसे चलने लगा तब वहांकी समाजको वहुत ही क्षोभ हुआ परन्तु क्या करूं? पंडित कस्तृरचन्द्रजी ब्रह्मचारीने जो कि जवलपुरके प्रसिद्धं पण्डित ही नहीं वक्ता भी हैं नुमे छपने चक्रमें फँसा लिया जिससे मन न होनेपर भी कटनीसे प्रस्थान करना पड़ा। प्रस्थानके समय वहुतसे भाइयोंने ब्रत नियम लिये।



# जवलपुर के साथी

जब जबलपुर पहुंचा तब साथमें ब्र॰ चिदानन्दजी तथा ब्र॰ क्षेमसागरजी थे, जो कि अब जुल्टक दशामें हैं। श्रीमान् पं० मनोहर लालजी ब्रह्मचारी भी थे, जो कि दुमदुमा रियासत टीकमगढ़के निवासी हैं। न्यायतीर्थ तथा शोलापुरके शास्त्री हैं। श्रापके दो विवाह हुए थे, जब दूसरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। तब स्त्राप संसारसे उदास हो गये। आपने-स्रपने छोटे भाईके पास सब परिष्रह छोड़ कर केवल दो हजार रुपये का परित्रह रक्का । रबसा श्रावह्य परन्तु उससे भी निरन्तर उदास रहने छगे, श्रीर उसे भी वरुवा सागरके पार्श्वनाथ विद्यालयमें दान देकर तथा पाँच सी रुपया श्री मृडविद्री की यात्राके लिये रख श्रष्टमी प्रतिमाके धारी हो गये। आपकी प्रतिभा बहुत ही विशाल है। आपका प्रवचन बहुत रोचक होता है। श्रोतागण गद्गद् हो जाते हैं। श्रापका स्वभाव शान्त है। आप मेरे साथ जवलपुरमें वहुत दिन रहे। एक दिन आपने कहा कि मेरा विचार है, कि कुछ परोपकार करूं। इसी समय ब्रह्मचारी चम्पालालजी भी वहां थे। आपका मुझसे बढ़ा स्तेह था, आपको जीवकाण्ड तथा स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा प्रायः कण्ठस्य था। शास्त्र प्रवचन भी घण्टों पर्यन्त करते थे। श्री मनोहर लालजीसे भी आपका पूर्ण स्नेह था। आप पहले इन्दौरके उदासीनाश्रममें थे, फिर कुछ दिन ईसरी भी रहे। इन दोनों महानुभावों के सिवाय श्री ब्र॰ सुमेरु चन्द्रजी जगाधरी वाले भी साथ थे। श्राप बहुत ही विरक्त हैं। जातिके अग्रवाल हैं। श्रापके दो सुपुत्र हैं, लाखों की सम्पत्ति उनके पास छोड़कर आप त्यागी हुए हैं। श्रापने

अपने परिग्रहमें एक मकान जिसका कि भाड़ा तीस रुपया मासिक घाता है। तथा पांच हजार नक़द हो रक्खे हैं। आपको धर्मसे घत्यन्त प्रेम है, निरन्तर स्वाध्यायमें रत रहते हैं। आपका भी विचार हुआ कि जीवनमें कुछ परोपकार करना चाहिये। इस प्रकार ये तीनों रत्न जवलपुरसे प्रस्थान कर हस्ति नागपुर गये, वहाँ आप लोगोंने उत्तर प्रान्तमें धार्मिक शिक्षांके प्रसार की आवश्यकता चतलाई जिसे सुनकर लोग प्रभावित हुए। वहांसे आप लोग सहारनपुर गये, फ्रांर वहां श्रीयुत नेमिचन्द्रजी वकील तथा उनके भाई रतनचन्द्रजी मुख्त्यार साहबके सहकारसे लाला जिनेश्वर दासजीने दस हजार रुपया स्थायी तथा दो सी रुपया मासिक देना स्वीकृत किया। इसी प्रकार घार भी बहुतसे लोगों ने चन्दा देना स्वीकार किया। जिसके फल रबहुप श्री गुलाल वागमें गुरुकुल की स्थापना हो गई।

लाला हरिश्चन्द्रजी जो कि सहारनपुरके ही रहने वाले हैं; इस गुरुकुल का संचालन करते हैं। श्राप बढ़े निःस्वार्थ तथा सेवाभावी पुरुप हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। दो वप तक सागर विद्यालयमें भी श्राननेरी सुपरिवाइजर का काम किया। श्रापक प्रवन्धसे सम्पूर्ण लाब मण्डली प्रसन्न रहती थी। आज कल आप पट्रसोंके त्यागी हैं, तथा सब प्रकारके फलों का त्याग कर रक्खा है। केवल अनाज श्रीर पानी ही आपका भोजन हैं, फिर भी शक्ति क्षीण नहीं। आप उदार भी बहुत हैं, हजारों रूपये कमाते हैं। श्रीर परोपकारमें व्यय कर देते हैं। आपके संचालकत्य में सहारनपुर का गुरुकुल अन्ही उन्नति कर रहा है। सुके विद्या-यतन देखकर बहुत हमें होता हैं। वाम्तवमें विद्या हो मनुष्यक कल्याण की जननी है। और खासकर वह विद्या लो कि स्वपर मेद विद्यान की उत्पादिका है।

# जवलपुर में गुरुकुल

जयलपुरमें एक विशेष वात यह हुई, कि वहां दिगम्बर जैन परिपद्के श्रिधिवेशन का भी श्रायोजन हुआ। प्रायः आठ हजार जनता एकत्र हो गई। परिपद्में इतना जन समुदाय कभी नहीं हुआ। होगा। शाहु शान्तिप्रसादजी उसके अध्यक्ष थे। सोलह घोड़ों की वग्वीमें उनका स्वागत किया। वहुत ही शानदार उत्सव हुआ। समय की परिस्थितिके अनुसार मुवार भो बहुत अंशोंमें हुआ।

श्रीमती लक्ष्मी रमादेवी स्त्री समाजकी सभानेत्री थीं। श्रापके विचार भी स्त्रीसमाजके सुधार पक्षमें हैं। आप पाश्चात्य विद्यामें श्रेजुयेट हैं। धार्मिक भावनाएं भी आपकी उच्चतम हैं। परिषद् का कार्य सब प्रकारसे उत्ताम रहा। यां तो संसारके कार्योमें दृष्टि कोण की श्रपेत्ता कुछ न कुछ त्रुटि रहती ही है। तीन दिन वाद आप डालमिया नगर को प्रस्थान कर गये। श्राप बहुत ही उदार प्रकृतिके हैं। चलते समय मुमे पांच हजार रुपया दे गये और यह कह गये कि श्रापको बालकों की ओरसे दानके लिये हैं। मैंने जबलपुर पद्धायतसे प्रवचनके समय यह निवेदन किया कि यदि श्राप दस हजार रुपया मिला देवें तो पन्द्रह हजार रुपया का स्थायी फण्ड हो जावे और उसके व्याजसे एक पण्डित सर्वदा

प्रवचनके लिये रह जावे। छोगोंने सहर्प स्वीकारता हे दी छोर एक विद्वान् भी उस कार्यके लिये रख लिया गया। इस तरह जवलपुरमें अपूर्व उत्सव हो गये।

कुछ दिनके वाद एक अपूर्व घटना हुई, और वह है स्थानीय समस्त मन्दिरों की एक सामृहिक संघटित व्यवस्था। मुक्ते जहां तक विश्वास है कि ऐसी व्यवस्था भारतवर्षमें जैनमन्दिरों के दृत्य की कहीं भी नहीं है। कहां पर अकस्मात् पण्डिता चन्द्रावाई जी जो कि जैन समाजके प्रसिद्ध जीवोंमेंसे हैं पधारी । वाईजी के विपयमें यद्यपि में पहले कुछ लिख चुका हूँ, फिर भी **उनके जीवन की विशेपताएँ पुनः कुछ लिखने** को प्रेरित करती हैं। इस समय आप महिला समाजमें श्रहितीय हैं, आपका त्याग प्रशस्त है। आप सप्तम प्रतिमा पालती हैं, प्रतिवर्ष एक मास किसी धर्मतीर्थ पर जाती हैं, या दो मास मुनि समागममं रहती हैं। मैं तो जब तक ईसरी रहा तवतक प्रायः प्रतिवर्प दो मास तक वहां रहती रहीं। एक दो श्रतिथियों को भोजन देकर आपका भोजन होता है। आपका जो वाला विश्राम आरामें हैं, वह सर्व विदित है। आपका घरोवा घ्यत्यन्त प्रसिद्ध है, वर्तमानमें श्रीयुत रईस निर्मल कुमार चक्रेश्वर कुमारजी प्रसिद्ध हैं। ये दोनों श्रापकी जेठानीक पुत्र हैं। आपके जेठ स्वर्गीय बाबू देव छुमारजी थे, जिनका आरामें वड़ा भारी सरस्वर्ता भवन है। वनारसमें प्रभुघाट पर आप ही के मन्दिरक नीचे स्याहाद पियालय है। जिसमें आचार्य परीक्षातक पठन पाठन होता है। दो हजार रुपये मासिकसे अधिक उसका व्यय हैं। प्याज तक उसका प्रीव्य फण्ट एक लाखभी नहीं हुआ। यह हम लोगोंकी गुण ब्राहकताका परि-चय है। स्याद्वाद विद्यालय का जो मकान है, वह वर्तमान युगमें चार लालमें भी नहीं बनेगा। यह बात चन्दाबाईके सम्बन्धसे आ गई।

होत्ता, सोभांग्यंद्य उक्त वाईजीका जवलपुरमें शुभागमन हुत्रा। जवलपुरकी समाजने योग्य रीतिसे आपका सत्कारादि किया तथा शास्त्र प्रवचन सुना। एक दिन आपका व्याख्यान भी हुत्रा जिसमें आपने मन्द्रिरोंकी द्वत्य विषयक व्यवस्था पर बहुत कुछ कहा। आपका व्याख्यान इतना प्रभावक रहा कि जनता उमट पदी। श्री पण्डिन राजेन्द्र कुमारजी मथुराने भी इस विषयमें पहले बहुत कोशिकी थी। प्रायः वीजारोपण हो चुका था परन्तु श्री चन्द्रावाईजी के प्रवचनामृत भाषणसे आज वह अद्धुरित हो गया। नियमानुसार मन्त्री कोषाध्यक्ष आदि सव अधिकारो चुने गये। इस प्रकार यह महान् कार्य किया तो अन्य लेगोंने पर हमको कोकटमें यश मिल गया।

चातुर्मास वड़ी शान्ति और श्रानन्द्रके साथ ब्यतीत हुआ। इसीके वीच यहाँ विद्वत्परिपद्का नैमित्तिक श्रिधवेशन भी हो गया जिसमें पं० वंशीधरजी पं० देवकीनन्द्रनजी आदि श्रनेक विद्वान् महानुभाव पथारे थे।

सत्तनावाले स्वर्गाय धर्मदासजी एक विल्क्षण पुरूप थे। आपने गिंद्याजीके मेले पर प्रस्ताव किया कि यहां पर गुरुकुल होना चाहिये। और उसके लिये दस हजार में स्वयं दूंगा। फिर क्या था? जवलपुर समाजने एक लाखकी पूर्तिकर दी। अगहन मासमें उसका उत्सव हुआ, पण्डित वर्ग आया। सो रुपया मासिक श्री सिं० धर्मदासजीने दिया तथा अन्य लोगोंने भी यथाशक्ति चन्दा लिखाया जिससे तीन सौ रुपया मासिकसे अधिक चन्दा कार्य चालू करनेके लिये हो गया। रही गुरुकुलके मकानकी वात सो उसके लिये पंचोंने यह स्वीकार किया कि मन्दिरोंके धनसे पचास हजार रुपया देकर गुरुकुलका भवन वनवा दिया जावे। निश्चयानुसार मिंद्रयाजीमें मकानका कार्य

प्रारम्भ हो गया। वहीं पर श्री चौघरी सुरखी चन्द्रजीने नवींन मन्दिर वनवानेका निश्चय किया। वहें समारोहके साथ विधि विघान पूर्वक दोनोंकी नीव भरनेका सहूत्तं हुआ। पचहत्तर हजार रुपया तो गुरुकुछके भवनमें छग चुके हैं छगभग पचीस हजार रुपया और लगेंगे। इस प्रकार जवछपुरमें गुरुकुलका कार्य चलने लगा। उसमें इस समय तैताछीस छात्र शिचा पा रहे हैं। तीन पण्डित, एक अँग्रेजी मास्टर दो रसोइया तथा एक चपरासी इत्यादि कर्मचारी हैं। एक हजार रुपया मासिक न्यय हो रहा है। जवलपुरकी जनता बहुत श्रद्धालु है परन्तु यहां कार्यकर्ता नहीं यदि कोई चतुर कार्यकर्ता मिले तो यहां श्रच्छे अच्छे कार्य श्रनायास चल सकते हैं।

7

3%

में यहांपर दो वर्ष रहा दस त्यागी रहे श्रानेक लोगोंका आवा गमन रहा पर किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं पाई गई। यहींपर त्रक्षचारी खेमचन्द्रजीने क्षल्क दीक्षा ली जो चेम सागरके नामसे प्रसिद्ध हैं। जबलपुर बड़ा चतुर शहर है यहां पर प्रायः सभी विद्वान् श्राते रहते हैं। वहांका राजनेतिक चेत्र भी अच्छा है। श्री नेठ गोविन्द दासजी जो कि केन्द्रीय श्रासेम्बर्लीके सदस्य हैं यहीं के हैं। आप बहुत प्रौढ़ परोपकारी हैं श्रापके करोड़ोंकी सन्पत्ति हैं आपका बेभव महाराजाश्रोंके सहश है फिर भी आपने देशहितक लिये जस बेभवकी कुछ भी परवाह नहीं की। श्राप देशहितक किये जई बार कारागारके मेहमान हुए और आजकलतो देश हितके कार्यमें श्रापके चोवीस घंटे जाते हैं। आपका व्यादयान कई बार महाबीर जयन्तीके समय मैंने भी सुना। बहुत अच्छा बोलते हैं। अहिंसा धर्ममें आपकी पूर्ण श्रद्धा है।

श्रीयुत पं० द्वारका प्रसाद्जी मिश्र भी यहींके हैं जो कि आजकल नागपुरमें प्रान्तीय कोंसिटके उचतम पद्पर है। आप राजनेतिक विद्वान् हैं। श्रापकी प्रतिभाक वलसे जयलपुरमें सदा ग्रान्ति रहती है। श्राप केवल राजनीतिके ही पण्डित नहीं हैं उनकोटिके साहित्यकार भी हैं। श्रापने रामायणके सभान कृष्णायन बनाया है जो कि एक अद्वितीय पुस्तक है। इतना ही नहीं दर्शन झास्त्रमें भी श्रापका पूर्ण प्रवेश है। एक बार श्रापके सभापितित्यमें श्राजाद हिन्द कीजवालोंकी सहायता करने वावत व्याख्यान थे सुके भी व्याख्यानका अवसर मिला। यद्यपि मैं तो राजकीय विपयमें कुछ जानना नहीं किर भी मेरी भावना थी कि हे भगवन्! देशका संकट टालो, जिन लोगोंने देशहितके लिये अपना सर्वस्व न्योखावर किया उनके प्राण संकटसे बचाओ, में आपका समरण सिवाय वया कर सकता हूं १ मेरे पास त्याग करनेको छछ द्रव्य तो हैं नहीं। केवल दो चहरें हैं इनमेंसे एक चहर सुकहमेकी परवीके लिये देता हूं और मनसे परमात्माका समरण करता हुश्रा विश्वास करता हूं कि यह सैनिक श्रवश्य ही कारागृहसे सुक्त होंगे।

में श्रपनी भावना प्रकट कर बैठ गया श्रन्तमें वह चादर तीन हजारमें नीलाम हुई। पण्डित द्वारका प्रसादनी इस प्रकरणसे बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह जवलपुरमें सानन्द काल जाने लगा।

शहरका कोलाहल पूर्ण वायुमण्डल पसन्द न छानेसे में मिंद्रियानीमें सुखपूर्वक रहने लगा। गुरुकुल भो वहीं चला गया। इन्दोरसे त्र० फूलचन्द्रजी सोगानी आये आपने गुरुकुलकी व्यवस्था रखनेमें वड़ा परिश्रम किया परन्तु छन्तमें छाप चले गये। किर जमुना प्रसादजी पनागरवाले सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाये गये। इनकी देखरेखमें गुरुकुलकी व्यवस्था चलने लगी। छाजकल पं० द्याचन्द्रजी जो पहले बीनामें थे प्रधानाध्यापक हैं तथा पं०

प्रकाशचन्द्रजो जो पहले वङ्नगरमें थे सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं काम श्रच्छा चल रहा है। गुरुकुलके श्रधिष्टाता श्रीमान् पण्डित जगन्मोहनलालजी हैं।

त्र० मनोहर छाछजी तथा त्र० चम्पालाछजी सेठी भी सहारनपुरमें गुरुकुछकी व्यवस्था कर जवलपुर वापिस लोट ख्राये। ख्राप छोगोंके कई वार प्रवचन हुए जिन्हें जनता रुचि पूर्वक श्रवण करती थी।



## जनलपुर से सागर फिर ट्रोणगिरि

जवलपुरसे चित्त उथा तो कटनी चला गया। यहाँ १ मास रहा। विद्वत्परिपद्के समय जो ३४०००) का दान हुआ था वह सब वसूल हो गया जिससे वहां की संस्थाओं की व्यवस्था ठीक हो गर्थी। कटनीसे चल कर विलेरी आया। यह पहले वड़ाभारी नगर था पर आजकल ऊजाड़ हो गया है यहांपर बहुत ही सुन्दर प्राचीन मन्दिर वाबड़ी तथा गठ हैं। यहां वाबृह्यलंजी बहुत ही भद्र प्रकृतिके मनुष्य हैं वहीं मुक्ते यहां लाये। दो दिन रहा, आम सभा हुई। श्री पन्नालाल जी काव्यतीर्थ भी यहांपर श्राये। श्रापने बहुत ही रोचक भाषण दिया जिसे श्रवण कर हिन्दू मुसलमानों में परस्पर अमिट प्रेम हो गया। यहांसे चल कर सीहोरा पहुँचा। यहापर एक मन्दिर केवल पत्थर का षहुत सुन्दर चना हुआ है उसमे संगमर्भर की एक वहुत ऊंची वेदी वनी है। यहांसे गोसल-पुर फिर पनागर और पश्चात जवलपुर श्रागया। तीन मास फिर रहा। गुरुकुल का जो रुपया लेना वाकी था वह एक दिनमें आ गया। यहांपर बहुत ही सुखपूर्वक दिन गये परन्तु उपयोग की चञ्चलताने फिर मन को स्थिर नहीं रहने दिया।

यहां से चलकर पाटन छाया, और पाटनसे कोनी क्षेत्र छाया। यह छातिशय क्षेत्र है। एक पहाड़ की तलहटीमें सुन्दर मन्दिर चने हैं। पास ही नदी वहती है। पाटनसे तीन चार मील है, नदी पार कर जाना पड़ता है। वहुत ही रमणीक छार शान्ति-प्रद स्थान है। सेला का समय था, यहां पर दो दिन रहा, इस वर्ष गतवर्ष की अपेक्षा आदमी कम आये। यदि समीपवर्ता लोग अच्छा ध्यान दें तो क्षेत्र की वहुत कुछ उन्नात हो सकती है। यहांसे छः सात दिन चलकर दमोह आ गया। पांच दिन ठहरा लोगोंने सादर रक्खा। सवा सौ रूपया मासिक स्वाध्याय मान्द्र के लिये चन्दा हो गया। परन्तु व्यवस्था कुछ नहीं हो सर्का। यद्यपि सेठ लालचन्द्रकी तथा सेठ गुलाय चन्द्रकी यहां पर बहुत ही प्रतिष्टित हैं। परन्तु अभी आपकी दृष्टि इस ओर नहीं। धन्य है, उन महानुभावों को जिनका कि द्रव्य परोपकारमें व्यय होता है। यहां पर सेठ लालचन्द्रज्ञी की धर्म पत्नीके परिणाम श्रति निर्मल है। परन्तु सेठजी की श्राज्ञाके विना उन परिणामीं के अनुसार कार्य करनेमें असमर्थ है। जब मैं वहांसे चलने छगा, तव वह खोजयखेरी तक आई और वहुत ही विपाद अकट किया। उसका अन्तरङ्ग भाव दान करने का है, सभव है कोई समय पाकर उसकी भावना फलवती हो जावे।

दमोहसे चलकर सद्गुवां छाये यहां रात्रिभर निवास कर पथरिया आ गए। दो दिन रहे, यहां डाक्टर मोतीलाल जैन हैं, और शाहपुर वाले पूर्णचन्द्रजी भी रहते हैं। उनके उद्योगसे तीस रूपया मासिक चन्दा हो गया। और एक पाठशाला की व्ययस्था हो गई। शाम श्रच्छा है। यदि यहांके मनुष्य पाई तो पाठशाला के लिये कुछ रूपया स्थायी हो सकते हैं। परन्तु हृद्य की द्दारता नहीं है।

यहांसे चलकर शाहपुर आ गया। यह आम हो प्रसिद्ध है। खोर इसके विषयमें पहले बहुत कुछ लिख आया हूं। यहां पांच दिन रहे, अबकी बार यहां एक बात खपूर्व हुई। यह यह कि

लोगोंके ऊपर विद्यालय का जो कपया वकाया था, वह एक घण्टा में वसूल हो गया । श्वीर कन्याशालाके लिये नवीन चन्दा हो गया।

शाहपुरसे चलकर पड़िरया शाम श्राये, यहां पर एक छहरी सेन का घर है। जो बहुत ही सज्जन हैं। छोग उसे पूजन करनेसे रोकते हैं। यहुत विवादक बाद उसे पूजन की खुछासी कर दी गईं यहांसे चलकर सानीदा आये। यहां सात श्राठ घर जैनियोंके हैं, मन्दिर खपरेल हैं। छुछ कहा गया जिससे नवीन मन्दिर बननेके छिये दो हजार रुपया के छगभग चन्दा हो गया। यहां से चलकर बहेरिया श्रा गये, एक जमीदार की दहलानमें ठहर गये। यहां पर सागरसे पचासों मनुष्य श्राये बहुत स्नेह पूर्वक छुछ देर रहे। अनन्तर सागर चले गये। हमने आनन्दसे रात्रि व्यतीत की श्रीर प्रातः काल चलकर दस बजे सागर पहुंच गये। हजारों मनुष्यों की भीड़ थी। शहर की प्रधान सड़कें चन्दन मालाश्रों श्रीर तोरण द्वारोंसे सुसज्जित की गई थीं।

शान्ति निकुञ्जमें पांच छः दिन सुख पूर्वक रह कर यहांसे वरखेरा गये। जिस समय सागरसे चलने लगे। उस समय नरनारियों का बहुत समारोह हुआ। स्त्रियोंने रोकने का बहुत ही आग्रह किया। मैंने कहा यदि सागर समाज महिलाश्रमके लिये, एक लाख रुपया देने का वायदा करे तो हम सागर श्रा सकते हैं। स्त्री समाजने कहा कि हम आपके बचन कीपूर्ति करेंगे।

वरखेरा सागरसे चार मील है, स्वर्गीय सिंघई वालचन्द्रजी का ग्राम है। उनके भतीजे सिंघई वावूलालजी ने उस श्राम की श्रच्छी उन्नति की है। एक विद्या वंगला वनवाया है, यहां एक दिन ठहरे, और यहीं भोजन किया। यहांसे भोजन करनेके वाद करीपुर चले गये। साथमें श्रीमान् चुल्टक च्रेमसागरजी महाराज च ब्रह्मचारी चिदानन्दजी थे। यहां पर दो दिन रहे। पाठशालाके लिये दो हजार रुपया के ट्यमग स्थायी द्रव्य हो गया। तथा एक भाईने तीन सो आद्मियों को भोजन कराया।

यहाँ से चलकर वण्डा श्रागये। आनन्दसे दो दिन रहे। यहाँ स्वाध्याय की श्रच्छी प्रवृत्ति है। प्राचीन प्राम है तहसील है, सौ घर जैनियोंके हैं, परन्तु परस्पर सीमनस्य नहीं। एक छीप-धालय है परन्तु स्थाई द्रव्य नहीं है, फिर भी मासिक घन्दा अच्छा है। यहाँ पर जो वैद्य हैं वहुत योग्य हैं श्रीयुत चन्द्रमीछि शास्त्रीके सम्बन्धी हैं। यहांसे सात मील चलकर दलपत पुर स्ना गये। दो दिन रहे, यहां से चार मील चलकर करावनक स्कृलमें रात्रि.भर ठहरे। यहाँसे दस मोल घलकर एक नदीके तट पर ठहर गये। यहां पर हो चौका शाहगढ़से और एक चौका दलपतपुरसे राज-कुमार का आ गया। धुल्छक महाराज का निरन्तराय आहार हुआ। हम लोगों का मी श्रानन्द्से भोजन हो गया। भोजन करते समय यह भावना हुई कि आज यदि दिगम्बर मुनियों का आहार होता तो महान् पुण्यवन्य का निमित्त था। यहां भोजनके चाद सामायिक की श्रोर फिर वहाँ से चलकर शाहगढ़ पहुंच गये। यह प्राचीन नगर है, पहले यहां पर क्षत्रियों का राज्य था। बहुत से भग्नावरोप अब तक पाये जाते हैं। यहां पर तीन जैन मन्दिर हैं, दो शिखर वाले और एक गुजराती हैं। पचास घर जैनियोंक होंगे, जो प्रायः सम्पन्न हैं। सिंघई किशन प्रसादजो कई लाखके धनिक हैं। नम्र और योग्य हैं, परन्तु द्रव्यके अनुरूप दान नही करते। यदि प्राप चाहें तो एक संस्था स्वयं चला सकते हैं। परन्तु उस ओर दृष्टि नहीं। दृसरा घराना सेठों का है। यहोरे लाल सेठ बहुत वृद्ध हैं फिर भी सरीर इतना यलिए हैं कि यहि

श्रच्छे आरमी का हाथ पकट़ लें तो उसे छुड़ाना कठिन हो जावे । आपको सुपारी खाने का बड़ा ज्यसन है। अब तो बृद्ध हैं परन्तु युवावस्थामं दस तोला सुपारी स्वाना त्र्यापको कठिन वात नहीं थी। श्राप जब पुरानी वातें सुनाते हैं तब छोग श्राश्चर्यमें पड़ जाते हैं। पुराने समयमें एक क्वये का जितना वी मिलता था अब एक रुपये का उतना भूसा मिलता है। उनकी बात छोड़िये मेरी वाल्यावस्यामें एक रुपये का जितना घी श्राता था उतना अय घांवल नहीं मिलता। श्रस्तु, दूसरे सेट प्यारे-टाटर्जी हैं,यह नवयुवक हैं विद्याके प्रेमी हैं। यदि इसके पास द्रव्य पुष्कल होती तो एकाकी विद्यालय को चलाते। यहां एक भूरे जैन रहता है जो बहुत ही योग्य व्यक्ति है, चौबीस घण्टे वैयोदृत्यमें तर9र रहता है निर्लोभ बहुत है गरीबों की सहायता काभी इसका परिगाम रहता है, सदाचारी है। यहां पर तीन दिन रहे। यहांसे सात मील चलकर हीरापुर श्राये यहां पर जैनियोंके पन्द्रह घर है यहां का मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ है। दो खण्ड वाली एक धर्म शाला है जिसमें सी अदमी ठहर सकते है। यहां पर लोगोंमें परस्पर प्रेम नहीं। यहांसे चलकर दरगुवां श्राये यही याया चिदानन्दजी की जन्म भूमि है एक दिन रहे यहां से तीन मील चलकर सडवा आये। सतीश चन्द्रके यहां भोजन हुआ। यहां से पाँच मील चलकर द्रोणि।रिचेत्र पर पहुँच गये। मल-हराके छात्रोंने स्वागत किया। छात्रोंमें चि० विहारीलाल और लदमण प्रसाद नामक दो छात्र बहुत ही सुशील स्त्रोर होनहार दिखे। साथमें पं० मोहनलाल जी प्रधानाध्यापक गुरुकुल मलहरा ओर पं० गोरेलाल जी प्रधानाध्यपक पाठशाला द्रोगागिरि थे।

#### १२३

### सागरमें शिक्षण शिविर

मेलाका समय था, अतः सिंघई कुन्दन लालजी तथा वाल चन्द्रजी मलैया पहलेसे ही मीजूद थे। सागरसे विशेष जनता नहीं श्राई थी। मलहरासे सिंघई वृत्दावन दासजी नहीं श्रा सके इससे मेरे मनमें कुछ अशानित रही। इस प्रान्तमें यह श्रादमी बहुत ही निपुण है दान देनेमें शूर है। यहां पर उनका घनवाया एक सरस्वती भवन है। अपने जीवनमें उन्होंने एक गजरथ भी चलाया है परन्तु साथमें यह वात है कि मामूर्ली आदमीके वहकावेमें नहीं छाते इसिटये होग उनसे प्रेम नहीं फरते। आपके दो सुपुत्र हैं। नलहरासे श्री मोदी वालचन्द्रजी के सुपुत्र श्रीवावृलालजी भी छाये जो कि वहुतही सुयोग्य व्यक्ति और संस्थाके शुभ चिन्तक हैं, अतः श्राप द्रोण प्रान्तीय जैन गुरु कुछ मलहरा श्रीर पाठशाला द्रोणगिरिके उप मन्त्री चुने गर्व। स० सि० सोनेलालजी के सुपुत्र श्री जवाहर लालजी भी छाये जो कि बहुत ही योग्य समाज सेवक हैं। मेलेके समय क्षेत्र ऑर पाठशालाक कार्यों के सिवाय इन्होंने मेले की व्यवस्थामें भी पूर्ण सहयोग दिया। पुरारासे बहुत जनता आई, येरारस सिंघई दामोदर दासजी चैंच भी आये जो कि बहुन चतुर और फिंद हैं। आसपास की जनताकी उपस्थिति अच्छी थी । दूसरे दिन पाठशालाका वार्षिकोत्सव हुआ । जुल्लक च्रेम सागरजीका केशलॉच

हुआ। श्रमन्तर श्री बालचन्द्रजी मलंबाने जो कि शिला विभागके मन्त्री हैं पाटशालाकी रिपोर्ट सुनाई तथा पाठशालाकी रलाके लिये अपीलकी। मैंने समर्थन किया। दस हजार एक रुपया श्री सिंघई कुन्द्रन लालजीने एकदम प्रदान किया तथा इतना ही श्री बालचन्द्रजी मलेबाने दिया। सिंघई बुन्दाबनजीक न होनेपर भी उनके सुपुत्रने दो हजार कहा। मैंने कहा पांच हजार एक कह दीजिये। उसने हँसकर स्वीकारता दी। इसके बाद पांच सी एक रुपया स० सि० दामोदर दासजी बुबाराबालोंने दिये तथा फुटकर चन्दा भी तीन हजार रपयाके लगभग हो गया। पश्चात् सन्ध्या समय सिन्निकट होनेसे यह कार्य स्थिगत हो गया। श्रन्तमें रात्रि श्रा गई। शास्त्र प्रवचन पण्डित गोरेलालजीका हुआ जो कि बहुत उत्तम रहा।

मेला विगट गया, सब मनुष्य अपने अपने घर चले गये। इम ब्रह्मचारी चिदानन्द्रजी तथा श्री च्रेमसागरजी जुल्लक सतपारा जो कि द्रोणिगिरिसे एक मील हैं श्री हीरालाल पुजारी के साथ श्राये। यह ब्राम अच्छा है यहीं पर मेरे मामा रहते थे। आम वालोंने वड़े हाव भावसे रक्छा। द्रोणिगिरि पाठशाला के लिये सी कपया के श्रन्दाज चन्दा हो गया। यहांसे छह मील चलकर भगवां श्राये। यहां पर दो दिवस रहे ब्राम अच्छा है, तहसील है। यहां पर जो तहसील दार हैं वह बहुत ही योग्य हैं उन्होंने बड़े प्रभाव के साथ पाठशाला जा चन्दा करवाया। दो हजार रुपया हो गया, इतनी श्राशा न थी परन्तु लोगोंने शिक को उलह कर दान दिया इससे होनेमें विलम्ब नहीं लगा। यहांसे चलकर गोरखपुरा आये। यहां भी श्रामीण पाठशालाको एक सी रुपया के करीव चन्दा हो गया। यहांसे चलकर घुवारा आये। यह श्राम बहुत बड़ा हैं यहां पर कई सरोवर हैं। तीस घर

जैनियों के होंगे। पांच मन्दिर हैं यहां पर एक मूर्ति बहुत ही मनोझ है जो एक हजार वर्ष पहलेकी होगी। प्रायः यहां के सभी जैनी सम्पन्न हें सबकी धर्ममें रुचि है। श्री महाबीर जयन्ती हा उत्सव बड़ी धूमधामसे मनाया गया। पाठशाला के लिये अपीलकी गई। तीन हजार रुपया के श्रन्दाज चन्दा हो गया। तीस रुपया मासिकका पण्डित बुलानेकी व्यवस्या हुई,यहां मनुष्य बहुत विवेकी श्रोर साचर हैं। स० सि० पण्डित दासोद्रदासजी बहुत सुयोग्य हैं आपका ज्योतिप विद्यामें भी अच्छा प्रवेश है। यहां पर तीन दिन रहे। यहांसे भोंचरा ग्राम श्राये पर एक दिन रहे, यहां एक महाशयने यहां तक भाव दिखाये कि चिद् कोई पण्डित महाशय श्रावें तो में उनके भोजनका खर्च श्रीर दस रुपया मासिक दृंगा। यहांसे चलकर फिर द्रोणिगरि आगये।

द्रोणगिरिसे धनगुवां आये, यह अच्छा त्राम है। इस त्रामके ही काव्यतीर्थ, साहित्य शास्त्री पं० छह्मण प्रसाद प्रशान्त हैं. जो कि एक अच्छे प्रतिभाशाली कवि हैं. और आज कछ सागर विद्यालयमें अध्यापक हैं। यहांसे चलकर दरगुवां आये। एक दिन रहे. एक पाठशाला स्थापित हो गई। यहांसे चलकर हीरापुर आ गये। यहां पर दो दिन रहे, पाँचसो रुपया का चन्दा पाठशाला को हो गया। प्राम बहुत अच्छा है। यहां की पाठशालाके लिये, श्रीयुन प्रश्ममृति वतासीवाई जो के प्रयत्नसे गिरीडी ह जिला हजारीयाग की स्त्री समाजने दस सा अस्ती रूपया भिजवाय, जिससे चालीस रुपया मासिक का विद्वान पढ़ानेके लिये आ गया। यहांसे पर मील चलकर तिगोड़ा प्राम आ गये। यहां पर मनुष्योमें पर पर चाढीस वर्षसे वैमनस्य चल रहा था। यह शान्त हो गया, और पाठशालाके लिये, दो हजारसे अधिक का चन्दा हो गया। पाट-शाला भी प्रारम्भ हो गई। यहां पर एक सियन जी हैं. जो पहन

वर्षों से पृथक् थीं, इनके पति सिंबई हजारीलालजी बहुत प्रतापी थे। कई वर्ष हुए, तव आपका स्वर्ग गस हो गया। उनकी धर्म-पत्नी सिंघनने भी श्रपने घर की सम्यक रज्ञा की परन्तु जातिसे सम्बन्ध न रक्या। आज उनका भी चित्त जातिसे सम्बन्ध करने का हो गया। प्यार पद्योंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। सिर्वन की आयुं सत्तर वर्ष की है, परन्तु हृदय की निर्मल नहीं। एकाकी हैं, अतएव स्वतन्त्रहें, स्वतन्त्रता ही बाधक है । मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करने वाले जो महापुरुष हैं, वे भी जब छाचार्यों की आज्ञानु-सार प्रवृत्ति करते हैं, तब गृहस्थों को तो किसी न किसी महापु-रुपके श्राधीन रहना उचित ही हैं। श्राज कल जैनियोंमें मनुष्य रवतन्त्र हो गये हैं। किमीके छाधीन नहीं रहना चाहते, इसीसे इनके आचार मिलन हो गये हैं। जैनियोंमें सबसे मुख्य पहले पानी छानकर पीते थे,देव दर्शनका नियम रखते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे, परन्तु श्रव यह सव व्यवहार छूटता जाता है। नाना कुतकं कर छोग शिथिछ पन्न का पोपण करते हैं। नन्दे फी. सदी अभदय भोजन करने लगे हैं। सौ में नब्बे आदमो श्ररप-ताल की औपध सेवन करते हैं। वाजार की मिठाई पान तथा सोडावाटर तो साधारण वात हो गई है। वेप भूपा प्रायः एक दम बदल गया है। स्त्री वर्ग इतना सुकुमार प्रकृति का वन गया हैं कि हाथसे पीसना कूटना पाप सममता है। शहरों में तो इसी की प्रशंसा समभी जाती है, कि स्त्री हाथसे पीसे नहीं केवल ऊपरी स्वच्छता का ध्यान रक्खे ! तथा वस्त्रों को प्रतिदिन सायुन लगाकर स्वच्छ रक्खे, पनचक्की का आटा विसावे पानी आदि स्वयं न लावे। कहां तक छिखें सब श्राचारों की भ्रष्टता का मूल कारण प्रमाद है, जिसे शहर वालोंने अपना लिया है। जहां प्रमाद है वहां कुराछकायों में सुतरां अनादरहोता है । स्रोर यहीं प्राणियों

के अकल्याण को पोपण करने वाला है। अस्तु जो होना है वह स्रानवार्य है।

यहां से चलकर मड़देवरा आये। यहां एक पाठशाला है। वावा चिदानन्दजी की मां का यही निवास है। यहांसे चार मील चलकर शाहगढ़ आ गये, यहां तीन दिन रहे। पाठशालाके लिये, लगभग दो हजार रुपयों का चन्दा हो गया। यहां पर मंगली सिंघई बहुत चतुर थे। यहाँ पर सागरसे सेठ भगवान दासजी बीड़ी वाले, श्री मुन्नालालजी वंशाखिया, तथा पं० मुन्नालालजी समगीरया मोटरसे आये और यह निश्चय करके गये कि सागर में विद्वत्परिपद् की श्रोरसे जो शिक्षण शिविर चल रहा है इसमें आप अवश्य पधारें। मैंने भी जाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि में स्वभावतः विद्वानोंके समागम का प्रेमी हूं।

शाहगढ़से चलकर पाँच मील पर एक श्राममें रह गये। गर्मी के दिन थे खतः बहुत गर्मी पड़ती थी। दोपहर को बड़ी वेचेनी रही। रात्रि को कुछ निद्रा खाई। यहांसे छः मील चलकर फोटके श्राम आये। सानन्द दिन बीता यहां पर भी बहुत गर्भी थी। यहांसे प्रातः काल चलकर करावन आ गये, यहीं पर भोजन हुआ। पश्चात् चलकर दलपतपुर आ गये, यहां पर सिंचई राज-कुमारके यहां भोजन किया। यहाँ पाठशालाके लिये पश्चीस सी रुपयाके खन्दाज चन्दा हो गया। एक महाशयने पन्द्रह सो रुपया दिये। यहीं पर पं० वशीधरजी सिद्धान्त शान्त्री इन्होर वाले आये थे। खापके समागमसे चित्त प्रसन्न हुखा। खापके साथ सिंचई हालचन्द्रजी सागर भी थे। यहीं पर कान्तिलालजी नागपुरवाले भी खाये थे, आप पेदल खाये थे। इस सगय खाप रेलके निवाय अन्य किसी बाहन पर नहीं देठते थे, खार अब तो वह भी होड़ दी है। आपको जैनधर्म पी अकारम श्रद्धा है। यहांसे चलकर हम

लोग बीचमें ठहरते हुए, सागर छा गर्ये । पहले की भांति छनेक महाशय गाँज वाजेके साथ हेनेके लिये, दो मील दूर तक श्रावे। सागरमें शिक्षण शिविर चल रहा था, जिसमें पें० केलाशचन्द्र जी शास्त्री वनारस, पं० महेन्द्र कुगारजी न्यायाचार्य वनारस, पं० राजेन्द्र कुमारजी मथुरा, ज्योतिपाचार्य पं० नेमिचन्द्रजी आरा, सिद्धान्त शास्त्री पं० फूल चन्द्रजो बनारस, पं० देवकी नन्दनजी च्याख्यानवाचरपति इन्दौर आदि स्रानेक विद्वान् पद्यारे थे। पं० वंशीधरजी साह्य भी पधारेथे। पर वे कार्यवश मेरे सागर आनेके पूर्व ही इन्द्रीर चले गये थे। प्रातः काल सामृहिक व्यायाम होता था, फिर स्नान तथा पूजनके वाद शास्त्र प्रवचन होता था, जिसमें श्रागत विद्वानोंके सिवाय नगरके समस्त प्रतिष्ठित पुरुप सिम्मिलित होते थे। मध्याहोपरान्त शिक्षण पद्धति की शिक्षा दी जाती थी । रात्रि की तत्त्व चर्चा तथा व्याख्यान सभा होती थी । शिक्ष्ण शिविर एक माह तक चाळू रहा जिसकी पूर्ण न्यव-स्था पन्नालालजी साहित्याचार्यने वड़ी तत्परताके साथ की थी। में अन्त काल्में पहुँचा था,मेरे समच चारदिन ही शिक्षणशिविर का कार्यक्रम चला। इन्हों चार दिनोंमें विद्वत्परिपद् की कार्य कारिणी की बैठक हुई। 'संजद' पर की चर्चा हुई, जिसमें श्री प॰ फूल चन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री का तेरान वें सृत्रमें 'संजद' पदकी श्रावश्यकता पर मार्मिक भाषण हुआ। और उन्होंने सब की शंकाओं का समाधान भी किया। इसमें श्री पं० वर्धमानजी सोलापुरने अच्छा भाग लिया था। अन्तमें सव विद्वानोंने मिल-कर निर्णय दिया कि धवल सिद्धान्तके तेरान वें सूत्रमें 'संजद' पद का होना आवश्यक है। जब शिचण शिविर का अन्तिम दिन आया तव सागर समाजने साद्र स्वागत कर समस्त विद्वानों का श्राभार माना और यह भावना प्रकट की कि फिर भी हम लोगों के ऐसे सौभाग्य उदयमें आवें जिससे आप होगों का समागम पुनः प्राप्त हो। श्रान्तिम दिन रात्रिके समय कटरा बाजारमें श्राम सभा हुई, जिसमें आगत विद्वानों के सार गिभत भाषण हुए। दूसरे ही दिन वाहरके विद्वान अपने अपने स्थानों पर चले गये। एक माह तक एक साथ रहनेके कारण उनमें परस्पर जो सीहाई उत्पन्न हो गया था, उसके फल स्वरूप सबके हृद्य विद्वुड़नेके समय गद्गद् थे।



साथ सभा स्थान पर छाये गये। श्रीमान् मर्छेया शिपप्रसाद्जी की अध्यत्ततामें सभाका कार्यक्रम श्रृह हुआ । प्रथम ही पं॰पन्नालालजी ने संरक्षतके सुनदर पद्यों द्वारा सेठजी तथा अन्य आगन्तुक ब्रह्मचारियों एवं विद्वानोंका श्रभिनन्दन किया अनन्तर मुन्नालालजी सामगीरयाने सेटजीके जीवन पर प्रकाश ढाला फिर जैन समाज नथा स्थानीय नंस्याख्रोंकी ओरसे मान पत्र समर्पित किये गये । श्री भैयालानजी सरीफ वकील तथा मोटवी चिरागुदीन साह्वने सेठजीके विषयमें अजैन जनताकी ओरसे पर्याप्त सम्मान प्रकट किया । श्रानन्तर मान पत्रोंके उत्तरमें सेटजी ने श्रपनी लघुता यतलाते हुए स्थानीय संस्थाओंके हिये पच्चीस सा मपयेके दानकी खोर भी घोषणा की। २१ जुनको प्रातःकाल मन्दिरमें पहुँचते ही मैंने सागर समाजसे कहा<sup>ँ</sup> कि यदि छाप होग सेठजोकं पचचीस हजार रुपया छपने विद्याख्य को चाइते हो तो अपने पच्चीस हजार रूपया और मिलाइये अन्यथा में प्रान्तकी छन्य संस्थाछोको वितरण कर दूंगा। मुनते ही सागर समाजने चन्दा छिखाना शुरू कर दिया जिससे लगभग े रकम उसी समय भरी गई। आज सेठजीका भी भाषण हुआ आपने कहा कि दानका द्रव्य कभी व्यर्थ नहीं नाता। भैंन ग्रापन जीवनमें श्रानेक वार ग्रानुभव कर देखा है। आप आज ही एक वजे दिनको अपने समस्त साथियोंके साथ इन्दोरके लिये प्रस्थान कर गये। जाते समय सागर समाजने हार माला आदि से आपका सत्कार किया । इस प्रकार तीन दिन तक आपके शुभागमनसे सागरमें काफी चहल पहल रही। आपका परिचय में क्या लिखं सब जैन समाज आपसे परिचित है। पर इतना अवश्य लिखना चाहता हूं कि आप प्रति दिन प्रातःकाल दो घण्टा तत्व चर्चा करते हैं और उसमें श्रीमान् पं० वंशीधरजी

सिद्धान्तशिरोमणि श्री मान् पं० देवकीनन्दनजी त्याख्यान वाचस्पति, न्यायके मार्मिक पण्डितजी जीवन्धरजी तथा श्रीमान् त्यागी परम विवेकी प्यारेटालजी भगत आदि त्यागी वर्ग सिम्मिलित रहते हैं। इस समय यदि जैन जातिके धनाट्य महो-द्य आपका अनुसरण करें तो जैन धमेका श्रनायास विकास हो जावे।

#### सागर से प्रस्थान

चातुर्मास का समय निकट था, श्रतः में सागरमें ही रह गया । स्त्रानन्दसे वर्षाकाल बीता । भाद्रमासमें छोगों का समुदाब अच्छा रहता था। किसी प्रकार की चिन्ता मनुष्योंको नहीं थी, क्योंकि चन्दा मांगने का प्रवास नहीं किया गया था। यह कई वार श्रनुभव करदेखा गया है कि जहां चन्दा मांगा वहां समत्त कलाओं का अनादार हो जाता है। यद्यपि द्रव्य पर पदार्थ है, इसके त्यागने का जो उपदेश देता है यह परमोपकारी है। द्रव्य में जो लोभ है, वह मूर्च्छा है, जो मृर्च्छा है वह परिव्रह है ख्रार परिग्रह ही सब पापों की जड़ है, क्योंकि वाद्य परिग्रह ही अन्त-रङ्ग मृर्च्छांका जनक हैं । श्रोर श्रन्तरङ्ग परित्रहही संसारका कारण है, क्योंकि अन्तरङ्ग मूर्च्छाके विना वाह्य पदार्थों का अहण नहीं होता। यही कारण है, कि भगवान्ते मिथ्यात्व वेद राग, हास्यादिपट् श्रीर चार कपाय इन्हें ही परित्रह माना है। जब तक इनका सद्भाव है, तब तक ही यह जीव परवस्तु को प्रहण करता है। इसमें सबसे प्रवल परित्रह मिथ्यात्व है इसके सद्भावमें ही शेप परित्रह विष्ठ रहते हैं। जैसे कि मालिकके सद्भावमें कूकर वल शाली रहता है, इतना वलशाली कि सिंह पर भी टूट पड़ता है। परन्तु मालिकके श्रभावमें एक लाठीसे पलायमान हो जाता

है, ख्रतः जिन्हें ख्रात्म कल्याण की ख्रभिलापा है उन्हें द्रःय रयाग का उपदेश देने वालों को श्रपना परम हितंपी मानना चाहिये। नीति का वाक्य भी है, कि 'तन्मित्र' यन्निवर्त्तयति पापात्' अर्थात् मित्र वही है जो पापसे निर्वृत्त करे। विचारकर देखा जाने तो लोभ ही पापका पिता है। उससे जिसने मुक्ति दिलाबी उससे **उत्तम हितै**पी संसारमें अन्य कौन हो सकता है ? परन्तु यहां तो लोभ को गुरुमान कर हम लोग उसका आदर करते हैं। जो लोभ स्याग का उपदेश देता है, उससे वोलना भी पाप समफते हैं। तथा उसका श्रनाद्र करनेमें भी संकोच नहीं करते। जो हो यह संसार है, इसमें नाना प्रकारके जीवों का निवास है। कपायीद्य में नाना प्रकार की चेष्टाएं होती है। जिन महानुभावों के उन कपायों का श्रभाव हो जाता है, वे संसार समुद्रसे पार हो जाते हैं। इम तो कपायोंके सद्भावमें यही ऊहा पोह करते रहते हैं।ओर यही करते-करते एक दिन सभीकी आयुका श्रवसानहो जाता है। अनन्तर जिस पर्यायमें जाते हैं उसीके श्रनुकूल परिणाम हो जाते हैं। 'गङ्गामें गङ्गादास श्रांर जमुनामें जमुनादास' की फहायत चरितार्थं करते हुए अनन्त संसार की यातनाओं के पात्र होकर परिश्रमण करते रहते हैं। इसी परिश्रमण का मूल कारण हमारी ही श्रज्ञानता है। हम निमित्त कारण को संसोर परिश्रमण का कारण मानकर सांप की लकीर पीटते हैं। श्रतः जिन जीवाँ को स्वात्महित करना इष्ट है, उन्हें आत्मनिहित अज्ञानता को पृथक् करने का सर्व प्रथम प्रयास करना चाहिये। उन्हें यही श्रेयोमागं की प्राप्तिका ख्वाय है।

क्षमावणीके दिन विद्यालयके प्रांगणमें श्री जिनेन्द्र देवके कलशाभिषेक का आयोजन हुआ। स्थानीय समाज को उपस्थिति अच्छी थी। महिलाश्रमके लिये, कुछ लोगोंने दान देना स्वीरुत किया। उसके वाद आहिवन वदी चीथ को मेरी जयन्ती का उत्सव लोगोंने किया। उसी दिन श्री खुल्टक चेमसागरजी और श्री खुल्टक पूर्ण चन्द्रजीके केश लोंच हुए। दोनों ही महाश्योंने घास की तरह अपने केश उखाइकर फेंक दिये। देखकर लोगोंक हृदय गद्गद् हो गये। अनन्तर श्री सेठ भगवान दासजी वीड़ी वालों की अध्यक्षतामें सभा हुई, जिसमें श्रनेक विद्वानोंके भाषण हुए। इसी समय सिघन फूला वाईने एक हजार रुपया विद्यालय को और एक हजार रुपया महिलाश्रम को दिये। यह स्वर्गीय सिघई शिव प्रसादजी की विधवा पुत्रवधू है, इसने श्रपनी प्रायः सारी सम्पत्ति तथा मकान महिलाश्रम को पहले ही दानकर दिया था। धर्म साधन करती हुई जीवन व्यवीत करती है। सिघई रेवारामजीने भी महिलाश्रम को पांच हजार रुपया देना स्वीकृत किया। इसके पहले श्राप श्रपनी सम्पत्ति का बहुभाग महिलाश्रम को प्रदान कर चुके थे, तथा उसीसे उस संस्था का जन्म हुश्रा था।

इस प्रकार सागरमें वदी ही शान्तिमें दिन गये। यद्यपि वहां हमें सब प्रकार की खुविधा मिली तो भी वहांसे जानेकी भावना उत्पन्न हो गई, और उसका कारण यह रहा कि वहांके लोगोंसे घनिष्ट सम्बन्ध हो गया। कुटुम्बवत् स्नेह बढ़ने लगा, जो कि त्यागीके लिये वाधक है। भोजनके विषयमें लोगोंने मर्यादा का अतिक्रमण करके भी संतोप नहीं लिया। हम भी उनके चक्रमें आते गये। अन्ततो गत्वा यही भावना मनमें आई, कि खब सागरसे प्रस्थान करना चाहिये।

प्रस्थानके विरोधी श्री मुत्रालालजी वैशाखिया सेठ भगवान दासजी तथा सिंघई कुन्दनलालजी आदि, वहुत सज्जन गण थे। स्त्री समाज सवसे श्रिधिक विरोधी था। यहां जिस दिन श्री भगः वानदासजी के यहां भोजन था उस दिन आपने कहा कि आप जो चाहें वह मैं करनेके छिये प्रस्तुत हूँ अब आपको इस वृद्ध अव-स्थामें भ्रमण करना उचित नहीं है। उसी दिन एक हजार रूपया आपने स्याद्वाद विद्यालय बनारस को दिये, तथा तीन हजार रूपया महिलाश्रम सागर को प्रदान किये। इसी प्रकार वहुत आद-मियों का विचार था कि वर्णाजी यहीं रहें, परन्तु मुझे तो शनश्चर-श्रह छगा था। जिससे में हजारों नरनारियों को निराश कर आहिवन सुदी तीज सं० २००४ को सागरसे चछ पड़ा।

# दमोहमें कुछ दिन

सागरसे चलकर बहेरिया ठहरा श्रीर बहांसे सानीदा व पड़िरया ठहरा, पड़िरयोमें एक दस्सा भाई हैं उन्होंने मन्दिरके लिये चौदह सौ रूपया नक्षद दिये। अनन्तर शाहपुर पहुंचा। यहां चार दिन रहा। यहां पर मनुष्योमें मुमित है। यह लोग चाहें तो पाठशाला क्या वृहद् विद्यालय भी चला सकते हैं यहां सवाई सिंघईजी बहुत सज्जन हैं श्रापके यहाँ दो बार पञ्च कल्याणक हो चुके हैं। एक पञ्चकल्याणकमें गजरथ भी चला था। श्रापके कोई सन्तान नहीं यदि श्राप चाहें तो पाठशालाके सब छात्रोंको सन्तान बना सकते हैं। केवल चित्तवृत्तिको बदलना है परन्तु कोई बदलनेवाला प्रवल होना चाहिये। लोगोंने कहा कि यदि आप यहां चातुर्मास करें तो पाठशालाके लिये पचास हजार रूपयाका श्रीत्यक्ष हो सकता है।

इधर एक वात विशेष हुई। यहां एक चर्मकार है। तीन वर्ष पहले हमने उससे कहा था कि भाई मांस खाना छोड़ हो, उसने छोड़ दिया तथा शाहपुरके सम्पूर्ण चर्मकारोमें इस बातका प्रचार कर दिया कि कि मृत पशुका मांस नहीं खाना चाहिये वहुतोंने जीव हिंसाका भी त्थाग कर दिया।

यहांसे चलकर पथरिया छाये। यहां एक दिन रहे श्री पूर्ण-

चन्द्रजीके यहाँ भोजन किया वहांसे चलकर सद्गुवाँ आये ' यहाँ एक रात्रि रहे,श्री कपूर चन्द्रजीके यहाँ भोजन किया। यहाँसे चलने के वाद दमोह पहुँचे। श्रामके वाहर कई भद्र महाशय लेनेके लिये आये । सेट लालचन्द्रजीके घर पर सानन्द ठहरे । आप बहुत ही सञ्जन हैं आपकी धर्म पत्नी भी कोमल प्रकृतिकी हैं। आपके यहाँ आपकी धर्मपत्नीकी वहिनका छड़का निर्मल रहता है जो बहुत ही पद्ध और भद्र है। प्रतिदिन एक घण्टा दर्शन और स्वाध्याय करता है हमारी प्रतिदिन एक घण्टा चेयावृत्य करता रहा। सेठजी वहुत विवेकी हैं। आपने पश्चीस हजार रूपया दान किया और यह कहा कि मैं जहाँ श्रच्छा कार्य देख्ँगा वहाँके लिये दे दूगा। जिस दिन दान किया उसी दिनसे औठ आना प्रतिशत व्याज देना स्वीकृत किया तथा यह भी प्रनिज्ञा की कि पाँच वर्षके अन्दर इस द्रव्यको घरमें न रक्खूंगा। आपकी धर्मपत्नीने नवीन स्थापित स्वाध्याय मन्दिरके लिये एक हजार रुपया दिया है तथा सेठजीने एक इजार एक रुपया स्याद्वाद विद्यालय बनारसको तथा एक हजार एक रूपया वर्णीचेयर हिन्दू विम्विवद्यालय वनारसको देना स्वीकृत किया।

एक दिन सेठजी अपनी धर्म पत्नीसे बोले—'हमारा विचार तो वर्णाजीके पास रहनेका है घरका आप संभालो।' धर्म पत्नी ने उत्तर दिया—'घर अपना हो तो संभाले. आप हो तक तो घर था जब आप इतने निर्मम हो रहे हैं नव हुने न घरसे केंद्र है, न इस नश्वर द्रव्य तथा हाड मासके पिण्ड इस शरीरसे ममस्व है। में आपसे पहले ही स्थागनेको प्रस्तुत है।' सेठजी अवण कर गद्गद् हो गये। में भी आअयोग पढ़ गया। मनने आया कि इस बालमें बाह्य निमिनोंके अभाव हैं अन्यधा अव भी बहुत मनुष्य गृहवास स्थागनेको सन्तर है। यहां और भी

कई मनुष्य चाहते हैं कि यदि समागम मिले तो हम छोग भी उस समागमसे आत्म शान्तिका छाभ छें परन्तु वही दुर्छभ है।

यहां पर इन्हीं दिनेंगिं पं० मुन्नालास्त्री समगीरया सुपरि-न्डेन्टेन्ट जैन विवास्य सागरसे आये। दो दिन रहे। छापके व्याएयानोंको जनताने रुचि पूर्वक सुना। सागरसे निकस्ने बाले जैन प्रभातके कई प्राह्म हुए। कितने ही महारायोंने सागर विद्यालयको एक एक दिनका भोजन दान दिया। सिद्धान्त झास्त्री पं० फ्लचन्द्रजी बनारस भी आये थे उन्हें वर्णी प्रन्थ मालाके स्थि टाई सा स्पर्याक छन्दाज प्राप्त हो गया।

यहां एक नन्हेलालजी त्यागी जवलपुर वाले हैं उनका अच्छा आदर है ख्राप ही प्रतिदिन शास्त्र प्रवचन करते हैं।

में यहांसे यह विचार कर सद्गुवां चला गया कि दीपावली रेशन्दी गिरिकी करूँ गा। परन्तु वहां पहुँचनेपर विचार वदल गया जिससे फिर दमोह पहुँच गया। इतनेमें ही पं०जगन्मोहन लालजी शास्त्री कटनी पं० महन्द्रकुमारजी न्यायचार्य, पं० पन्नालालजी काव्य तीर्थ तथा पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री वनारस आ गये जिसमें पहुत ही आनन्द्रसे वीर निर्वाणोत्सव हुआ। आप लोगोंके परिश्रमसे यहाँकी सब संस्थाओंका केन्द्रीकरण हो गया तथा समाजमें परस्पर श्रांत सीमनस्य हो गया सेठ गुलावचन्द्रजी ने जो कि समाजमें धनमें सर्वश्रेष्ट है इस एकीकरण को वहुत ही उत्तम माना और कहा कि मेरे पास मन्दिरोंका जो हिसाव है समाज चाहे तो उसे अभी लेले परन्तु समाजने आप ही को कोपाध्यक्ष रक्खा। श्री राजाराम वजाज तथा श्रभानाके रहने-चाले श्री खूबचन्द्रजी साहवने भी इस कार्यमें समयोचित खूब परिश्रम किया।

## दमोहमें कुछ दिन

यहांकी नवयुवक पार्टीने एक जैन हाई स्कूल खोलनेका हड़ संकल्प किया समाजने उसमें यथा शक्ति योगदान दिया। आशा है आगामी वर्षसे यह कार्य प्रारम्भ हो जावेगा तथा पण्डितजी के मिलने पर स्वाध्याय मन्दिरका कार्य भी शुरू हो जावेगा।

संसारकी दशा प्रत्येक कार्यमें एकत्व भावनाका पाठ पढ़ाती है। जिन पण्डित महाशयोंका संयोग हुआ था वह वियोग रूप हो गया और मैं भी समाजसे पृथक् होकर सद्गुवां आगया।

# वुन्देल खण्डका पर्यटन

सदगुर्यों से भोजन कर चला खीर नोरू सो गया। वहाँसे सात मील चलकर किंद्रच श्राया। भोजन किया, यहाँ छोगोंपर मन्दिरका रुपया आता था कहा गया तो पाँच मिनटमें तीन सौ पचहत्तर रुपया श्रा गया तथा परस्परका वैमनस्य दूर होकर सोमनस्य हो गया । यहाँसे पॉच मील चलकर सूखा छाये, यहाँ चित्रकृटका एक साधुथा जो सात्तर था और मन्द्रकेपायी भी था। छ्छ चर्चा हुई, रामायणका ज्ञाता था । 'ईश्वरकी कृपासे सव कार्य होते हैं एम करनेवाले कीन ?' ऐसी उसकी मान्यता थी। वस्तुतः इस मान्यतामें तथ्य नहीं। हां, इतना अवश्य है कि अहंकारकी वासना मिट जाती है। कालान्तरमें ऐसे प्राणियोंका करयाण हो सकता है। उसने यह कहा कि 'आप लोग तो जेनातिरिक्त मतानुयायी साधुत्र्योंको नहीं मानते हो, मत मानो, परन्तु हमारा तो आपसे कोई द्वेष नहीं, मेरा तो आप पर अपने नाधुओं के सदश ही प्रेम हैं। में उसकी यह प्रवृत्ति देख वहुत असमंजसमें पड़ गया। हम लोग तो छन्य साधुको देखकर शिष्टाचारको तिलाञ्जलि दे देते हैं। जब तक किसीके साथ सञ्जनताका व्यवहार नहीं किया जावे तब तक उसकी उस धर्मसे जिससे कि जगत् की रत्ता होती है कैसे प्रेम हो सकता है? धर्मतो श्रात्माका राग द्वेप मोह रहित परिणाम है। हम लोग

यहां तक अनुचित वर्ताव करते हैं कि श्रन्य साधुश्रोंके साथ सामान्य मनुप्योंके समान भी व्यवहार करनेमें संकोच करते हैं। यदि किसीने उनसे कह दिया कि महाराज ! सीताराम, तो लोग उसे मिथ्यादृष्टि समभने लगते हैं। में कटनीके प्रकरणमें घास वाली बुद्या और सत्त्वाले ब्राह्मणका जिक्र कर आया हूं। उस समय मेरी वैसी प्रवृत्ति देख साथवाले त्यागी कहने करो-'वर्णा जी ! आप चरणानुयोगकी छाज्ञा भग करते हैं उपवासके दिन ऐसी क्रिया करना श्रमुचित है।' मैंने कहा—'आपका कहना सर्वथा उचित है परन्तु में प्रकृतिसे लाचार हूं तथा अन्तरङ्गसे आप छोगोंके सामने कहता हूं कि यद्यपि मेरी दशमी प्रतिमा है परन्तु उसके अनुकूल प्रवृत्ति नहीं। उसमें निरन्तर दोप लगते हैं फिर भी स्वेच्छाचारां नहीं हूं। मेरी प्रवृत्ति पराये दुःखको देखकर आदं हो जाती है। यहाँ कारण है कि में विरुद्धकार्यका कर्ता हो जाता हूं। मुझे डिचत तो यह था कि कोई प्रतिमा न लेता और न्यायवृत्तिसे अपनी आयु पूर्ण करता परन्तु खय जो व्रत श्रङ्गीकार किया है उसका निरतिचार पालन करनेमें ही प्रतिष्टा है। इसका यह अर्थ नहीं कि लोकमें प्रतिष्टा है प्रत्युत ष्ट्रात्माका कल्याण इसीमें है। लोकमें प्रविष्टाकी जो कामना है वह तो पतनका सार्ग है। छाजनक आत्माका संसारमें जो पतन हो रहा है उसका मूल कारण यही लोकिक प्रतिष्टा है। जिस प्रकार ष्ट्रात्मा द्रव्य पुरुलाद्कोंसे भिन्न हैं उसी प्रकार स्वकीय खारमा परकीय आत्मासे भिन्न है। आत्माका किसी प्रनय आत्माने मेह नहीं । हमने सिर्फ मोहबश नाता जोड़ रक्या है । माता पिनाहो श्रपनी उत्पत्तिका कारण मान रक्ता है। यह जो पर्योग है इसका उन्हें कारण मान रात्रि दिन मोहां हो संकल्प विकल्पोंक जालमें फँसे रहते हैं। माता पिता उपलक्षण हैं। पुत्र पुत्री कनत्र भागादिक सम्बंधसे खाइहित होकर खात्मीय आत्मातत्वकी

प्रतीतिसे यदिवत रहते हैं। खोर जब आत्म तत्वकी प्रतीति नहीं तब सम्यय्वान और सम्बक् चारित्रकी कथा दूर रहे।'

यहांसे चलकर सुरईके गांवआया, यहां पर आठ घर जैनियों के हैं। प्र'म बहुत सुन्दर है, यहां पाठशाला स्थापित हो गई। यहांसे चलकर श्री सिद्धत्तेत्र नैनागिर श्रा गये। यहां श्राठ दिन रहे यहीं पर राजकोटसे श्री युत सेठ मोहन भाई विया आये थे। श्राप बहुत ही सजन हैं, श्रापकी जैनधममें गाड़ श्रद्धा है, आपकी धार्मिक किन बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही ट्यासीन हैं। आपके घरमें एक चैत्यालय है, जिसका प्रबन्ध श्राप ही करते हैं। आपके प्रति दिन पृजा का नियम हैं। आपका व्यवहार अवि निर्मल है। श्रापके साथ ताराचन्द्रजी ब्रह्मचारी का घनिष्ट सन्वन्ध हैं। कुछ दिन रह कर आप तो गिरिराज की यात्राके लिये चले गये, पर त्र० ताराचन्द्रजी हमारे साथ रहे।

क्षेत्र पर एक पाठशाला है, जिसमें पं० धमेदासजी न्यायतीर्धं अध्यापक हैं, बहुत ही सुयोग्य हैं। परन्तु पाठशालामें स्थायीकण्ड की न्यूनता है। इस ओर अभी इस प्रान्त की समाज का लक्ष्य नहीं। यहांसे साल मील चलकर बमोरी प्राये। श्रीमान् छल्लक क्षेमसागरजी यहींके हैं। प्रापका कुटुम्य सम्पन्न हैं, एक पाठशाला भी चलती हैं, कई महाशय अच्छे सम्पन्न हैं। श्री दरवारी लाल जी ब्या उत्साही छोर प्रभाव शाली व्यक्ति हैं। नैनागिरि चेत्रके यही मंत्री हैं, राज्य मान्य भी हैं, छोर उदार भी हैं। परन्तु विद्या की उन्नतिमें तटस्थ हैं। यहांसे तीन मील चलकर सुनवाहा खाये। यहां जीनियोंके बीस घर हैं। एक पाठशाला भी तीस क्ष्या पासिकके व्ययसे चला रहे हैं। यहांसे चलकर वकस्वाहा पहुँचे। यह पन्ना रियासत की तहसील है। यहां पचीस घर जैनियोंके होंगे। दो मन्दिर हैं, एक परवारों का और एक गोला-

पूर्वों का। यहां के जैनी प्रायः सम्पन्न हैं। पाठशाला के लिये, पांच हजार रुपया का चन्दा हो गया। चन्दा होना कठिन नहीं परन्तु काम करना कठिन है। देखें, यहां केसा काम होता ह। यहां तीन दिन रहे। एक बात विलक्षण हुई, वह यह कि एक जैनी का बालक गाय ढीलनेके लिये गांवके बाहर जाता था, गायके साथ उसका बछड़ा भी था। बालकने बछड़े को एक मामूर्ला लाठो मार दी जिससे बह मर गया। गांवके लोगोंने उसे जातिसे बाहा कर दिया, परन्तु बहुत कहने सुनने पर उसे जातिमें सम्मिलित कर लिया।

यहांसे चलकर फिर वमोरी आये, और एक दिन वहां रहकर खटोरा श्रा गये। यहां पर श्रो भेयालाळजो कक्ट्र बहुत ही धर्मात्मा जीव हैं। आपने दो बार पज्जकत्याणक किये हैं, और हजारों रुपये विद्यादानमें लगाए हैं। तीर्थयात्रामें आप की अच्छी रुचि है। यहांसे चलकर दलपतपुर आ गए। श्रानन्दसे दिन बीता। यहां पर स्वर्गीय जवाहर सिंघईके भतीजे और नाती बहुत ही योग्य हैं। यहां एक पाठशाला भी चलती है। दलपतपुरसे दुलचीपुर श्रोर वहांसे बरायठा श्राये। यहां चालोस घर गोलापूर्व समाजके हैं, कई घर श्रत्यन्त सम्पन्न हैं, सेठ दोलत राम विया बहुत योग्य हैं। पाठशालामें पं० पदाकुमारजी विशारद श्रप्यापक हैं।

यहां जो पुलिस दरोगा हैं, वे जातिके ब्राह्मण हैं, बहुत ही सज्जन हैं। आपने बहुत ही खाबह किया कि हमारे घर भोजन करिए। परन्तु अभी हम लोगोंने इतनी दुर्चलता है, कि।कसी को जैनी बनानेमें भय करते हैं। आपने प्रसन्न होकर पहा कि हम दस रूपया मासिक देते हैं। आपकी जहां इच्छा हो वहां स्वय करें। जब भैंने बरायठासे प्रस्थान किया, तब चार मील तक साथ छाये।

रात्रि को हँसेरा ब्राममें चस रहे, बहां पर हमारी जन्म भूमि के रहने वाले हमारे लंगोटिया मित्र सिंघई हरिसिंहजी आ गए। बाल्य कालकी बहुत सी घर्चा हुई। प्रातः काल मङ्गवरा पहुँच गए। लोगोंने आतिथ्य सत्कारमें बहुत प्रयाम किया। परचात् श्री नायक लक्ष्मण प्रसादजीके प्रतिथि गृहमें ठहर गया। साथमें श्रीचिदानन्द जी श्रीमुमेरचन्द्रजी भगत,तथा श्री **जुल्टक चेम सागर**जी महाराज थे । यहीं पर सागरसे समगोरयाजी ह्या गए। उनकी जन्मभूमि यहां पर है। हम यहां तीन दिन रहे। यहीं पर एक दिन तीन वजे श्रीमान् पं० वंशीधरजी इन्दौर आ गये । आपका रात्रिको प्रवचन हुन्ना, जिसे अवण कर श्रोता लोग सुम्य हो गए। मैं तो जब जब र्वे मिलते हैं तत्र तत्र उन्हींके द्वारा शास्त्र-प्रवचन सुनता हूँ। विशेष क्या लिखूं ? आप जैसा मार्मिक व्याख्याता दुर्छभ ही हैं। आपका विचार महरीनी गांवके बाहर उद्यानमें शान्तिभवन बनाने का है, परन्तु गहरीनी वाले श्रमी उतने उदार नहीं। वे चाहते हें, कि प्रान्तसे बन जावे परन्तु जब तक स्वय बीस हजार रुपया का स्थायो प्रवन्य न करेंगे, तब तक श्वन्यंत्रसे द्रव्य मिलना अस-म्भव है। यहीं पण्डिजी की जन्मभूभि है यदि आपकी हृष्टि इस श्रोर हो जावे तो श्रनायास कार्य हो सकता है, परन्तु पञ्चम काल है, ऐसा होना कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। मङ्ग्वरामें पण्डितजी तथा समगोरयाजीके अकथ परिश्रमसे पाठशाला का जो चन्दा वन्द था, वह उग गया, और यहांके मनुष्योंमें परस्पर जो मनोमालिन्य था, वह भी दूर हो गया। यहां तीन दिन रह कर श्रीयुत स्वर्गीय सेठ चन्द्रभातुंजीके सुपुत्रके श्रायहसे साह्मल आ गया। यहां स्व० सेठ चन्द्रभातुजी का महान् प्रताप था। सेठ

जी के समयसे ही यहां एक पाठशाला चल रही है। जीर्ग होनेके कारण उसका भवन गिर पड़ा था जिससे प्राचीन संस्थाके कार्य में एकावट छाने लगी थी। प्रयत्न करने पर प्राम वासियोंसे चार हजार दो सो पचास रुपयाके लगभग चन्दा हो गवा। पाठ-शालामें पं॰ शीलचन्द्रजी न्यायतीर्थ छध्यापक हैं। जो बहुत ही न्युत्पन्न छौर शान्त प्रकृतिके विद्वान् हैं। यहां मेरे भोजनक उप-लक्ष्यमें श्री हजारीलालजी रूपचन्द्रजी टड़िया लिलतपुर वालोंने सागर विद्यालय को ढाई सो रुपया देने को घोषणा की। में यहां चौर्वास वण्टे रहा।

यहांसे चलकर सैंदपुर आया यहां भी चौबीस घंटा रहा। ब्र० चिदानन्दजीके प्रयत्नसे स्थानीय पाठशालाके लिये एक हजार रुपयाके वचन मिले।

सेंद्रपुरसे महरोनी श्राया यहां मेरे आने के दो दिन पूर्व कुछ प्रमुख व्यक्तियों में भयंकर सगड़ा हो गया था जिससे वातायरण यहुत श्रशान्त था परन्तु प्रयत्न करने से सब प्रकारको झान्ति हो गई। रात्रिको श्राम सभा हुई जिसमें मेरे सिवाय श्री ब्र० मना-हरस्रात्त जी पंगोविन्द्दास जी तथा समगीरयाजी के सार्वजनिक भाषण हुए।

तीन दिन रहनेके याद कुम्हेड़ी पहुंचा। जय यहांके लिये छा रहा था तब मार्गमें सड़क पर एक सङ्जन योले कि महाराज आपका कुम्हेड़ी जाना ज्यर्थ है वहांके श्रीमन्त यरग्याजी पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे चिकने पड़े हैं। सुनकर हुट सुमेरु चन्द्रजीने उत्तर दिया कि हम लोगोंको किसी पर प्रभाव नहीं हालना है और न किसीका धन चाहिये! हमारा कार्य लोगोंको धर्म मार्ग दिखाना है फिर उनकी एन्द्रा। हम किसी

पर कोई जबरदंस्ती नहीं करते। परन्तु जब इस गांवमें पहुँचा तो यरग्याजीकी श्रात्मा पर बहुत प्रभाव पड़ा। दस मिनटकी पचीमें ही श्री पन्द्रभानजी वरग्या गद्गद् होकर बोले कि महाराज में बहुन दिनसे उलकतमें पड़ा था कि अवनी सम्पत्ति का कसा उपयोग कहाँ। मेरी सिर्फ दो छड़कियां हैं पुत्र कोई नहीं है। परन्तु आज वह उलकत सुलकी हुई दिखतों है। में निश्चय करता हूं कि अपनी सम्पत्तिको चार भागोंमें बाँट दूंगा। दो हिस्से दोनों पुत्रियों और रिश्तेदारोंको, एक हिस्सा स्वयं निजक लियं और एक हिस्सा धर्म कार्योंक लिये रखूँगा। इम सबने वरग्याजी के निणयको सराहना की। मध्याहक दो बजेसे साढ़ चार बजे तक एक आम सभा हुई जिसमें भाषणों के अनन्तर वरग्याजीका निणय सबको सुनाया गया। छोगोंसे पता घला कि उनके पास दो तीन लाखकी सम्पत्ति है। रात्रिको एक नवीन पाठशाछाछ। उद्धाटन हुन्ना।

कुम्हें होके वाद गुडा और नारायणपुर होते हुए श्री अतिशय क्षेत्र अहार पहुंचा। यहां अगहन सुदी वारससे चांदस तक क्षेत्र का वार्षिक मेला था। टीकमगढ़से हिन्दी साहित्यके महान् विद्वान् श्री वनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा वात्रू मिथिला प्रसाद जी बी० ए० एल० एल० बी० शिज्ञामंत्री श्री कृष्णानन्दजी गुप्त तथा वात्रू यशपालजी जैन आदि महानुभाव भी पधारे थे। अहार चेत्रका प्राकृतिक सीन्द्र्य अवर्णनीय है। वास्तवमें पहाड़ों के श्रमुपम सीन्द्र्य, वाग वगीचों, हरे भरे धानके खेतों एवं मीलों लम्बे विशाल तालाबसे निकलकर प्रवाहित होने वाले जल प्रवाहोंसे श्राहार एक दर्शनीय स्थान वन गया है। उस पर संसार को चिकत कर देनेवाली पापट जैसे कुशल कारीगरकी कर कला से निर्मित श्री शान्तिनाथ भगवान्की सातिशय प्रतिमा ने तो वहांके वायुमण्डलको इतना पवित्र वना दिया है कि श्रात्मामें एकदम शान्ति आ जाती है।

मिडिल स्कूल खोलनेके लिये यदि जैन समाज आधान्यय देना स्वीकार करे तो आधा राज्यकी ओरसे दिलानेका आश्वासन श्री वायू मिथिलाप्रसादजी शिक्षामंत्रों ने दिया। यहांकी संस्थाकों छह हजार रुपया तथा चेत्रको पांच सो रुपयाकी नवीन आय हुई। मेलामें जैन अजैन जनताकी भीड़ लगभग दस हजार थी। तीन दिन तक खूब चहल पहल रही। यहांके मन्त्री श्री वारेलाल वेच पठा हैं जो उत्साही जीव हैं। पाठशालामें पं० प्रेमचन्द्रजो अध्यापक हैं। श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा यशपालजीके प्रयत्नसे प्राचीन प्रतिमाओं को रखनेके लिये एक सुन्दर भवन वन गया है। परवारभूषण त्र० फतेचन्द्रजी नागपुरवालोंने भी क्षेत्र की उन्नतिमें काफी काम किया है।

यहांसे चलकर पठा आया। यहां पर चिम्मनलाल जी ज्ञा-चारी हैं, जो सम्पन्न हैं, परन्तु गृह्वाससे विरक्त हैं। यहां आप के धर्मगृहमें रहे। एक दिन् वाद् पपोराजी आ गया। इस जेन की चर्चा पहले विस्तारसे कर आए हैं। यहां दो दिन निवास कर टीकमगढ़ आया। यहां अनेक जिनालय और लगभग दो सो घर शावकों के हैं। प्रायः सब सम्पन्न हैं। ये लोग यदि चाहें तो पपोरा विद्यालय की उन्नति हो सकती है, परन्तु इनकी इस और विशेष दृष्टि नहीं। यहांसे चलकर बानपुर गया। यहां पर गांवक वाहर प्राचीन मन्दिर है, एक सहस्रकृट चत्यालय भी है परन्तु गांव-वालों का उस और ध्यान नहीं। गांवमें भी बहुत घड़े-घड़ मन्दिर हैं। उस और भी विशेष लक्ष्य नहीं। यहांसे चलकर गर्वा आया, यहां पर श्री नाथूरामजी बहुत ही सुयोग्य और सम्पन्न व्यक्ति हैं। यहां का सराक घराना भी प्रसिद्ध है। इस घराने में कल्याश- चन्द्रजी बहुत ही योग्य श्रीर उदार महाशय हो गये हैं। इनका राज्यमें अच्छा आदर था। नाथूरामजीने छाहार विद्यालय को एक हजार रुपया प्रदान किया था । ये अभी थोड़े दिन हुए मुरार आये थे । तब इन्होंने गुझसे कहा था कि यदि ध्याप पर्वारा प्यारें तो में पर्वारा विद्यालय को पर्वास हजार रुपया दिलवाऊंगा। इसमें क्या रहस्य हैं में नहीं समकत परन्तु ये बहुत उदार हैं। सम्भव हैं स्वयं विशेष दान करें। इन्होंने यहां द्वितीय प्रतिमाके व्रत लिये। इनके पचासों एकर भूमि हैं। उससे जो ध्याय होती हैं परोपकारमें जाती है । अभी टीकमगढ़में अन्न का बहुत कष्ट था, तब इन्होंने सैकहों मन चायल भेजकर प्रजामें शान्ति स्थापित करानेमें सहायता की थीं। इनके उद्योगसे गांवमें एक पाठशाला भी स्थापित हो गई है। मेरा भोजन इन्धींक घर हुआ था। यहांसे चलकर जतारा श्राया । यह वह स्थान है, जहां पर मैंने श्री स्व-र्गीय मोतीलालजी वर्णीक साथ रह कर जैनधर्म का परिचय प्राप्त किया था। यहां पर एक मन्दिरमें प्राचीन काल का एक भोंहरा है। उसमें बहुत ही मनोहर जिन प्रतिमाएं हैं, जो श्रष्ट प्रतिहार्य सहित हैं। मुनिप्रतिमा भी यहां पर हैं। श्री पं॰ मोती-टाठजी वर्णी पाठशालाके टिए एक मकान दे गए हैं। श्रीर उसके सदा स्थिर रहनेके लिये द्रव्य भी दे गए हैं। यद्यपि उनके भतीजे सम्पन्न हैं, वे स्वयं उसे चला सकते हैं, परन्तु गांवके पञ्चोंमें पर-स्पर सोमनस न होनेसे पाठशाला का द्वार वन्द है। यहां दो दिन रहनेके वाद् श्री स्वर्गीया धर्ममाता चिरोंजा वाईजीके गांव स्राया। यहां की जनताने वड़े ही स्नेह पूर्वक तीन दिन रक्खा। यहांसे घलकर सत्तगुवां आया। एक दिन रहा फिर वमोरी होता हुआ पृथीपुर आया। यह सम्पन्न वस्ती हे परन्तु परस्पर सौमनसके ष्रभावमें धर्मका विशेष कार्य न हुआ। यहांसे चलकर वरुआ- सागर त्रा गया। बोचमें चिदानन्द ब्रह्मचारी का समागम छूट गया था। वे यहां त्रा मिले। यहाँ पर वाबू रामस्वह्दपजीके यहाँ सानन्द्से रहने लगा। इस प्रकार चुन्द्रेलखण्डके इस पेंद्रल पर्य-टनसे आत्मामें श्रपूर्व शान्ति स्त्राई।



## वरुवासागरमं विविध समारोह

इस प्रकार टीकमगढ़ में भ्रमण करता हुआ वर्वासागर आ पहुँचा और स्टेशनसे छुछ हो दूर वावू रामस्वरूपजी ठेकेदारके नवीन भवनमें ठहर गया। वावू साहबसे मेरा बहुत कालसे परिचय है। परिचयका कारण इनकी निर्मल खार भद्र खात्मा है। यह वहीं वर्वासागर है जहां पर मेरी आयुका बहुत भाग बीता है। यहांकी खाबहवा बहुत ही सुन्दर है। यहां पर श्री स्वर्गीय मृतचन्द्रजी हारा एक पार्श्वनाथ विद्यालय स्थापित हुए १५ वर्ष हो चुके हैं। यहां की प्राकृतिक सुपमा निराली है। सुरम्य खटवी के बाचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी है। इसके पूर्व भागमें बहुत सुन्दर बाग है, उत्तरमें महान सुरम्य सरोवर है, पश्चिममें सुन्दर जिनालय और दक्षिणमें रमणीय अटवी है। पहाड़ी पर विद्यालय और छात्रावासके सुन्दर भवन बने हुए हैं। स्थान इतना सुन्दर है कि प्रत्येक देखनेवाला प्रसन्न होकर जाता है।

पार्श्वनाथ विद्यालयके सभापित श्री राजमल्लजी साहव हैं जो कि वहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। श्रापके पूर्वज लड़करके थे पर श्राप वर्तमानमें झांसी रहते हैं। वड़े क़ुराल व्यापारी हैं। आपके छोटे भ्राता चांदमल्लजी साहव हैं जो बहुत ही योग्य हैं और जनधर्मका अच्छा वोध भी रखते हैं। आपका एक वालक वकील है। उसकी भी धर्ममें अच्छी रुचि है। इस पाठशालाके मन्त्री श्री मुत्रालालजी वकील हैं। आपका निवास वरुवासागर ही है। आप नायकवंशके हैं तथा बहुत उद्योगी हैं। आपने वकालत छोड़ कर कृपिमें वहुत उन्नति की है। यदि इस उद्योगमें निरन्तर लगे रहे तो वहुत क़ुशल हो जावेंगे। वकील होने पर भी वेपभूषा बहुत साधारण रखते हैं। आपमें कार्य करनेकी चमता है। यदि घोड़ा समय परोपकारमें लगा देवें तो एक नहीं श्रनेक पाठशालाओंका उद्घार आप कर सकते हैं। श्रापके पिता वालचन्द्र नायक हैं जो वहुत सज्जन धर्मात्ना हैं। श्राप उस प्रान्त के सुयोग्य पञ्च हैं। यद्यपि अव वृद्ध हो गये हैं नथापि धार्मिक कार्योंमें कभी शिथिल नहीं होते। इसी प्रकार विद्यालयके कार्यकर्ती गयासीलाल चौधरी हैं। आप भी बहुत चतुर व्यक्ति हैं। आप निरन्तर पूजा तथा स्वाध्याय करते हैं। कुशल न्यापारी हैं। छापक कई भतीने अत्यन्त चतुर हैं। आपने अष्टाहिकापर्वमें होनेवाले उत्सवके समय पाठशालाको एक सहस्र स्थायी द्रव्य दिया तथा एक कमरा छात्रावासके लिये भी वनवा दिया। आप जितना समय ज्यापारमें देते हैं यदि उसका दसवां भाग भी विधालयकी देने लगें तो उसकी उन्नति सहज ही हो सकती है। यहां पर श्री स्वर्गीय अलया कन्हैयालालजी सन्जीके कुशल न्यापारी थे। डनके वर्तमानमें अनेक सुपुत्र हैं। वे भी पाठशालाको अच्छी सहायता करते रहते हैं। यहांसे छः मील पर एक खिसनी प्राम है। वहां पर श्री सिंघई छोटेलालजी वर्डे धर्मात्मा हैं। आपकी धर्ममाताने ६००१) वस्वासागरकी पाठशालाको अर्भा दिये और एक हजार पहले भी दिये थे। पाटयालाका उत्सव इन्हीं की अध्यक्तामें हुआ था। आपने दस रुपये नासिक नर्य के लिये पाठशालाको देना स्वीलत दिया। आप यहुत ही योग्य तथा मिष्टमापी व्यक्ति हैं। आपसे सर्व जनना प्रसन्न रहती है ।

जब लोगोंक स्वाभाविक अनुरागने मुक्ते आगे जानेसेरोक दिया तब गैंने वस्वासागरफे आस पास ही अमण करना उचित समझा। फलतः में गगरपुर गया। यहां पर श्री स्वगीय बाईजी के भाई फामनाप्रसाद रहते थे। यहीं पर श्री रामभरोसेलालजी सिंपई रहते हैं जो बहुत ही योग्य धार्मिक व्यक्ति हैं। आप व्यापारमें अनि कुझल हैं साथ ही स्वाध्यायके प्रेमी भी हैं। स्वाध्यायप्रेमी ही नहीं गोलालारे जातिक कुझल पब्च भी हैं। आप प्रान्तीय गोलालारे सभाके सभापति भी रह चुके हैं। आप प्रान्तीय गोलालारे सभाके सभापति भी रह चुके हैं। आपको जाति उत्थानकी निरन्तर चिन्ता रहती है। आपका भोजन पान शुद्ध हैं। आपने वस्वासागर विद्यालयको १००१) दिया। आपके दो सुपुत्र हैं, दोनों ही सदाचारी हैं। यहीं श्री स्वर्गीय वाईजीके दृसरे भाई स्वर्गीय अइकृतालजी सिंघई रहते थे। आप बढ़े उदार थे तथा बस्वासागर विद्यालयको निरन्तर सहायता करते थे।

मगरपुरसे दुमदुमा गया। यह वही दुमदुमा है जहाँके पिछत द्याचन्द्र जी जनसंध मधुरा में उपदेशक हैं। श्राप योग्य व्यक्ति हैं। श्रापके घर पर शुद्ध मोजन की व्यवस्था है। यहींके श्रीमान् मनोहरलालजी वर्णी हैं जो आजकल उत्तर प्रान्तमें रहते हैं और निष्णात विद्वान् हैं। आपके द्वारा सहारनपुरमें एक गुक्कुल की स्थापना हो गई है। यदि श्राप उसमें श्रपना पूर्ण उपयोग लगा देवें तो वह संस्था स्थायी हो सक्ती है। आप प्रत्येक कार्यमें उदासीन रहते हैं पर यह निश्चित है कि उपयोग की रियरताके विना किसी भी कार्य का होना श्रतंभव है। चाहे वह लांकिक हो श्रार चाहे पारलांकिक श्रयवा दोनों से परे हो। अस्तु जो हो, उनको वे जाने।

इधर उधर भ्रमण कर पुनः वरुवासागर आ गया। वरुवा-

सागर विद्यालयके विषयमें एक वात विशेष लिखनेकी रह गई वह यह कि स्वर्गीय मूलचन्द्र जी के सुपुत्र स्वर्गीय श्रेयान्सकुमार जो कि बहुत ही होनहार युवक थे जब सागर गये तब मुमसे बोले कि आप वरुवासागर आवें और जिस दिन आप वरुवा-सागर से परे दुमदुमा आजावेंगे उसी दिन में दश सहस्त्र रूपवा वरुवासागर विद्यालय को दान कर दूँगा परन्तु आप उसी वर्ष परलोक सिधार गये। आपकी धर्मपत्नी हैं जो बड़ी ही सज्जन हैं। होनहार बालक भी हैं।

यहांपर पाठशालाके जो मुख्याध्यापक पं० मनोहरलाल जी हैं वे तो उसके मानों प्राण ही हैं। श्राप निरन्तर उसकी चिन्ता रखते हैं। मामूली वेतन लेकर भी आपको संतोप है। आपने अथक परिश्रम कर झांसीवाले नन्हूमल्लजी जैन अप्रवाल लोइयासे पाठाशालाके लिये पचास सहस्रका मकान दिला कर उसे अमर वना दिया। लोइया जी ने इसके सिवाय छात्रावास का एक कमरा भी चनवा दिया है और मैंने पाठशालांक लिये जो एक घड़ो दी थी वह भी इन्होंने ग्यारह सी रुपयेमें ली थी। आपका स्वभाव अति सरस और मधुर है। आप परम द्याल हैं संसारसे उदास रहते हैं और निरन्तर धर्म कार्यमें छपना समय लगाते हैं।

बावू रामस्वह्मपजीके विषयमें क्या हिलूं ? वे तो विद्यालयके जीवन ही हैं। वर्तमान में उसका जो रूप हूं वह ध्यापके सस्प्रयत्न ध्रोर स्वार्थत्याग का ही फज है। ध्राप निरन्तर स्वार्थ्याय करते हैं, तत्त्व को समझते भी हैं, शास्त्रके बाद आध्यात्मिक भजन पट्टी ही तन्मयतासे कहते हैं। ध्रापकी धर्मपत्नी ज्वाहादेवी हैं जो बहुत चतुर ध्रोर धार्मिक स्वभाव की हैं, निरन्तर स्वार्थ्याय करती हैं स्वभाव की कोमल है। आपका एक सुपुत्र नेमिचन्द्र एम० ए० है

जो स्वभाव का सरल मृदुभाषी ख्रीर निष्कपट है, विद्याद्यसनी भी है परन्तु ब्यापार की श्रोर इसका छक्ष्य नहीं । ब्लाहाबाद रदता है। जबतक में ईसरी रहा तब तक प्रतिमास आपके यहाँ से एक कुष्पी अठपहरा घी पहुँचता रहा। श्री ब्वालादेवीने दो इजार एक विद्यालयको दिये तथा एक कमरा भी बनवा दिया। एक एजार एक बिहुत्परिपद् को भी दिये । इसके सिवाय धीरे धीरे फाल्गुन शुक्छ चीर नि० २४०४का अष्टाहिका पर्य आ गया। उस समय आपने बड़ी धृमधाम से सिद्ध चक्र विघान कराया जिससे धर्म का महती प्रभावना हुई। इसी उःसवके समय त्यागी सम्मेलन भी हुन्ना जिसमें ५० त्यांगी महाशय पवारे थे। सम्मे-लन का कायंक्रम प्रभावोत्पादक था। प्रातःकाल ४ वजे प्रार्थना होती थी अनन्तर एक त्यागी महाशय का संत्रित भाषण होता था फिर सब सामृहिक रूपमें बैंठ कर सामायिक करते थे । शारीरिक कियात्रोंसे निवृत्त होनेके बाद आठ बजेसे शास्त्र प्रवचन होता था । मध्याहुमें भोजनोषरान्त सत्र सामृद्धिक रूपसे सामायिक करते थे फिर कुछ तत्त्वचर्चा या भाषण ख्रोदि होते थे खाँर संध्या के समय भी पृवंबत् सामाबिक तथा भाषण होते थे। भारत-वर्षीय दि॰ जैन ब्रती सम्मेछन का प्रथम अधिवेशन भी श्री भगत सुमेर्चन्द्र जी जगाधरीके सत्प्रयत्न से इसी समय हुन्ना था। छाप उत्साही त्यागी हैं। ३३ वर्ष की छवस्थासे ब्रह्मचर्यव्रत का पालन कर रहे हैं।

इसी त्यागी सम्मेलनके आकर्पणसे गयासे श्री विदुषी पतासीवाईजीका भी शुभागमन हुआ था। श्रापको व्याख्यान शैंछी वहुत मार्मिक है। आपके प्रभावसे स्त्री समाजने हजारों रुपया दानमें दिये तथा वक्त्वासागरमें एक कन्या पाठशाला भी स्थापित कर दी।

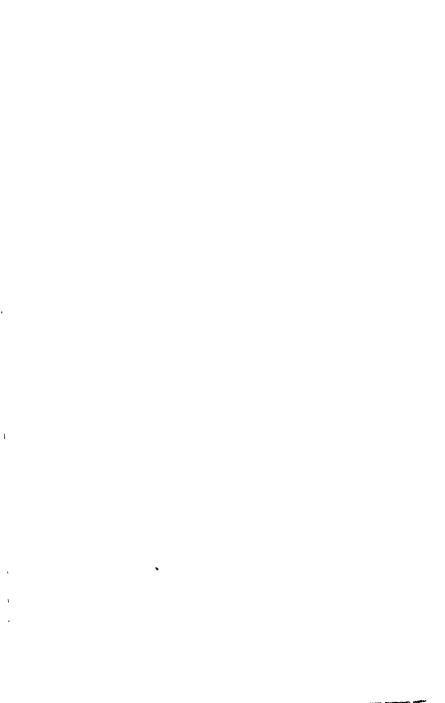

मेंने भी मिनी फाल्गुन सुदी सप्तमी वी. सं. २५७४ की प्रानःकाल श्री शास्त्रिनाथ भगवानकी मान्तीमें आत्मकल्याणके लिये क्षुल्लक के झत लिये। मेरा हड निश्रय हैं कि प्राणीका फल्याण त्याग में ही निहित है। [ प्रे॰ ६८१ ]



इसी समय विद्वलिरिपट्का अधिवेशन भी हुआ जिसमें कैलाशचन्द्रजी वनारस, व्याख्यान भूपण तुलसीरामजी वहाँत, प्रशमगुण पूर्ण पं० जगन्मोहनलालजी कटनी, पं० राजेन्द्रकुमारजी मथुरा, प्रशममूर्ति पं० दयाचन्द्रजी सागर तथा पं० चन्द्रमालिजी स्थादि विद्वान् पधारे थे। श्रीमान् सिद्धान्तमहोद्धि पं०वंशीवरजी इन्दौर का भी सुभागमन हुआ था परन्तु अचानक स्थापका स्वास्थ्य खराव हो जानेके कारण जनता आपकी मार्मिक तत्त्व विवेचनासे विक्चत रही।

इसी श्रवसर पर वाबु रामस्वरूपजी तथा उनकी सौ०धमंपत्नी ज्वालादेवीने दूसरी प्रतिमाके व्रत प्रसन्नता पृवंक लिये और कोयला आदिके जिस ज्यापारसे श्रापने लाखों रूपये र्ष्याजत किये थे उसे व्रतीके श्राकृत न होनेसे सदाके लिये छोड़ दिया। सब लोगोंको वाबु साहबके इस त्यागसे महान् आश्र्य हुश्रा। मेंने भी मिती शालगुन सुदी सप्तमी २४०४ को प्रातःकाल श्री शान्तिनाथ भगवान्की साचीमें आत्मकल्याणके लिये छन्लकके व्रत लिये। मेरा इट निश्रय है कि प्रायीका कल्याण त्यागमें ही निहित है।

इसी अष्टाहिका पर्वके समय यहांके पाश्वेनाथ विचालयका वार्षिक श्रिष्ठवेशन भी हुआ जिसमें श्रीमान् वायु हर विलास जी आगराने २००१), श्रीमान सेठ ख्यालीराम जीने १००१), श्रीमान् गयासीलालजी चौधरी बरुवासागरने १००१), श्रीमान् सेठ जानकी प्रसाद सुन्दरलालजीने १२५१), श्रीमान् नन्ह्म हार्जा अप्रवाल झांसीने ११०१), श्रीमान् सिं० छोटेलालजी विस्तर्गाने १००१), श्रीमान् सिं० भरोसेलालजी मगरपुरने १००१), श्री गोमनी देवी ताजगंज खागराने ५०१), श्री दुर्गादेवी लोला केलास पन्ह अप्रवालकी मातेहवरी आगराने ५०१। खाँर श्री श्रेवांस नुमार्जा की धर्मपर्ता-लिखाबाई बरुवासागरने ५०१) एकगुर्त दिये। इसके सिवा फुटकर पन्दा भी हुआ। सब मिलाकर २५०००) के लगभग विचालयका धीव्यकण्ड होगया। इस प्रकार विचालय स्थायी हो गया। गुरे भी एक शिक्षायतनकी स्थिर देख अवार हमें हुआ। यानवमें द्यान ही जीवना कल्यान करनेवाला है परन्त गर प्रामकाल का ही प्रभाव है कि लोग उससे उदावोन होते जा रहे हैं।

इस प्रान्तमें इतने द्रव्यसे छुछ नहीं होता यह प्रान्त प्रायः प्रशिक्ति है, यहां तो पांच लालका फण्ड हो तब छुछ हो सकता है पर बह स्वय्न है। अस्तु, जो भगवान् बीरने देखा होगा सो होगा।

यहांसे प्रस्थान कर कांसीकी ओर चल पड़े।

# वरुवासागरसे सोनागिरि

वस्वासागरसे चलकर वेत्रवती नदी पर छाये। त्थान वहुत ही रम्य है, साधुओं के ध्यान योग्य है परन्तु साधु हों तय न। हम लोगोंने साधुओं का अनुकरण कर रात्रि विताई। प्रशान मांसी आये। सेठ मक्खनलाल जी के वंगले पर ठहरे। छाप वहुत ही योग्य हैं। वहां तीन दिन रहे छानन्दसे काल गया। छापक यहां दो दिन सभा हुई। जनता अच्छी आई। आपने एक पीली कोठी और उसीसे मिली हुई मिन्द्रकी जमीन लेकर एक कलाभवन खोलनेकी घोषणा कर दी छोर उसके चलानेके लिये तीन सौ मासिक सर्वदाके लिये दान कर दिया। साथ ही लगे हाथ उसकी रिजिष्टी भी करा दी।

यहांसे चलकर दो दिन वीचमें ठहरते हुए द्तिया आगये और यहांसे चलकर श्रीसोनागिरिजी आगये। पर्यंतकी तलहटों में मटूनावालों की धमेशाला के ठहर गये। उत्तर जाकर मन्दिरों की बन्दना की। मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ तथा विस्तृत हैं। यहां पर मन्दिरों में तेरापन्थी और बोसपन्थी आम्ताबंक अनुसार पूजा होती है। प्रातः काल पर्वतके उत्तर बन्दनाको गये। मानं बहुत ही स्वच्छ और विम्तृत है। प्रत्येक मन्दिर पर हमांक पर हुए हैं तथा जिन भगवान्का नाम लिया हुआ है जिससे चाकियों को बन्दना करने में कठिनाई नहीं जाती। पर्वतके मध्यमें भी

घन्द्रश्रभ स्वामीका महान् मन्दिर बना हुआ है। इसका चीक बड़ा ही विस्तृत है। उसमें पांच हजार मनुष्य सुख पूर्वक वैठ सकते हैं। मन्दिरके बाहर बड़ा भारी चत्रता है और इसके वीचमें उत्तुंग सानस्तम्भ बना हुआ है। उसमें मार्वलका फर्स लगानेके छिये एक प्रसिद्ध सेठने पचास हजार रुपया दिये हैं। यहां पर्वनपर चहुत ही स्वच्छता है। इसका श्रेय श्री गप्रुठालजी लक्करवालोंको है। श्रीमान् सेठ वैजनाथजी सरावर्गा यरकत्ता (रांची) वार्टोंने चेत्रके जीर्योद्वारमें बहुन सी सहायता न्वयं की है और अन्य धर्मात्मा चन्धुओंसे कराई है। आप विलक्तण प्रतिभाशाठी व्यक्ति हैं। स्वयं बुद्ध हैं परन्तु युवकोंसे अधिक परिधम करते हैं। किसी प्रकार जैनवर्मकी उत्रति हो इसकी निरन्तर चिन्ता बनी रहती है। प्रति दिन जिनेन्द्रदेवकी अर्चा फरते हैं तथा दूसरोंको भी जिनेन्द्र भगवान्की अर्चा करनेकी प्रेरणा करते हैं। जिस प्रान्तमें जाते हैं वहां जो भी संस्था होती है उसे पुष्ट करनेके अर्थ स्वयं दान देते हैं तथा अन्य वन्धुत्रोंसे प्रेरणा कर मंस्थाको स्थायी बनानेका प्रयत्न करते हैं। पर्वत पर श्रापक द्वारा बहुत कुछ सुधार हुआ है। इस समय सोनागिरिमें भट्टारक श्री हरीन्द्रभृपणजीके शिष्य भट्टारक हैं। यहां पर कई धर्मशालाएं हैं। जिनमें एक साथ पांच हजार यात्री ठहर सकते हैं।

यहां पर एक पाठशाला भी है परन्तु उस ओर समाजका विशेष लक्ष्य नहीं। पाठशालासे चेत्रकी शोभा है। चेत्र कमेटीको पाठशालाकी उन्नतिमें पूरा सहयोग देना चाहिये। समाज तथा देशका उत्थान शिचासे ही हो सकता है। क्षेत्र पर आनेवाले वन्धुओंका कर्तव्य है कि वे पाठशालाकी ओर विशेष ध्यान दें। शिचासे मानवमें पूर्ण मानवताका विकाश होता है। समाज यदि चाहे तो पाठशालाको चिन्तामुक्त कर सकती है। आज कल पन्द्रह छात्र हैं। श्री रतनलालजी पाटनी जिस किसी प्रकार संस्थाको चला रहे हैं। उनका प्रयत्न सराहनीय है। श्री स्वर्ण-गिरिके दर्शन कर आत्माको अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ।

चैत्र सुदि ४ सं.२००५ का दिन था, घाल प्रातःकाल श्री लक्करके मन्दिरमें प्रवचन हुच्या । शङ्कासमाधान भी हुआ परन्तु ऋधिकांशमें कुतर्कसे ऋधिकतर समाधान छोर शङ्काएं की जाती हैं। जो हो सबसे विशिष्ट आज जो वात हुई वह यह है—

श्राज श्री श्रुल्लक च्रेमसागर जी महाराज भांसीसे श्राये। श्रापने कहा कि मैं आपके साथ नियमसे सोनागिरि च्रेत्र आता परन्तु आपके संघके जो मैनेजर हरिश्चन्द्र जी हैं उन्होंने यह कहा कि वणीं जी का यह कहना है कि आप चार श्रादमीसे श्रिधक का प्रवन्ध मत करना। उनमें आप नहीं आते। अतः श्राप मत चलो हम आपका प्रवन्ध नहीं कर सकेंगे।

में वोला-'मेंने हरिश्चन्द्रजीसे यह वात श्रवश्य कही थी परन्तु उसका यह आशय न था जो लगाया गया। संभव है श्री हरिश्चन्द्रजी का भी वह आशय न हो जो कि महाराजने अवगत किया हो अथवा कुछ हो मूलपर श्राओ। मेरा यह श्राशय अवश्य था कि यह प्रकृतिसे भद्रता की श्रवहेलना करते हैं। सन्भव है इनके सम्पर्कसे में श्रपनी दुर्वलता को नहीं छिपा चर्ट अतः इनका जाना सुमे इष्ट न था इसिलये मेंने हरिश्चन्द्रजीसे कह दिया वास्तवमें हरिश्चद्र कोई दोपभाक् नहीं दोपभाक् तो में ही हूँ। श्रस्तु, यह सर्वथा माननीय सिद्धान्त है कि पर का सस्ता सुखद नहीं...यह जानकर भी में इन संसगेंसि भिन्न नहीं रहता। फल इसका यह प्रत्यन्त ही है।

अन्तरद्वसे ज्ञान को निर्मल वनाने की चेष्टा करना चाहिये।

हान की निर्मलता तभी होगी जब इन पर पदार्थी का सम्पर्क हाद जावेगा खाँर इनका सम्पर्क तभी छूटेगा जब यह हड़तम निध्य हो जावेगा कि कोई पदार्थ किसी का न तो कर्ता है न धर्ता है खाँर न हती है। सब पदार्थ अपने स्वरूपमें लीन हैं। श्रीयुत महानुभाव फुन्दफुन्द म्वामीने कर्त्र कर्म अधिकार में लिखा है—

> 'जो जिन्ह गुणो दले सी श्रण्णन्हि गा संकमदे दले । सी अप्यामसंसती कह तं परिगामए दस्ये ॥'

्स छोकमें जो पदार्थ हैं वे चाहे चेतनात्मक हों चाहे अचेत नात्मक वे सब चेतन द्रव्य खोर चेतन गुण श्रथवा श्रचेतन द्रव्य और श्रचेतगुगोंमें ही रहते हैं। बही वस्तु की मर्यादा है। इसका संक्रमण नहीं हो सकता।

## महावीर जयन्ती

सोनागिरि

चैत्रशुल्क १३ वीराव्द २४७४

श्री महावीर स्वामी का जन्म संसारमें श्रद्वितीय ही था श्रर्थात् इस कल्किकालके उद्घारके लिये वे ही अन्तिम महापुरुप हुए। उनके पहले २३ तीर्थं कर और भी हुए जिनके द्वारा एक कोड़ाकोड़ी सागर पर्यन्त धर्म की त्रभावना रही। जिस आत्मा में धर्म का उदय होता है वह अपने कर्तव्य पथ को समझने लगता है जैसे सूर्योदय कालमें नेत्रवान् पुरुप मार्ग प्राप्त कर अपने अपने अभीष्ट कायों की सिद्धिके छिये प्रयस्न शील हो जाते हैं एवं श्री तीर्थप्रभु-मार्तण्ड का उदय पाकर भव्याव्ज विकसित हो जाते हैं। भव्य कमलों में विकसित होने की शक्ति है। उसका ज्पादन कारण वे स्वयं हैं परन्तु उस विकासमें निमित्त श्री वीर प्रभु हुए। यही कारण है कि स्त्राज भी हम लोग उन १००= का स्मरण करते हैं परन्तु केवल स्मरण मात्रसे हम संसार की यात-नार्थों से मुक्त नहीं हो सक्ते । उनके दिखलाये हुए मार्ग या अय-लम्बन करने से ही हम उनके अनुयायी हो सकते हैं। लाखीं रुपयों का व्यय करने पर भी हम श्री वीर प्रसुका उतना प्रभाव दिखानेमें समर्थ नहीं हो सकते जितना कि उनके हारा प्रतिकाय छाएँछा को पालन करने से दिखा सकते हैं। यदि हम सच्चे अन्तरहासे धी

वीरके ज्यासक हैं तो हमें प्याजसे यह नियम हृदयङ्गम करना चाहिये कि हम अपनी आत्मा को हिंसा दोपसे लित न होने टेवेंगे तथा आजके दिनसे फिसी भी प्राम्मीके प्रति मन वचन काय से द्वःग्य न होने देनेका प्रयत्न करेंगे एवं कमसे कम एक दिनकी श्राय परापकारमें छगावेंगे साथ ही इस दिन मन वचन कायसे सब पापींका त्याग करेंने और इस त्यागमें ब्रह्मचर्य ब्रह्मी पूर्ण रक्षा करेंगे। इस दिनका ऐसा निर्मल आचार होगा कि जिसे देख श्रन्यके परिणाग दयापरक हा जावेंगे। अहिंसा की परि-भाषा करनेमें ही चतुरता दिखलानेकी चेष्टा न होगी किन्तु उसके पालनमें अनुराग होगा। यदि हम खन्तरङ्गसे अहिंसाके उपासक हो गये तो अनायास ही हमारी चातनाएं पलायमान हो जावंगी। हम यह नष्टा करते हैं कि संसारमें अहिंसा धर्मका प्रचार हो चाहे हममें उसकी गन्य भी न हो। सर्वेत्तिम मार्ग तो यह है कि हम अपनी प्रयृत्तिको अति निर्मेछ बनानेका प्रयत्न करें। श्री महावीर स्वामीके जीवन चरित्रसे यही शिक्षा लेनी चाहिये कि हम पञ्चेन्द्रियों के विषयों से अपनेको सुरक्षित रखें। आत्मामें खनन्त शक्ति है, प्रत्येक खात्मामें वह है परन्तु हम तो इतने कायर हो गये हैं कि छपनी परिएतिको दुर्वछ समक्त ऊपर चढ़नेकी कोशिश ही नहीं करते।

#### एक स्वप्न

सोनानिरि

आजके दिन पवंत पर शयन किया। रात्रिको मुन्दर स्वध्न आया जिसमें सर सेठ हुकमचन्द्रजीसे वातचीत हुई। छापको धोती दुपट्टा लेते हुए देखा, छाप पूजनके लिये जा रहे थे। मैंने छापसे कहा कि ; छाप तो स्वाध्यायके महान् प्रेमी हैं पर इस समय पूजनको जा रहे हैं स्वाध्याय कव होगा ? मेरी भी इच्छा थी कि छापके समागममें पण्डितों द्वारा शास्त्रका मार्मिक तत्त्व विवेचन किया जावे। परन्तु आपको तो पूजन करना है इससे अवकाश नहीं। छच्छा, में भी छापकी पूजन देखूंगा और पुण्य लाभ करूंगा। छाप सहश आप हो हैं।

सर सेठ साहवने मुसकराते हुए कहा कि में पूजन कर अभी तैयार होता हूँ।

मैंने कहा—यह सब हुआ आपने प्राजन्म पण्डिनीका समागम किया है और स्वयं अनुभव भी किया है। पुण्योदयं सब प्रकारकी सामग्री भी आपको सुलभ है किन्तु क्या प्राप इस बाह्य विभवको छापना मानते हैं १ नहीं, केयल सरांयका सम्बन्ध है। अथवा

'ज्यों भेलेमें पंथी जन मिल करें नन्द घरते। ज्यों तहवर पर रैन वनैश पंछी ह्या करते॥' यह सब ठाठ फर्मज है...यह भी द्रपचार कथन है। वस्तुतः न यह ठाठ हैं और न वे ठाठ हैं। कंवल हमारी मोहकी कलाना उसे यह रूप दे रही है। वस्तु तो सब भिन्न-भिन्न ही हैं कंवल हमारी फल्पनाओंने उन्हें निजत्व रूप दे रक्या है। जिस दिन यह निजत्वकी फल्पना मिट जावेगी उसी दिन आत्माका कल्पण हुल्या समहो। क्योंकि जब जीवके सन्यप्टांन हो जाता है तब 'मिच्छत्त हुण्ट' इत्यादि ४१ प्रकृतियां तो बँधती ही नहीं। जो पूर्वकी सत्तामें बठी हैं यद्यपि उनका चद्रय आवेगा तो भी उस प्रकारका बन्ध फर्नमें समर्थ नहीं। अस्तु, जो झबु अभी सत्तामें स्थित हैं। इसे क्या कम समम्ते हो शबड़ेसे-बड़े महापुरुष भी उसके उद्यमें अपना वास्तविक प्रभाव प्रकट नहीं कर सके। वलभद्रसे महापुरुष भी जब मृत कलेबरको हा मास लिये घूमते रहे तब श्रन्य अल्प शिक्तवाले मोही जीवोंकी कथा ही क्या है ? सेठजी कुछ बोलना ही चाहते थे कि मेरी निहा भंग हो गई—स्वप्न टूट गया।

# दिल्लीयात्राका निश्चय

त्रीष्मकालका उत्ताप विशेष हो गया था अतः यह विचार किया कि ऐसी तपीभूमिमें रह कर आत्मकल्याण करूं। मनमें भावना थी कि श्रो स्वर्णगिरिमें ही चतुर्मास करूं श्रोर इस क्षेत्रके शान्तिमय बातावर गामें रहूं। चेत्रके मेनेजर श्री दोलत-रामजीने ठहरने आदिकी अति सुन्दर न्यवस्थाकी थी जिससे यहां सव प्रकारका आराम था। श्री मनोहरलालजी वर्णी तथा वायु रतनचन्द्रजी सहारनपुर चले गये थे। उनके कुछ समय याद समाजके उत्साही विद्वान् पं० चन्द्रमौतिजी शास्त्री सोना-गिरि आये और साथमें पं० भैयालालजी भजनसागरको भी लेते आये और देहली चलनेके लिये प्रेरणा करने लगे। भैने वहुत प्रयत्न किया कि मुझे यहांसे श्रन्यत्र न जाना पड़े परन्तु पं० चन्द्रमौछिजीने प्रवल प्रेरणा की छोर देहही जाकर तथा श्री लाला राजकृष्णजीसे मिलकर एक टेप्युटेशन लाये। देप्युदेशनमें श्रीमान् लाला राय सा० उलफतरायजी, हरिश्चन्द्रजी, लाला जुगलिकशोरजी कागजी, लाला नेमिचन्द्रजी जोहरी, लाला रघुवीरसिंहजी विजलीवाले तथा संपरे प्रधान-मंत्री पं० राजेन्द्रकुमार जो आदि थे। इसी समय वनारतसे पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य तथा पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्तं भी आ गये। इन सबने देहली चलनेका हार्दिक अनुरोध जिया।

इससे जैनधर्मके प्रचारका विशेष छाम दिखलाया जिससे मैंने देहली चलनेकी स्वीकृति दे दी। मार्गमें संवकी सव व्यवस्था करनेके छिये लाला राजकृण्णजीने पं० चन्द्रमीलिजीको निश्चित किया। पं० चन्द्रमीछिजी चहुत ही योग्यता छोर तत्परताके साथ सब प्रकारकी व्यवस्था करते हैं। मार्गमें सभा छादिका आयोजन भी करते हैं। ये होनहार विद्वान् हैं। समाज ऐसे नवयुवक विद्वानोंको यदि कार्य करनेका अवसर प्रदान करे तो विशेष छाभ हो सकता है।

# लक्करकी ओर

वेशाख विद ४ सं० २००६ को प्रातःकाल सोनागिरिसे चलकर चांदपुर आ गये। यह प्राम अच्छा है, कुल तीन नो घर यहां पर हैं। उनमें सो घर चादववंशी क्षत्रिय, पर्चास घर गहोई वैश्य, पचास घर ब्राह्मण और शेप घर इतर जाति-वालोंके हैं। यहां पर एक स्कूल है उसमें ठहर गये।

स्कृलका मास्टर बहुत उत्तम प्रकृतिका था। उसने गर्मांके प्रकोपके कारण अपने ठहरनेके मकानमें ठहरा दिया और आप स्वयं गर्मीमें ऊपर ही ठहर गया। बहुत ही शिष्टताका न्यवहार किया तथा एक बहुत ही विलक्षण वात यह हुई कि मास्टर साहवने समाधितन्त्र सुनकर बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की। उसकी श्रद्धा जैन धर्ममें होगई और उसने उसी दिनसे समाधितन्त्रका अभ्यास प्रारम्भ कर दिया तथा उसो दिनसे दिवस भोजन एवं पानी छान कर पीनेका नियम ले लिया। इनके सिवा उसने सबसे उत्तम एक बात यह स्वीकृत की कि गर्भमें बालक आनेके बाद जब तक बालक पांच या छः मासका न हो जावे तब तक ब्रह्मचर्यसे रहना। साधमें यह निश्चय भी किया कि मेरी गृहस्थी जिस दिन योग्य हो जावेगी उम दिनसे धर्मसाधन करू गा। बहुत हो निर्मल प्रकृतिका आदमी है। प्रातः काल जब में ब्रामसे चलने लगा तब एक मील सकृत तक साथ आया बहुत आग्रह करनेके बाद वापिस गया।

#### मेरी जीवनगाथा

यहाँ से पार मील खंडकर टबरा था गये। श्री माणिकचन्द्र हजारीलाल जी की दुकान पर ठहर गये। हजारीटाट जी चार भाई हैं। परस्परमें इनके सीमनस्य है। इनके पिता भी जीवित हैं। इनके पिताके दो धर्मपरनी हैं दोनों ही बहुत सज्जन हैं। अधिति के थाने पर उसकी पूर्ण वैयाबृत्य करने में तत्पर रहते हैं। यहां इनकी दुकान अच्छी चटनी है। यहां पर मन्दिर नहीं है अतः उसकी स्थापनाके टिये इनके भाई फूटचन्द्र जी पूर्ण ब्रयत्न कर रहे हैं।

वंशास्त विद ५ को यहां सभा हुई जिसमें आपने श्री मन्दिर जी के लिये एक हजार एक रूपया दिये समाजने भी यथा योग्य दान दिया। एक महाशयने तो यहां तक उत्साह दिखाया कि केवल मन्दिर ही नहीं पाठशाला तथा धर्मशाला भी वनना चािस्ये। यह सब हुआ परन्तु एक भाईके पास मुट्टी का रूपया था वह कहते थे कि भाई ऐसा न हो कि यह कार्य जिस प्रकार अनेक बार चिट्टा होकर भी नहीं हुआ उसी प्रकार किर भी नहीं ! इसी चर्चीमें हो सभा समाप्त हो गई। वंशाल विद ६ को भी सभा हुई परन्तु उसमें भी विशेष तत्त्व न निकला। अनन्तर वंशाल विद ७ को पुनः सभा हुई जिसमें श्री चिदाननद्जी बहाचारीने प्रभावक भाषण दिया। उसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा और चन्दा हो गया बावाजीने दोपहरको जाकर सब रूपये वसूल कर दिये।

श्रनन्तर यह विचार श्राया कि श्रीलालजी सेठ जैसवालका मकान पंतालीस सो रूपयामें ले लिया जावे। यह विचार सबने स्वीकृत किया तथा उसीकी वगलमें लाला रामनाथ रामजीने श्रपनी जमीन दे दी जो कि सत्तर फुट लम्बी श्रीर पचवन फुट चोड़ी थी। परचात् फिर भी परस्परमें मनोमालिन्य हो गया। अन्तमें श्रीलाल ने कहा कि मन्दिर तो चनेगा ही, और मुझे जो रुपये मिले हैं वे इसी मन्दिरमें लगा दूंगा। व्यवहर्त देर तक यही वातचीत होती रही परन्तु अन्तमें पुनः विवाद हो गया।

मैंने मध्यस्थ रहते हुए कहा कि जो हो अच्छा है। मेरा सबसे स्नेह है आपकी इच्छा हो सो करें। प्रातःकाल श्रष्टमीको सभा हुई जिसमें एक अप्रवाल महानुभावने जो कि वाजार कमेटीके सदस्य थे बहुत ही प्रयत्न किया तथा आदेश भी दिया कि मन्दिरको चन्दा हो जाना चाहिये परन्तु कुछ नहीं हुआ। छन्तमें निराश होकर लोग उठ गये। हम भी निराश होकर घले आये। उस दिन भोजनमें उपयोग नहीं लगा अतः पानी लेकर ही संतोप किया। उसका प्रभाव अच्छा पड़ा फल यह हुआ कि श्रीलालजी आदि रात्रिके आठ बजे आये और उन्होंने यह निश्चय किया कि हमको जो रुपये मिले हैं वे सब मन्दिर बनानेमें लगा देवेंगे आप निश्चिन्त होकर शयन करिये। हम छोग मन्दिर यना कर ही रहेंगे तथा सङ्गममरकी वेदिका मन्दिरमें लगायी जावेगी। श्री लालजीने फहा कि हमारे पास जो कुछ सम्पत्ति है वह प्रायः इसी काममें छावेगी। अभी कुछ नहीं कहते समय पाकर सव कार्यं हो जाते हैं । अधीर होनेकी आवर्यकता नहीं । कार्यसिद्धि कारणकृटके आधीन है। अधीरता तो सामत्रीमें वाधक है अतः हम लोग आपको विश्वास देते हैं कि भाद्र मास तक नियमसे गन्दिर वन जावेगा श्रोर यदि दिल्लोसे आपका प्रस्थान इस प्रांत में हुआ ता आप स्वयं दर्शन करेंगे। विशेष क्या कहें ? आपसे हमारा प्रेम हो गया है अर्थात् न जाने छापके उदासीन भावोंके प्रभावसे हम आपसे उदास न होकर इसके विरुद्ध छापको अपना स्नेही मानने लगे हैं। इसका अर्थ यह है कि इदासीनता यन्तु संसार बन्धनको डीला करनेवाली है और स्नेत् संसारका जनक

#### मेरी जीवनगाथा

है यह ठीफ है परन्तु आपमें जो हमारा स्तेह है इसका यही तो अर्थ है कि जो तस्तु आपको इष्ट है वही हमें प्रिय है। तत्र जो उदासीनता आपको इष्ट है वही हमको भी इष्ट है अतः हम भी शायः उसीके उपामक हुए। मतल्य यह है कि आपको यहां मन्दिर निर्माण इष्ट है वह हमें भी मुतरां इष्ट है अतः आप निश्चिन्त होकर शयन करिये विशेष क्या कहें ? पर्चात् वे छोग अपने अपने घर चले गये और में भी सो गया।

रात्रि को स्वप्नमें क्या देखता हूं कि संसारमें जो भी पदार्थ है वह चाहे चिदात्मक हो चाहे स्त्रचिदात्मक। उसकी सत्ता चिदारमक द्रव्य खाँर चिदारमक गुण तथा अचिदारमक द्रव्य र्थोर अधिदात्मक गुगा में ही रहेगी। यदि चिदात्मक पदार्थ है तो चिदात्मक द्रव्य अर चिदात्मक गुणमें रहेगी तथा अचिदात्मक पदार्थ हैं तो अचिदात्मक दृष्य ख्रीर खचिदात्मक गुणमें ही रहेगी। इम व्यर्थ हो कर्ता चनते हैं, अमुक को यह कर दिया, अमुक को वह भर दिया यह सब हमारी मोह की कल्पना है। जब तक द्दमारी ये कल्पनाएं हैं तभी तक संसार है और जब तक संसार है तभी तक नाना यातनाओं के पात्र हैं। जिन्हें इस संसार की यातनाओं से प्रयमी रक्षा करना है वे इन मोह जन्य कल्यनाओं को त्यामें। न कोई किसी का कल्याण करनेवाला है और न कोई किसी का अकल्याण करनेवाला है। कल्याण और अकल्याण का कर्ता जीव स्वयं है। जहां आत्मा इन श्रनात्मीय पदार्थोसे श्रपने श्रस्तित्व को भिन्न जान लेता है वहां उनके संग्रह करने का अनुराग स्वयमेव त्याग देता है और उनके प्रतिपत्ती पदार्थीमें द्वेप भी इसका सहज ही छूट जाता है।

अनादि कालसे इस आत्मा का अनात्मीय पदार्थीके साथ संसर्ग चंला आ रहा है श्रोर संसर्गके एक चेत्रावगाही होनेसे

उन दोनों में अभेद बुद्धि हो रही है। जो चेतन पदार्थ है वह तो दीखता नहीं और जो अचेतन पदार्थ है वही दीखता है। परंच इन्द्रिय इसके ज्ञानके साधक हैं उनके द्वारा स्पर्श रस गन्ध रूप श्रीर राव्द इनका ही तो बोध होता है। यदापि जाननेवाला जीव द्रव्य है परन्तु वह इतना निवंल होगया है कि विना पोट्रलिक द्रव्येन्द्रियके खालम्बनके देखनेमें खसमर्थ रहता है। जिसकी द्रव्येन्द्रिय विकृत हो जाती है वह नहीं जान सकता। जैसे प्रांख फूट जावे तो आभ्यन्तर भावेन्द्रियका सद्भाव रहने पर भो ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती। अथवा जिनकी वाह्य नेत्रेन्द्रिय दुर्वल हो जाती है वह चरमाका आश्रय लेकर देखते हैं। यथार्थमें देखता नेत्र ही है परन्तु चरमाके आश्रय विना वाहा नेत्र देखनेमें असमर्थ रहता है। इसी प्रकार द्रव्येन्द्रियके विकृत होने पर श्राभ्यन्तर इन्द्रिय स्वकीय कार्य करनेमें असमर्थ रहती हैं। इसी तरह ज्ञाता दृष्टा स्त्रात्मा यद्यपि स्वयं ज्ञायक है परन्तु अनादि कालीन कर्मीं से मलीमस हानेके कारण अपने आपको वेदन करनेमें असमर्थ है , ख्रतः मन इन्द्रियके आश्रय विना न तो अपनेको जान सकता है और न 'यह उपादेय है यह हेय हैं। इसे भी जाननेमें समर्थ रहता है। अब यदि आत्मा सर्ती पञ्चेन्द्रिय श्रवस्थाको प्राप्त हुआ है तो श्रवने स्वरूपको जाना देखो तथा उसीमें रम रही। इन पर पदार्थों के सम्पर्कसे चची। क्यों कि इनके संसर्गसे ही चतुर्गति भ्रमण है। यह निश्चित यात है कि जिस पदार्थमें तुम्हारी आत्मीय बुद्धि होगी कालान्तरमें वहीं नो मिलेगा। जाप्रदवस्थाने जिस पदार्थका विशेष संसर्ग रहता है स्वप्नावस्थामें वही पदार्थ प्रायः सम्मुख आ जाना है । यह जया है ? संस्कार ही तो है। आपको सम्यक् प्रकार यह विदित है कि जब बालक उत्पन्न होता है तब मा का स्तन्वपान करता है। उसे किसने शिक्षा दी कि स्तनको इस प्रकार चुसो। यहाँ संस्कार

#### मेरी जीवनगाथा

् ज्नान्तरका साधक है, यही जीयको जतानेवाला है—जिसमें
यह संस्कार है यही जीय है जानका श्राष्ट्रय है यही जीवमें चेतनाका
पमत्कार है, यही इसे इतर द्रव्योंसे भिन्न करनेवाला श्रसाधारण
गुण है। यहि यह न होता तो संसारकी उस व्यवस्थाको जो कि
आज वन रही हैं कीन जानता ? आत्मामें एक ज्ञान ही गुण
ऐसा हैं जो कि अपने स्वरूपको दर्शाता हैं और अन्य पदार्थोंकी
व्यवस्था करता है। इतना ही उसका काम है कि वह पदार्थोंको
जान लेवे। यह पदार्थ हेय हैं, यह उपादेय है या उपेन्णीय है
यह उसका काम नहीं। यह जो उसमें होता है वह उपचारसे
होता है। अनादि कालसे इस आत्माके साथ मोह कर्म का
सम्बन्ध है। इसके उद्यमें श्राह्माका जो चारित्र गुण है वह
विकृतरूप हो जाता है और तथ यह जीय अनुकृत पदार्थों में
उपादेय बुद्धि तथा प्रतिकृत पदार्थों में हेय बुद्धिकी कल्पना कर
लेता है। इसके सिवा जो पदार्थ न तो श्रनुकृत हैं श्रीर न
प्रतिकृत ही उनमें उपेना बुद्धि कर लेता है।

डबरासे चलकर बीचमें कई स्थानों पर ठहरे पर कोई विशेष यात नहीं हुई। एक दिन डांगके महाबीरके स्थान पर ठहर गये। यहां पर एक साधु महात्मा था, जो बहुत ही शिष्ट था। बड़ा हो सोजन्य उसने दिखाया। हमारे यहां तो कुछ ऐसी पद्धति हो गई हैं कि अन्य मतावलम्बी साधुके साथ यदि कोई विनयसे वर्ताव करे तब यह कहनेमें संकोच नहीं कि तुम तो चैनयिक मिण्यादृष्टि हो। अस्तु कुछ बुद्धिमें नहीं आता। जो धर्म इतना उपदेश देता है कि एकेन्द्रिय जीवकी भी विना प्रयोजन चृति न करो उसका ज्यवहार संज्ञी जीवोंके प्रति कितना विशिष्ट होगा यह छाप जान सकते हैं।

## गोपाचलके अञ्चलमें

डवरा से चलकर क्रमशः लश्कर पहुंचे। यहां तक चौकाका प्रवन्ध सहार नपुरवालों की ओरसे विशेष्ह्रपसे था। लश्कर की महावीर धर्मशालामें वरात ठहरी थी अतः तेरा-पन्थी धर्म शालामें ठहर गये। धर्मशाला वहुत सुन्दर है। कृषका जल भी मीठा है। वेशाल मास होनेसे गर्मी का प्रकोप था श्रतः दिनके समय कुछ वेचैनो रहती थी परन्तु रात्रि का समय आनन्दसे जाता था। यह सब होने पर भी बारह वजे रात्रि तक सिनेमाकी चहल पहल रहती थी श्रतः निद्रा महाराणी ठष्ट रहती थी। हां वारह वजे से चार वजे तक आनन्दसे निद्रा श्राती थी अनन्तर सामायिक किया में काल जाता था। इसके वाद पहाड़ी के ऊपर दीर्घ शङ्कासे नियुत्त हो शुचिकियाके अनन्तर श्री मन्दिर जी में जाते थे। साढ़े श्राठ वजेसे साढ़ नो वजे तक स्वध्यायमें काल जाता था।

यहांपर सर्राफाका जो वड़ा मन्दिर है उसकी शोभा खबर्ग-नीय है। इस मन्दिरमें चारों तरफ दह्टानें हैं। तीन तरफ विल-छल कपाट नहीं हैं एक खोर जहां श्री जिनदेवका आलय हैं फपाट लगे हैं। बीचमें समवसरण की वेदिका है उसके दोंय बॉय दो वेदिकाएं और हैं उनमेंसे एकमें स्कटिक मिलके विन्व हैं जो बहुत ही मनोहर व एक फुटकी खबनाहनाके हैं। पूनरी वेदिकामें भी पापाण और धातुके बहुतसे जिन विन्व हैं। मन्दिरसे . ૦૦૦

चाहर एक दहलानमें बहुत सुन्दर चित्राम है। दो द्वारपाल ऐसे सुन्दर वने हैं कि उनके गहनोंमें सच्चे मोती जड़े हुए हैं । इसके बाद दहनानमें एक कोठी है उसमें प्रचीन पत्थरके श्रतिमनोहर विम्य विद्यासान है। लगभग १२ विम्ब होंसे। इसके बाद एक दहलान है जहां सुवर्णका चित्राम है। इस चित्राममें ४२ सेर सोना लगा था एसा प्रचीन मनुष्यों का कहना है। ऐसा सुन्हर दृश्य है कि हमारे देखनेमें अन्यत्र नहीं आया। चौकमें सङ्ग-मर्मर जड़ा हुआ है वह इतना विशाल है कि दो हजार श्रादमी उसमें बैठ सकते हैं। दहलानके पीछे एक कृप और न्नान को स्थान है। यहां रात्रिको दीपक नहीं जलाते ख्रीर न विजली लगाते हैं । घोती हुपट्टे छने पानीसे घुलवाते हैं । इस मन्दिरके प्रवन्य कर्ती श्री कर्न्स्यालाल जी हैं, आप बहुत ही योग्य हैं विद्वान् भी हैं। भोजनादि की प्रक्रिया आपके यहां योग्य है। स्त्रापके सुपुत्र माणिकचन्द्र वकील हैं। श्राप सोनागिरि सिद्धसेत्रके मन्त्री हैं तथा इनके भाई श्री गण्यूलाल जी हैं जो बहुत हो चाक्पटु हैं। आपके दो सुपुत्र हैं। दोनों ही योग्य हैं परन्तु जैसी धार्मिक रुचि र्छार जैसा ज्ञान आपका है वैसा आपके औरस पुत्रों का नहीं। इसका मृल कारण ध्याप ही हैं क्योंकि आपने उस प्रकार की शिक्षासे वाटकों को दूर रक्खा। आपके पास इतनी सचला सम्पत्ति है कि एक पाठशाला का क्या दो पाठशालाओं का न्यय दे सकते हैं परन्तु उस ओर छक्ष्य नहीं। यहां पर श्रोर भी वहुत मनुष्य ऐसे हैं जो पाठशाला चला सकते हैं परन्तु पढ़ना पढ़ाना एक आपत्ति नानते हैं। इस मन्दिरके थोड़ी दूरपर एक दूसरा मन्दिर तेरापन्थ का है जिसके संरचक सेठ मिश्रीछाल जी हैं जो बहुत ही योग्य हैं। मन्दिर बहुत ही सुन्दर बना हुऋा है। चारों श्रोर वायुका संचार है। गन्धकुटीमें बहुत ही सुन्दर विम्ब

हैं। स्फटिक मिएके विस्व बहुत ही मनोहर हैं। श्रीपार्श्वनाथ भगवान् का विम्व बहुत ही सातिशय श्रीर श्राकर्षक है। उसके दर्शन कर संसार की माया विडम्ब रूप जँचने छगती है।

यहांसे चलकर एक वड़ा भारी मन्दिर वीसपन्थ श्रामान्यका चम्पावागमें है। मन्दिर वहुत भन्य है। जैसा सर्राकाका मन्दिर है वेसा ही यह मन्दिर है। इसका चोक और इसकी दहलानें बहुत सुन्दर हैं। वेदिकामें सुवर्णका काम वहुत ही चित्ताकपंक है। इसके प्रवन्धकर्ता श्री सेठ गोपीलालजी साह्य हैं। आप सुयोग्य मानव हैं। श्रापका ज्ञान अच्छा है तथा इसी मन्दिरमें सेठ बुधमल्ळजी साहव भी हैं जो योग्य व्यक्ति हैं। आपके सुपुत्र भी योग्य हैं। परन्तु उनमें श्राप जेसी धार्मिक रुचि नहीं। आप व्यापारमें कुशल हैं परन्तु स्वाध्यायमें तटस्थ हैं। आपकी मातेश्वरी धार्मिक हैं। कोई भी त्यागी आवे उसकी वंवादृत्य करने में श्रापकी निरन्तर प्रवृत्ति रहती हैं।

कुछ दूरी पर निस्यांमें शान्तिनाथ स्वामीकी खद्वासन मनो-हर प्रतिमा है जो एक कृत्रिम पर्वतके आश्रयसे विराजमान की गई है। 'प्रतिमा प्राचीन होने पर भी अपनी सुन्दरता छोर स्व-च्छतासे नवीन सी माल्म होती है। चेहरेसे शान्ति दपकती है। यह प्रतिमा पासके किसी वन खण्डसे यहां लाई गई थीं। उक्त मन्दिरोंके सिवा यहां छोर भो अनेक मन्दिर हैं। गर्माक प्रकोपके कारण में उनके दर्शनोंसे विक्चित रहा।

यह सब होकर भी यहां पर कोई ऐसा विद्यायतन नहीं कि जिसमें वालक धार्मिक शिक्षा पा सकें। चम्पावागकी धर्मशाला में पहुंचते ही मुझे उस दिनकी स्मृति आ गई जिन दिन कि में सर्व प्रथम अध्ययन करनेके लिये वाईजी के पाससे जयपुरको

#### मेरो जीवनगाथा

रवाना हु'या था थाँर आकर इसी चम्यावागमें ठहरा था। जब तक में नगरके बाहर शीन कियांक लिये गया था तब तक किसी ने ताला खोलकर मेरा सब सामान चुरा लिया था। मेरे पास सिर्फ एक लोटा एक छनरी खोर छह आना पैसे बचे थे खोर में निराश होकर पैदल ही घर वापिस लीट गया था।

यहाँसे पलकर वैझाम सुदि १ को गोपाचलके दर्शन करनेके हिये गया । गोपाचल पया है दिगन्यर जैन संस्कृतिका योतक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर्वनकी भित्तियोंमें विशाल-काय जिनविम्ब कुशल कारीगिरोंके द्वारा महाराज टूंगरिसेंह के समयमें निर्मित किये गये थे। लाखों रुपया उस कार्यमें खर्च हुआ होगा। पर सुगल साम्राज्य कालमें वे सब प्रतिमाएं टांकीसे खण्डित कर दी गई हैं। फितनी ही पंजासन मुर्तियां तो इतनी विशाल हैं कि जितनी उपलब्द पृथिवीमें कहीं नहीं होंगी। खण्डित प्रतिमार्थों के अवलोकनसे मनमें विचार आया कि आज करने मनुष्य नवीन मन्दिरांक निर्माणमें छाखों रुपया लगा देते हैं परन्तु फोई एसा उदार हृद्ययाला नहीं निकलता जो कि इन प्रतिमाओं के चद्वारमें भी कुछ लगाता । यदि कोई यहांका उद्धार करे हो भारतवर्षमें यह स्थान श्रद्वितीय चेत्र हो जावे परन्तु यह होना कठिन है। पञ्चम काल है अतः ऐसी सुमितका होना फठिन है। लश्करके चम्पायागमें लाखों रुपयोंकी लागतके दुष्कर मन्दिर हैं परन्तु किलेकी प्रतिमार्घोंके उद्घारके लिये किसी ने प्रयत्न नहीं किया श्रीर न इसकी श्राशा है। हां, संभव है तीर्थ-चेत्र कमेटीकी दृष्टि इस खोर जावे परन्तु वह भी असंभव है क्योंकि उसके पास नौ रुपया की आय और ग्यारह रूपयाका व्यय है। यदि किसी भाग्यवान्के चित्तमें आ जावे तो अनायास इस क्षेत्रका उद्घार हो सकता है।

मनमें दुःखभरी सांस लेता हुआ वहांसे चला श्रांर दाई मील चलकर स्वर्गीय गुलावचन्द्रजी सेठक वागमें जिसके कि मालिक श्री गर्गोशीलालजां साहब खण्डेलवाल हैं हम लोग ठहर गये। वाग बहुत ही मनोहर श्रोर भव्य है। बीचमें एक सुन्दर भवन बना है जिसमें पांच सो आदमी प्रवचन सुन सकते हैं। भवनके चारों ओर चार सुन्दर दहलाने हैं। चारों श्रोर चार पके सार्ग हैं। मार्गमें वृत्तावलों है। उत्तरकी ओर पचास हाथ चल कर एक सुन्दर भवन बना हुआ है जिसमें दो गृहस्थी रह सकते हैं। पश्चिमकी ओर एक भोजन भवन है जिसमें पचास आदमी एक साथ भोजन कर सकते हैं। दक्षिणको श्रोर राजमार्गके तट पर एक सुन्दर मन्दिर बना हुआ है जिससे श्रागन्तुकोंको धर्मसाधनकी सुविधा रहतो है।

यहां पर श्रानन्दसे हम लोग रहने लेगे। किसी प्रकार की व्यम्रता नहीं रही। यहांसे मुरार डेढ़ मील है। वहांसे प्रतिदिन दो चौंका आते थे। यहीं पर आगत ब्रह्मचारियों और अतिथि महाशयोंका भोजन होता था। दो अतिथियों में एक श्रीपृर्णसागर खल्लक भी थे। चरणानुयोगकी पद्धतिसे यद्यपि बहुतसे मनुष्य इस भोजन चर्याको सदोप कह सकते हैं परन्तु वर्तमान कालको देखकर संतोष करना ही श्रच्छा है। गर्मीका प्रकोप श्रिथिक था इससे प्रायः मुरार जाना नहीं होता था।

गर्मीके दिन शान्तिसे वीते। मुरारवालोंने सव तरहकी सुविधा कर दी किसी भी वाह्य आपित्तका सामना न करना पड़ा। कुछ पानी वरस गया जिससे ठण्डा माछ्म हुन्ना और आगे जानेका निश्चय किया परन्तु मुरार समाजक प्रेम तथा आप्रहसे वहीं चतुर्भास करनेका निश्चय करना पड़ा। पण्टित चन्द्रमोलिजी साथ थे। उन्होंने सव त्यागीमण्टली तथा आनेवाल

याकी सहानुभावेंकी सुन्दर व्यवस्था की श्रोर समय समय पर होनेवाने श्रायोजनोंकी परिश्रम पूर्वक सफल बनाया। आप एक छुशल व्यवस्थापक हैं।

पर्वके बाद क्षावरण बदि एकमको वीरद्यासन जवन्तीका उत्सव समारीएक साथ हुआ। श्रीमान् पण्टिन जुगलिकशोर्जा सुल्तार साह्यकं शुभागमनसे बहुत ही नत्त्वचर्चा हुई। प० दरवारी-लालजी न्यायाचार्य तथा प०परमानन्द्जी शास्त्री भी आपके साथ थे। आप लोगोंके द्वारा प्राचीनक्षाकी बहुत खोज हुई है उसका प्रकाशित होना आवश्यक है। समय पाकर ही होना। जितनी आवश्यकता प्रान्तान साहित्यका रक्षा करनेकी हैं। उतनी ही संस्कृतक्ष विद्वानीकी भी है। यह सम्बन्ध बीजबृह्दवत् ही रहनेमें समाजका दित है। जिनने धार्मिक कार्य हैं उनमें यें विद्वान् ही तो मृल होते हैं । इसी उत्सवमें बनारससे पं० फूडचन्द्रजी, प्रश्ने कंटासचन्द्रजी, पंर पन्नाटाटजी कान्यतीर्थ, सागरसे पंर द्याचन्द्रजी, पं० पन्नालाललजी साहित्याचाय, बीनासे पं० वंशीधरजी ब्याकरणाचार्य आदि खनेक विद्वान् पधारे थे। खन्य जनता भी यथायोग्य प्याइं थी। विद्वस्परिपद् कार्यकारिस्मी समितिकी वैठक भी इस समय हुई थी। मुरारकी समाजने सबके खान पानकी सुन्दर व्यवस्था की थी। दो दिन उत्सव रहा, बार्मं सब लाग चल गये। इसके बार श्वानन्द्से इम लोगाँका काल श्रीतने लगा ।

भाद्रमासमें पाँच दिन छरकर और छह दिन मुरारमें बीते। शाहपुरसे पं० शीतलचन्द्रजी, खतौलीसे पं० त्रिलोकचन्द्रजी, सलावासे पं० हुकमचन्द्रजी और सहारनपुरसे पं० रतनलालजी तथा श्रीमान् वकील नेमिचन्द्रजी साहव और मगरपुरसे लाला मंगलसेनजी भी आगये। खतौलीसे लाला खिचौड़ीमल्लजी साहव वरावर दो मास रहे। आपका चौका प्रायः प्रतिदिन लगता था। आप निरन्तर तीन पात्रोंका भोजन दान देकर भोजन करते थे। आप छः मासमें तीन वार रहे और निर्विन्न रहे। आप दानशूर हैं। आपके नियम अकाट्य हैं। संयमी हैं, परोपकारी भी वहुत हैं। स्त्राप न्यापार नहीं करते, कुछ रूपया है उसीके व्याजसे निर्वाह करते हैं। आपको पूजनका नियम है, स्वा-ध्याय भी नियमित करते हैं।

इन सबके समागमसे व्रतोंके दिन सानन्द वीते। जुल्छक पूर्णसागरजीने लश्करमें जाति संघटनका कार्य प्रारम्भ कर दिया और प्रायः उसमें सफल भी हुए। मेरा उपयोग गोपाचलकी भग्न प्रतिमाश्रोंके सुधारकी ओर गया। कई महानुभावोंने उसके लिये द्रव्य प्रदान करनेमें संकोच न किया। सबसे प्रथम श्रीयुत चन्दावाईजी साहव श्राराने पांच सो रुपया दिये। इसके वाद एक हजार रुपये सिंघई कारेलाल कुन्दनलालजी सागरवालोंने भी दिये। इसी तरह सुरारवालोंने आहारदानके समय हजारों रुपये इस कार्यके लिये दिये। श्री सेठी संस्करणजीने श्रपना समय सुधार करनेमें लगाया परन्तु चिलहारी इस समयकी कि जिससे अकारण ही विरोध होनेसे कुछ विन्न आगया। संभव है विरोध मिटनेके बाद यह कार्य पुनः प्रारम्भ होकर श्रच्छी तरह समाप्त होगा जिससे गोपाचल एक पवित्र क्षेत्र वन जावेगा।

पर्व समाप्त होने पर सब लोग अपने-श्रपने स्थान पर चले गये और हम आनन्दसे बहाचारीगणके साथ स्वाध्यायमें काल लगाने लगे। निरन्तर अनेक मनुष्य आते थे। एक वेदान्ती महानुभाव प्रायः प्रतिदिन श्राया करते थे और उनके साथ एक साधु भी। दोनों ही जिल्लासु थे, उनमें एक महाराय यहुत ही छुराल थे। वेदान्तमें उनकी अकाष्ट्र श्रद्धा थी। जैन-धर्मके ज्याख्यान सुनकर उनके चित्तमें प्रसन्नता होती थी। परन्तु उनकी

यह छट् श्रद्धा थी कि यह सब प्रपद्ध मिथ्या है, मायासे ही सब दिखता है। वस्तुतः कुछ है नहीं। पर्याय दृष्टिसे सत्य है यह उनके गान्य नहीं। व्यवहार सत्य मानते हैं। व्यवहार सत्य व्यवहार कालमें तो है ही परन्तु फिर भी मिथ्या कहना कुछ संगत नहीं माल्म पहुता। श्रस्तु, उनके आनेसे तात्विक धर्चा हो जाती थी।

भारोंके बाद आदियन मास भी अच्छा बीता। कार्तिकमें धीपायलीका उत्सव सानम्द हुआ। यहां श्री दीनानाथजी जैन अमयालने जो एक उत्साही पुरुष हैं अष्टाहिहा पर्वके समय श्री सिद्धनक विधान करवाया । जिसमें पुष्कत द्रव्य ब्यय किया, दश हज़ार गनुष्योंको भोजन कराया, पाँच हजार रुपया विद्या-दानमें दिये, ग्यारह सी रुपया श्री शुल्लक पूर्णसागरजी के आदेशानुसार ग्वालियरकी पाठशालाके लिये श्रीर एक सी एक रुपया श्री गोपाचलके जीणीद्वारमें भी प्रदान किये। उत्सवके समय वाहरसे अनेक गण्यमान्य विद्वानोंको भी आमंत्रित किया था। उन संवर्का संस्थाश्रोंको भी त्रधायोग्य दान दिया था। वनारससे पं० फूलचन्द्रजी, पं० महेन्द्रक्षमारजो, पं० पन्नाटाल्जी कान्यतीर्थ तथा सागरसे पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य, पं मुन्नालालजी समगीरया भी पधारे थे। पं० चन्द्रमौलिजी यहां थे ही। प्राचीन पण्डित झम्मनलालजी तर्कतीर्थ भी जी कि आज करुकत्ता रहते हैं आये थे। प्रतिष्ठाचार्य पं० सूरजपाठजी थे। श्राठ दिन तक दीनानाथ वागमें स्वाध्याय प्रवचन श्रादि वड़े समारोहसे होते रहे। पं० चन्द्रमीलिजी विद्वानोंके भाषण आदिकी उत्तम व्यवस्था करते थे। इसी उत्सवके समय एक दिन सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, एक दिन कवि सम्मेलन हुआ और एक दिन स्त्री सम्मेलन भी हुआ जिसमें महाराजा खालियरकी महाराणी भी आईं थीं। आपने आगत जैन समाजकी महिलाओं को बहुत ही रोचक ब्याख्यान दिया। पं० महेन्द्रकुमारजी और

पं० फूलचन्द्रज्ञीके व्याख्यान चहुत ही रोचक हुए। उत्सव समाप्त्र हुआ, सब लोग यथास्थान गर्वे।

एक बात यहां पर यह हुई जो कि इस उत्सवके पहलेकी है। श्री फुन्दीलालजी ने एक दिन भोजन कराया। और पच्चीस हजार बोर्डिंग वननेके लिये दिये। दस हजार श्रीपप्पृलालजी छीर सात हजार श्री फुल्चन्द्र गुद्धमल्लजी सेठसे भी मिले। इसी प्रकार खन्य व्यक्तियों ने भी सहयोग किया। खाशा है अब शीघ्र ही बोर्डिंग वन जावेगा। यहां उसकी बड़ी खावश्यकता है। श्रीयुत सेठ वेजनाथजी सरावगी भी कलकत्तासे यहां पधारे। उन्होंने वोर्डिंग बनवानेमें यहांकी समाजको अधिक प्रेरणा दी। पच्चीस सौ रुपया स्थायीफण्डमें स्वयं दिये तथा पांच सो रुपया गोपाचलकी मृतियों के उद्घार कार्यमें प्रदान किये।

श्रीयुत हीरालालजी श्रीर गणेशीलालजीके प्रवन्धसे यहां मुक्ते कोई कष्ट नहीं हुत्रा और गोपाचलके अख्वलमें मेरे लगभग सात माह सानन्द ज्यतीत हुए।

मुरारसे अगहन विद् ४ सं. २४७५ को देहली की ओर प्रस्थान किया। प्रस्थानके समय पं राजेन्द्रकुमारजी, पं० फूल-चन्द्र जी, पं. महेन्द्रकुमारजी, पं. चन्द्रमोलिजी, पं. मुनालालजी समगौरेया तथा स्यायलालजी पाण्डयी आदि के भाषण हुए। मुरारसे चल कर खालियर आये। पानी वरसनेके कारण यहां तीन दिन तय ठहरना पड़ा। श्री जल्लक पूर्ण सागरके प्रयत्नसे ही यहां पाठशालाके लिये पाँच हजार का नगद चन्दा हो गया और एक महाश्यने पन्द्रह हजार की कीमत का मकान देना स्वीकृत किया तथा एक वृद्धा माता ने अपनी ही दुकान पाठशालाको देने का निश्चय प्रयट किया। यहां श्री धन्नालालजी अप्रवाल बहुत ही इत्साही व्यक्ति हैं।

